## हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय इलाहाबाद

16

| वर्ग संख्या |          |  |
|-------------|----------|--|
| वर्गसंख्याः | यद्   बी |  |
|             | 4372     |  |
| क्रम संख्या |          |  |

## शैव मत

डॉ॰ यदुवंशी केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रणालय, दिल्ली

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् पटना प्रकाशक विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् सम्मेलन-भवन पटना-३

प्रथम संस्करण, वि० सं० २०१२, सन् १६५५ ई०
सर्वाधिकार सुरिवत
मूल्य ७) : सजिल्द ८)

मुद्रक तपन प्रेस, मञ्जूष्याटोबी पटना-४

#### वक्तव्य

बिहार-राज्य के शिद्धा-विभाग के तत्त्वावधान में विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् को काम करते पाँच वर्ष बीत गये। इस अविध में परिषद् की आर से अँगरेजी-शीसिमों के तीन हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। पहला प्रन्थ है—डाक्टर धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शाग्त्री का 'सन्त किव दिर्या: एक अनुशीलन' और दूसरा है—डाक्टर देवसहाय त्रिवेद का 'प्राङ्मीर्य विहार'। ये दोनों ही पटना-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत थीसिस थे। यह तीसरा प्रन्थ (शैव मत) लन्दन-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत थीसिस का अनुवाद है। इसके अनुवादक हैं—डाक्टर यदुवंशी, जो पहले आँल-इण्डिया-रेडियो की पटना-शाखा के डाइरेक्टर थे और अब केन्द्रीय शिद्या-मंत्रणालय में हैं।

उक्त तीनों थीसिसों के लेखक ही उनके अनुवादक भी हैं। अतः उनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। इस प्रन्थ के अनुवादक ने अपना मूल निबन्ध जिन प्रमाणों के आधार पर लिखा है, उनका संकलन उन्होंने प्रन्थ के 'परिशिष्ट'-भाग में कर दिया है। आशा है कि आवश्यकता होने पर उद्धरणों से मिलाकर अनुवाद का आंश पढ़ने में अनुनन्धादक सज्जनों को मुनिधा होगी। इसी मुनिधा के लिए अनुवादक ने प्रत्येक परिशिष्ट के साथ उस अध्याय का भी उल्लेख कर दिया है, जिसमें उद्धृतांशों की सहायता आवश्यक है।

शैव मत भारतवर्ष में ऋत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है। उसकी ऐतिहासिक खोज करने में ग्रन्थकार ने प्राच्य ऋौर पाश्चात्य प्रमाणों का विश्लेषण एवं तुलनात्मक ऋष्ययन वड़े परिश्रम में किया है। हिन्दी में ऋन्य मतों के इतिहास की भी खोज वैज्ञानिक ढंग से की जानी चाहिए। उसके लिए इस ग्रंथ से प्रेरणा मिलने की पूरी संभावना है।

शिव सार्वजनिक देवता माने जाते हैं; क्योंकि वे सदैव नर्यजनस्लाम हैं। जन-साधारण के लिए उनकी उपासना ऋौर पूजा भी सुगम है। जनता के देवता पर लिखते समय प्रन्थकार ने यथासंभव जनता के दृष्टिकोण का ध्यान खने की चेष्टा की हैं; पर ऐतिहासिक शोध से जो तथ्य निकला है, उसे भी निस्संकोच प्रकट कर दिया है। ऋतः मतभेद के स्थलों में विवेकी पाठकों को सहृदयता से काम लेना चाहिए।

विजयादशमी, संवत् २०१२

शिवपूजन महाय परिषद् मंत्री

## भूमिका

शैव मत हिन्दूधर्म का एक प्रमुख ऋंग है ऋोर यह ऋचरज की बात है कि ऋभी तक शैव मत का पूरा इतिहास नहीं लिखा गया । परन्तु थोड़ा सा विचार करने पर पता चलता है कि शैव मत के इस इतिहास सम्बन्धी ऋभाव के सम्भवतः दो कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि शैव मत का स्वरूप ऐसा पेचीदा है, इसमें इतनी विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताएँ ऋौर रीति-रिवाज सम्मिलित हैं कि जिन्होंने भी उनका ऋध्ययन किया, वे हतबुद्धि से होकर रह गये । शैव मत के ऋन्तर्गत यदि एक ऋोर शैव सिद्धान्त की गूढ विचारशैली है तो दूसरी ऋोर कापालिकों के गिर्हत कर्म भी हैं—इनके वीच क्या परस्पर सम्बन्ध हो सकता है, इसे बताना बहुत कठिन हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि पर्याप्त सामग्री न मिलने के कारण विद्वानों के लिए यह सम्भव न हो सका कि शैव मत की उत्पत्ति ऋौर उसके इतिहास का एक ऐसा विवरण दे सकें, जिससे उसके विभिन्न रूपों का सन्तोषजनक समाधान हो जाय।

इन किंटनाइयों के वावजूद कई विद्वानों ने हिन्दू-धर्म पर अपने ग्रन्थ लिखते समय शैव मत की उत्पत्ति और विकास का ऐतिहासिक विवरण देने का प्रयत्न किया है। कुछ अन्य विद्वानों ने शैव धर्म के विशेष रूपों का स्वतन्त्र अध्ययन भी किया है। इसमें यद्यपि उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली है, फिर भी इन प्रयासों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि शैव मत का कोई विवरण तबतक संतोषजनक नहीं माना जा सकता, जबतक वह शैव मत के जो विभिन्न रूप आज दिखाई देते हैं, उन सबका ठीक-ठीक समाधान और उन सबकी ऐतिहासिक विवेचना इस प्रकार न करे, जिससे शैव मत में उनका उचित स्थान और परस्पर सम्बन्ध पूरी तरह समक में आ जाय।

इस दिशा में अवतक जो प्रयत्न किये गये हैं, उनका सबसे बड़ा दोष यह है कि वे शैंव मत के तमाम विभिन्न स्वरूपों की उत्पत्ति का ही स्रोत वैदिक धर्म में खोजते हैं। पर्याप्त सामग्री न होने के कारण ऐसा होना अवश्यंमावी था। उदाहरण के लिए, 'रिलिजेंज आफ इंडिया' नामक अपनी पुस्तक में फांसीसी विद्वान् 'वार्य' ने भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का समाधान करने का इस प्रकार प्रयत्न किया है कि शिव एक वैदिककालीन देवता थे, जिनकी उपासना अधिकतर जनसाधारण में होती थी, और जिनका भारत के उस विद्धुब्ध जीवन से धनिष्ठ संम्वन्य था, जो अति प्राचीन काल से इस देश की एक विशेषता रहा है। 'नेचुरल रिलिजेंज आफ इंडिया' नाम की अपनी पुस्तक में अंग्रेज विद्वान् 'लायल' ने भगवान् शिव के दो मुख्य स्वरूपों—एक सोम्य और शुभ, दूसरा भयावह और विध्वंसक—का समाधान इस प्रकार किया है कि प्रारम्भ में भगवान् शिव प्रकृति के सर्जनात्मक और संहारात्मक (द्विविध) रूप के प्रतीक थे। वे लिखते हैं—"भगवान शिव में हम दो आदि-शक्तियों का मेल पाते हैं, एक जीवनदायिनी और दूसरी जीवनहारिणी। इस प्रकार, दार्शनिक दृष्टिकोण से,

इस महान् देवता की कल्पना में उस विचार का सर्वांगीण मूर्तिमान् रूप दृष्टिगोचर होता है जिसको मैं प्राकृतिक धर्म का मूल मानता हूँ"।

श्री सी० वी० एन० त्राय्यर ने 'त्रोरिजिन एंड त्राली हिस्ट्री त्राफ शैविज्म इन साउथ इंडिया' नाम की पुस्तक में, जो शैव मत पर लिखे गये इने-गिने स्वतंत्र प्रत्यों में से एक है, इसी प्रकार का; परन्तु त्राधिक विस्तृत प्रयास किया है, त्रीर पौराणिक शैव मत के विभिन्न रूपों का विकास वैदिक रुद्र की उपासना से ही माना है। इस सम्बन्ध में उन्होंने शिव के लिंग-रूप का समाधान इस प्रकार किया है कि यह इस महान् देवता का प्रतीक है, जिसके त्रानन स्वरूप को कोई रूप या त्राकार देकर सीमित नहीं किया जा सकता। यह एक मनोरंजक, किन्तु त्रामान्य तर्क है। कुछ दूसरे विद्वानों ने भी ऐसे ही प्रयत्न किये हैं। परन्तु पौराणिक शैव मत के कुछ रूपों के त्रावैदिक होने का त्रामास भी कुछ विद्वानों को हुत्रा है, यद्यपि सामग्री उपलब्ध न होने के कारण वे उन रूपों की उत्पत्ति का ठीक-ठीक पता न लगा सके हैं।

'ऋन्थ्रोपोलोजिकल रिलिजन' नामक ऋपने अन्थ में विद्वान 'मैक्समुलर' लिखते हैं— "दुर्गा ऋौर शिव की कल्पना में एक ऋवैदिक भावना स्पष्ट रूप से पाई जाती है जिससे मेरी यह धारणा होती जा रही है कि इसके लिए कोई ऋन्य स्रोत द्वाँदा जाय। "ऋतः मेरा विश्वास है कि दुर्गा ऋौर शिव न तो वैदिक देवता हैं ऋौर न उनका विकास किसी वैदिक देवता की कल्पना से हुऋा है।"

मैक्समुलर के बाद श्री त्रार॰ जी॰ मंडारक ने भी शैंव मत के उत्थान का विवरण देते हुए, यह माना है कि पौराणिक काल में भगवान् शिव का जो स्वरूप है, उसमें त्रार्थेतर क्रांश सम्मिलित हैं। उन्होंने यह विचार भी प्रकट किया है कि बहुत संभव है, किसी मूल निवासी अन्य जाति के किसी देवता का शिव के साथ समावेश हो गया हो ।

त्रंग्रेज विद्वान् 'कीथ' ने भी त्रपने 'रिलिजन एंड माइथौलौजी त्राफ दि वेद' नाम के ग्रन्थ में, श्रीर श्री कुमारस्वामी ने त्रपने 'डांस त्राफ शिव' नामक ग्रन्थ में, इसी प्रकार के समावेश की त्रोर संकेत किया है । त्रीर, इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि शैव मत जिस रूप में त्राज हमारे सामने है, उसमें त्रनेकानेक ऐसे द्रश्य समाविष्ट हैं, जिनकी उत्पत्ति विविध स्रोतों से हुई है। स्वयं भगवान् शिव की जिन विभिन्न रूपों में उपासना की जाती है, उनका एक ऐसी देवों के साथ संगम हुत्रा है, जिसके रूपों की विभिन्नता त्रोर भी ऋषिक है तथा जिसकी समस्त कल्पना त्रवैदिक त्रीर त्रायेंतर है। त्रीर, इससे भी वदकर यह कि शैव मत में जो लिंग-पूजा का समावेश हुत्रा है, उसका कोई चिह्न या संकेत शिव के त्रादिरूप माने जानेवाले वैदिक रुद्ध की उपासना में नहीं मिलता।

इन सबसे यह बात निश्चयात्मक ढंग से सिद्ध हो जाती है कि ऋाधुनिक शैव मत केवल वैदिक रुद्र की उपासना का विकास मात्र नहीं है, ऋषित उसमें

श्रा० जी० मंडारकर : वैष्णविज्म, शेविज्म एंड श्रदर माइनर रिलिजस श्राफ इंडिया ।

२. कुमारखामी : डांस श्राफ इंडिया।

ऐसे अनेक मतों का संश्लेषण हुन्ना है, जो प्रारम्भ में स्वतंत्र मत थे, श्रीर जिनका प्रचार विविध जातियों में था। उन जातियों के श्रीर उनकी संस्कृति के सम्बन्ध में हमें ठीक-ठीक ज्ञान न होने के कारण ही श्रभी तक श्रोंव मत के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति श्रीर उनके विकास का संतोपजनक विवरण देना संभव नहीं हो सका है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में पुरातात्त्रिक श्रीर श्रन्य खोजों से यह कठिनाई दूर हो गई है श्रीर श्रव हमें उन जातियों के श्रीर उनकी मंस्कृति के सम्बन्ध में, जो हिन्दुःनान में श्रायों के पहले वसती थीं, पहले से बहुत श्रच्छा ज्ञान है। श्रीर, प्राचीन जगत् में भारतीय तथा दूसरी सम्यतात्रों के बीच जो सम्बन्ध था, उसको भी हम पहले से श्रच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है कि उन श्रन्य सम्यतात्रों का, भारत की श्रपर वैदिक सम्यता के विकास पर, काफी प्रभाव पड़ा हो। श्रवः श्रव यह सम्भव है कि श्रीव मत का नये सिरे से फिर निरीच्चण किया जाय श्रीर यह देखा जाय कि हमारे ज्ञान के इन नये खोतों की सहायता से, जो श्रव हमको उपलब्ध हैं, हम श्रीव मत त्रीर उसके विभिन्न रूपों की उत्पत्ति तथा उनके विकास का श्रिषक संतोपजनक विवरण दे सकते हैं या नहीं?

इस थीसीस में यही प्रयत्न किया गया है। वैदिक रुद्र के ऋष्ययन से प्रारम्भ करके मेंने यह दर्शाने की चेप्टा की है कि ऋषर वैदिक शैवमत के कुछ प्रमुख ऋंगों की उत्पत्ति किस प्रकार वैदिक ऋायों से ऋन्य ऋायेंतर जातियों के सिम्मश्रण के कारण ऋौर इन जातियों की धार्मिक मान्यता ऋों का वैदिक रुद्र की उपासना में समावेश हो जाने के कारण हुई। इस सिम्मश्रण के बाद जिस नये धर्म का प्रादुर्माव हुऋा, उसका विकास उपलब्ध सामग्री की सहायता से, दिखाया गया है। यहाँ तक कि वह धर्म पौराणिक शैव मत के रूप में ऋपने पूर्ण विकास को पहुँच गया। इसके उपरान्त पौराणिक शैव मत में जो प्रौदता ऋाई ऋोर उसमें जो नये परिवर्त्तन हुए, उनका भी ऋष्ययन किया गया है ऋोर तरहवीं शताब्दी के ऋत तक उनका इतिहास लिखा गया है। तरहवीं शताब्दी में शैव मत ने वह रूप धारण कर लिया था, जिस रूप में हम ऋाज उसे पाते हैं।

त्रंत में इस निरीच्नण के परिशिष्ट के रूप में भारत से वाहर, विशेषकर हिन्द-चीन त्रीर पूर्वी द्वीप-मण्डल में, जिस प्रकार शैव मत फैला त्रीर फला-फूला, उसका भी एक संचित्त विवरण दिया गया है।

—यदुवंशी

## विषय-सृची

प्रथम अध्याय

पुष्ठ

वैदिक संहितात्रों त्रोर ब्राह्मण्यन्थों में रुद्र का स्वरूप त्रीर उसका विकास। रुद्र के स्वरूप के दो पहलू सौम्य त्रीर उप्र। रुद्र का उर्वरता से संबंध। ब्राह्मण्यकाल में रुद्र का नैतिक उत्कर्ष। रुद्र की उपासना के प्रति विद्रोप का सूत्रपात।

१-२४

दितीय अध्याय

सिन्धु-घाटी-सभ्यता के मुख्य लद्मण । सिन्धु घाटी-निवासियों स्त्रीर वैदिक त्रायों का संपर्क श्रीर परस्पर संघर्ष । श्रार्य-संस्कृति श्रीर सिन्धु-घाटी-सभ्यता का सम्मिश्रण । इस सम्मिश्रण का परिणाम । सिन्धु-घाटी के देवताश्रों का श्रायों के देवताश्रों द्वारा श्रात्मसात् कर लिया जाना ।

२५-३⊏

ततीय अध्याय

ब्राह्मण्-कर्मकारड का हास स्त्रीर उपनिपदों का प्रादुर्माव। भारतीय धार्मिक विचारों, सिद्धान्तों स्त्रीर स्त्राचार में क्रान्ति। भक्तिवाद का प्रादुर्माव। नये भक्तिवाद के प्रधान देवता शिव स्त्रीर विष्णु। वैदिक रुद्र का स्वरूप-परिवर्त्तन। शिव की कल्पना का दार्शनिक स्त्राधार। स्त्रमन्थों में शिव का स्वरूप। दुर्गा स्त्रीर ग्रोश की उपासना का प्रादुर्माव।

३६-५४

चतर्थ अध्याय

वेदान्तर-कालीन प्राचीन साहित्य में शिव का स्वरूप ऋौर उनकी उपासना। रामायण ऋौर महाभारत काल में शैव धर्म का प्रादुर्भाव ऋौर उसका स्वरूप। शिव के स्वरूप के विभिन्न पहलू ऋौर उनकी उत्पत्ति। शिव द्वारा ऋार्येतर देवताऋों का ऋात्मसात् किया जाना। इसके फलस्वरूप शिव के प्रति पुरातन पंथी ऋार्यों के विद्वेष का विकास। शैव देव-कथाऋों का प्रादुर्भाव।

पूप्-८७

पंचम अध्याय

ईसवी संवत् की प्रारम्भिक शताब्दियों में शैन धर्म का स्वरूप।
पुराण्यन्थों में शैन धर्म का पूर्ण विकास। उसके दार्शनिक श्रौर
लोकप्रिय पत्त् । शैन धर्म का समस्त भारत में प्रचार। शैन
देवालय श्रौर शैन प्रतिमाएँ। पौराणिक उपासना-विधि। शिन के
विभिन्न रूप। शिन श्रौर पार्वती का परस्पर सम्बन्ध। देनी की स्वतन्त्र
उपासना का शाक्त मत के रूप में विकास। शाक्त मत के प्रमुख
लद्य्ण। गणेश की उपासना का विकास।

#### षष्ठ अध्याय

पुरायोत्तर काल में शैन धर्म का स्वरूप । शैन सम्प्रदायों का प्रादुर्मान । उत्तर और दिल्ण भारत में शैनधर्म के निशिष्ट लज्ज्ण । शैनधर्म का अन्य मतों के प्रति रवैया । दिल्ला के धार्मिक संघर्ष में शैनों का स्थान । पुरातात्त्विक अभिलेखों से हमारा शैनधर्मसम्बन्धी ज्ञान । शैन सम्प्रदायों का निकास और इतिहास । देनी तथा गरोश की उपासना का प्रचार और प्रसार ।

१३६-१६४

#### सप्तम अध्याय

शैव धर्म का दार्शनिक पच् । शैव सिद्धान्त का विकास । त्रागम ग्रन्थ । उनके मुख्य सिद्धान्त । सांख्य त्रीर शैव सिद्धान्त । शंकर त्रीर शैव सिद्धान्त । कश्मीर में प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रादुर्भाव त्रीर उसके मुख्य लच्चण । १६५-१७३

#### ग्रष्टम ग्रध्याय

भारत से वाहर शैव धर्म का प्रचार त्रीर उसका इतिहास। हिन्द-चीन, जावा, सुमात्रा, बिल त्रीर मलय देशों में शैव मन्दिर, प्रतिमाएँ त्रीर शिलालेख। भारत से बाहर शैव धर्म के विशिष्ट लच्चण। त्रान्य धर्मों से शैव धर्म का सम्बन्ध।

१७४-१८४

## परिशिष्ट: प्रथम ऋध्याय

ऋग्वेद में रुद्र-सम्बंधी स्क्त श्रीर मंत्र। श्रथर्ववेद में रुद्र-सम्बंधी स्क श्रीर मंत्र। यजुर्वेद में रुद्र-सम्बंधी स्क श्रीर मंत्र। ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र-सम्बंधी संदर्भ।

१८७-२११

## परिशिष्ट : ततीय अध्याय

उपनिषदों में रुद्र-सम्बंधी संदर्भ । सूत्रग्रंथों में रुद्र-सम्बन्धी संदर्भ ।

२१२-२२०

## परिशिष्ट: चतुर्थ ऋष्याय

रामायण-महाभारत

२२१-२४३

## परिशिष्ट : पंचम ऋध्याय

साहित्य-ग्रन्थ, पुराण्य्रन्थ, तंत्र-ग्रन्थ।

२४४-३१४ ३१५-३१७

## परिशिष्ट : षष्ठ ऋध्याय

३१⊏-३२०

## परिशिष्ट : अष्टम अध्याय

३२१-३३२

#### त्रनुक्रमणिका सहायक प्रन्थ-सूची

३३३-३३८

# शैव मत

#### प्रथम ऋध्याय

शैव मत के इस दिग्दर्शन का प्रारम्भ हमें वैदिक-साहित्य से करना उचित प्रतीत होता है। भारत की उपलब्ध साहित्य-सामग्री में वेद प्राचीनतम हैं और इस देश के धार्मिक अथवा भौतिक इतिहास के सम्बन्ध में जो भी छान-बीन की जाती है, वह वेद से ही प्रारम्भ होती है। भारत में यह परम्परा भी दीर्घ काल से रही है कि वेद ही हमारी समस्त मान्यताओं और विचार-धाराओं के उद्गम हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी प्राचीन देवता को हम पौराखिक शिव का आदि रूप मान सकते हैं, तो वह वैदिक देवता छद्र ही हो सकता है। इसलिए यही समीचीन है कि हम इस खोज का सूत्रपात वेदों में ही करें और वैदिक रद्र तथा उसकी उपासना के स्वरूप का अध्ययन करें।

ऋग्वेद में रद्र मध्यम श्रेणी के देवता हैं। उनकी स्तृति में केवल तीन पूर्ण स्त कहें गये हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्त में पहले छ: मन्त्र रद्र की स्तृति में हैं और अन्तिम तीन सोम की स्तृति में । एक और स्त में रद्र और सोम का साथ-साथ स्तवन किया गया है। वैसे अन्य देवताओं की स्तृति में जो स्त कहें गये हैं, उनमें भी प्रायः रद्र का उल्लेख मिलता है। इन स्कों में रद्र का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, उसके कितने पहलू हैं और वे किसके प्रतीक हैं, इस विषय को लेकर बहुत से अनुमान लगाये गये हैं। उनके नाम का शाब्दिक अर्थ, मस्तों के साथ उनका संगमन, उनका बभ्रु वर्ण और सामान्यतः उनका क्रू स्वरूप—इन सबको देखते हुए कुछ विद्वानों ने यह धारणा बनाई है कि रद्र मंमावात के प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए जर्मन विद्वान विवर' ने रद्र के नाम पर जोर देते हुए यह अनुमान लगाया कि रद्र मंमावात के 'रव' का प्रतीक हैं। 'डाक्टर मेकडीनल' ने रुद्र और अपिन के साम्य को पहचानते हुए यह विचार प्रकट किया कि रुद्र विशुद्ध संमावात का नहीं, अपितु विनाशकारी विद्युत् के रूप में संमावात के विघ्वंसक स्वरूप का प्रतीक हैं'। 'श्री मंडारकर' ने भी रुद्र को प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों का ही प्रतीक मात्र माना है '। अपित ने स्तान 'म्यूरह' की भी यही राय है"। उधर रुद्र और अपिन के साम्य के कारण कछ अन्य विद्वानों ने रद्र को अपिन के ही किसी-

ऋग्वेद : १, ११४; २, ३३; ७, ४६।

२. ,, : १,४३। ३. ,, : ६,७४।

४. वेबर : इस्ट्रीश श्टूडीन, २, १६—२२।

मेकडौनल: वेदिक माइथोलीजी, पृ० ७८।
 मण्डारकर: वैष्णविष्म, शैविष्म।

७. म्यूर : ४ श्रोरिजनत संस्कृत टेक्स्ट्स ४, ५० १४७ ।

न-िकसी रूप का प्रतीक माना है। ऋग्वेद के ऋपने ऋगुवाद की भूमिका में ऋँग्रेज विद्वान् 'विल्सन' ने रुद्र को ऋगिन ऋथवा इन्द्र का ही एक रूप माना है । प्रोफेसर 'कीथ' ने रुद्र को कंकावात के विनाशकारी ही रूप का प्रतीक माना है, उसके हितकारी रूप का नहीं । इसके ऋतिरिक्त रुद्र के घातक वाणों का स्मरण करते हुए कुछ विद्वानों ने उनको मृत्यु का देवता भी माना है और इसके समर्थन में उन्होंने ऋग्वेद का वह सूक्त प्रस्तुत किया है, जिसमें रुद्र का केशियों के साथ उल्लेख किया गया है।

इसी त्राधार पर विद्वान् 'त्रौडर' ने रुद्र को पवन के साथ उड़ती हुई मृत त्रात्मात्रों का सरदार माना है। जर्मन विद्वान् 'त्रार्वमन्न' ने भी इन सब बातों को देखते हुए त्रौर उत्तरकालीन वैदिक धर्म में रुद्र की उपासना से सम्बन्धित कुळ रीतियों पर विचार करते हुए रुद्र को एक प्राचीन मानवभद्यी त्रमुर का, ब्राह्मणों-द्वारा परिष्कृत, रूप कहा है।

रुद्र के स्वरूप को सममने के इन सब प्रयासों में एक ही दोष है स्त्रीर वह यह कि वे रुद्र के सम्पूर्ण स्वरूप को संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं करते । वैदिक रूप के स्वरूप की समस्या ऋभी तक मुलक्ती नहीं है; परन्तु इसको मुलकाये विना पौराणिक शिव का स्वरूप हम नहीं समक्त सकते। वास्तव में कठिनाई यह है कि रुद्र के स्वरूप में कई वातें ऐसी हैं जो देखने में परस्पर विरोधी हैं त्रौर इसके फलस्वरूप हुत्रा यह है कि चंद्र के स्वरूप के किसी एक अंग पर अधिक जोर दिया गया है और बाकियों की उपेला की गई है। उदाहरण के लिए त्रगर रुद्र, भयावह हैं तो उसके साथ-साथ सौम्य भी हैं। कभी वे उप रूप धारण करते हैं और मनुष्यों और पशुत्रों का संहार करते हैं। परन्तु कभी वे कल्याण-कारी हो जाते हैं त्रीर उनकी शक्ति जीवनदायिनी बन जाती है, जिससे लोग संतान त्रीर समृद्धि के लिए रुद्र से प्रार्थना करते हैं। उनका वर्ण प्रायः बभ्र बताया जाता है; परन्तु कभी-कभी वे श्वेत और सुनहले वर्ण के भी कहे गये हैं। इसके अतिरिक्त रुद्र को भिष्जों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जिसके पास ठएढी और रोगनाशक त्रोपिधयाँ हैं। वे मस्तों के पिता भी हैं। कुछ मन्त्रों में उनका अभिन के साथ तादात्म्य प्रतीत होता है और एक मंत्र में उनको 'केशियक' के साथ त्रामोद-प्रमोद करते हुए बताया गया है। रुद्र के स्वरूप की कोई भी व्याख्या संतोपजनक नहीं हो सकती जबतक वह इन तमाम पहलुत्रों का समाधान न करे और यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वैदिक देव-कथाओं में मंमावात के देवता 'पर्जन्य' श्रीर मृत्यु के देवता 'यम' की चर्चा पाई जाती है। श्रतः यह बहुत संभव है कि रुद्रका श्रादि-स्वरूप इन दोनों देवतात्रों से भिन्न हो ।

रुद्र के स्वरूप के सांगोपांग समुचित अध्ययन से, और ऋग्वेदीय सूक्तों में रुद्र की उन विशेष उपाधियों के विश्लेषण से, ऐसा जान पड़ता है कि वास्तव में रुद्र को जिस प्राकृतिक तत्त्व का प्रतीक माना जा सकता है, वह है घने वादलों में चमकती हुई विद्युत्

१. विलसन : ऋग्वेद ।

२. कीथ : रिलिजन एएड माइथोलीजी ऑफ दि ऋन्वेद, पृ० १४७।

न्नीर उसके साथ-साथ होनेवाला घनघोर गर्जन न्नीर वर्षा। इसकी पुष्टि में जो प्रमाश हमको मिलते हैं, वे संचेप में इस प्रकार हैं—

रुद्र की गराना मध्यम लोक—अर्थात् आकाश के देवताओं में की गई है। अतः यथासंभव वे आकाश के ही किसी तत्त्व का प्रतीक रहे होंगे।

रुद्र का वर्ण कभी बभु, कभी श्वेत श्रीर कभी सुनहला बताया जाता है। मेघों में चमकती हुई विद्युत् के यह सब वर्ण होते ही हैं, श्रीर बिजली कौंघने के अनन्तर जो गर्जन होता है, वही रुद्र का रव है श्रीर इसी से इनका नाम रुद्र पड़ा भी है—[रुधातु, गर्जन श्रथं में।]

रुद्र का विशेष अस्त्र उनका धनुष है, और इस धनुष से जो वाण वे छोड़ते हैं, वह मनुष्य और पशु दोनों का संहार करता है । यह वाण ज्वलन्त प्रतीक हैं—उस कड़कती हुई विजली का, जिसके प्रहार से किसी के प्राण बच नहीं सकते । हिमालय की उपत्यकाओं में, जहाँ अपनेदीय आर्य लोग बसते थे, यह विजली विशेष रूप से घातक और भयावह होती है। अतः इसी से रुद्र के कूर और अहितकारी रूप का समाधान हो जाता है और रुद्र की 'गोघन', 'नृष्न' और 'च्यद्वीर' उपाधियाँ सार्थक हो जाती हैं ।

रुद्र की एक उपाधि 'कपर्दिन्' भी है, जिसका ऋषं है 'जटाज्ट्रधारी'। आकाश में उमड़ कर आई हुई मिट्याले रंग की मेघमाला वास्तव में जटाओं जैसी लगती है, और उनमें जब बिजली चमकती है, तब रुद्र की यह 'कपर्दिन्' उपाधि भी सार्थक हो जाती है। यह उपाधि तृत्सुओं को भी दी गई है जो आयों का एक वंश था और उसके वंशज जटाधारी थे। इसी उपाधि से 'पूपन्' देवता को भी विभूषित किया गया है, जहाँ यह सूर्य के प्रमामंडल (halo) का प्रतीक है।

रुद्र की एक और उपाधि है—'दिवो वराह', अर्थात् आकाश का वराह । काले मेघों से निकलती हुई श्वेत विद्युत् की उपमा बड़ी सुगमता से श्वेत दंष्ट्रावाले काले वराह से दी जा सकती है।

ऋन्त में रुद्र की एक ऋन्य उपाधि 'कल्पलीकिन्' '—(जलने या दहकने वाला) की सार्थकता भी विद्युत् ऋथवा ऋग्नि में ही पूरी होती है।

अपने सौम्य रूप में रुद्र को 'महा भिषक' भी कहा गया है, जिसकी ओषधियाँ ठंढी और व्याधिनाशक होती हैं। रुद्र के स्वरूप के इस पहलू का समाधान संभवत इस प्रकार हो सकता है कि वर्षा ऋतु में, रुद्र अत्यधिक शक्तिशालो होते हैं, ओषधियों की खूब उपज होती है, विद्युत् और वर्षा से वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है और जन्तु तथा वनस्पति-वर्ष में एक नये जीवन का संचार होता है।

१. ऋग्वेद : २, ३३, १०; ७, ४६, १ इत्यादि ।

र. . : १,११४, १०; २, ३३, ११; ४, ३, ६।

३. ,, : १, ११४, १ और ५।

<sup>8. &</sup>quot; : १,११४, X i

४. ,, : २,३३, ५।

इसी रूप में रुद्र का संबन्ध उर्वरता और पेड-पोधों से भी है, और सन्तान के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है 1 उत्तरी भारत में मानसून काल में बिजली कड़कने के बाद जो वर्षा होती है. उससे धान्य, स्रोषिधयों स्रीर स्रन्य पेड़-पौधों की प्रचुर उपज होती है स्रीर इसी वर्षात्रमुत में अधिकतर जन्त वर्गों की भी संतान वृद्धि होती है। अतः रुद्र का उर्वरता से संबन्ध होना स्वामाविक ही है। इस प्रसंग में रुद्र की 'वृषम' उपाधि अर्थपूर्ण है र। इस शब्द का ऋनवाद साधार एतया 'वैल' या 'साँढ' किया जाता है, और निःसंदेह ऋाजकल संस्कृत में इसका यही ऋर्थ है। परन्तु ऋग्वेद में जिन-जिन प्रसंगों में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, उनको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय इसका अधिक शाब्दिक ऋर्थ लिया जाता था। 'वृष्' धात से बने इस शब्द के दो ऋर्थ होते थे। एक तो 'वर्षा करनेवाला' (इसी कारण सायण ने इसकी व्याख्या 'वर्षियता' शब्द से की है) श्रीर दूसरा 'ऋत्यिक प्रजनन-शक्ति रखनेवाला', ऋतः पुरुषत्वपूर्ण या बलिष्ठ । इन दोनों ही ऋथौं में यह शब्द रुद्र के लिए उपयुक्त है। पहले ऋर्थ में इसका संकेत उस वर्षा की ऋोर है जो रुद्र कराते हैं त्रीर दूसरे ऋर्थ में उस उर्वरता की ऋोर है, जो रुद्र के द्वारा ही संमव होती है। इस दूसरे ऋर्थ में इस शब्द का प्रयोग बैल के लिए भी हुआ, जो ऋपने बल और प्रजनन-शक्ति के लिए विख्यात है और धीरे-धीरे यह शब्द उसका एक साधारण नाम ही बन गया।

एक सूक्त में रुद्र का सोम के साथ त्राह्वान किया गया है । वैसे तो इसका कोई विशेष त्र्र्यं न होता; क्योंकि दो देवतात्र्रों का एक साथ त्राह्वान ऋग्वेद में कोई त्रसाधारण बात नहीं है। सोम का इन्द्र, त्र्राग्न त्र्रीर पूषा के साथ भी त्राह्वान किया गया है। परन्तु एक दूसरे सूक्त में कुछ मन्त्र रुद्र का स्तवन करते हैं त्र्रीर कुछ सोम का । कुछ त्रन्य स्थलों पर सोम का विद्युत् के साथ सम्बन्ध है त्र्रीर उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में संतान-प्राप्ति के लिए एक सौमारीद्र हिन का विधान भी है। इन सब बातों से ऐसा जान पड़ता है कि रुद्र त्र्रीर सोम के बीच त्र्राधक गहरा संबंध है, त्र्रीर यदि हम रुद्र के स्वरूप का, उपरिलिखित समाधान मान लें तो इस सम्बन्ध को समक्तने में हमें त्र्रीर भी सुविधा होती है। जैसे—रुद्र स्वास्थ्य त्रीर वल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार सोम-रस भी एक स्फूर्तिदायक त्र्रोषधि है त्रीर सोम त्र्रीर रुद्र दोनों से ही यह प्रार्थना की जाती है कि वे त्रपने मक्तों को बल त्रीर मिषज दें । इसके त्रातिरक्त सोमलता की प्रचुर वृद्धि भी रुद्र के कारण ही होती है, त्रीर फिर रुद्र के वर्ण के समान ही सोम-रस का वर्ण भी बभ्रु त्रधवा सुनहला होता है। काष्ट-भांडों में सोमरस के गिरने के शब्द की 'वरसती वर्ण' से उपमा दी गई है, त्रीर चूँ कि पार्थिव वर्ण किव की कल्पना को, सहज में ही त्राकाश में गरजते हुए बादलों तक पहुँ चा

१. ऋग्वेद : १,१४३,६:२,३३ और७।

२. ,, : २,३३,६क 🗆।

३. ,, : ६, ७४।

٧. ,, : १, ४३ ا

५, ,, : ६, ७४, १ और ३।

देती है, अतः यह उपमा भी शीव ही अतिशयोक्ति में बदल जाती है और रुद्र के समान ही सोम के भी गर्जन और खण का उल्लेख होता है । सोम के इस गर्जन और खण के कारण ही सम्भवतः उसको एक स्थान पर वृषभ की उपाधि भी दे दी गई है ।

कद्र के स्वरूप की जो व्याख्या ऊपर की गई है, उसकी पुष्टि इस बात से भी होती हैं कि ऋग्वेदीय स्तों में कद्र का ऋग्नि से गहरा सम्बन्ध है। ऋग्नि को ऋग्नेक बार क्द्र कहा गया है । यह ठीक है कि ऋग्नि को क्द्र मात्र कहने का ही कोई विशेष ऋथं नहीं है; क्योंकि ये सब केवल उपाधि के रूप में भी किया जा सकता है जिसका ऋथं है—कूर ऋथवा गर्जन करनेवाला, और इसी ऋथं में इस उपाधि का इन्द्र और ऋग्य देवताओं के लिए भी प्रयोग किया गया है। परन्तु एक स्थल पर क्द्र को 'मेधापित' की उपाधि दी गई है '। इससे क्द्र और ऋग्नि का तादात्म्य कलकता है। यदि हम क्द्र को विद्युत् का प्रतीक मानें, जो वास्तव में ऋग्नि ही है, तो इस तादात्म्य को ऋग्यानी से समका जा सकता है। उत्तर-कालीन वैदिक साहित्य में इस तादात्म्य को स्पष्ट रूप से माना गया है और फलस्वरूप 'सायणाचार्य' ने निरन्तर दोनों को एक ही माना है। क्द्र ऋगर ऋग्नि के इस तादात्म्य को ध्यान में खते हुए हम शायद क्द्र की 'द्विवर्हा' जैसी उपाधियों का भी समाधान ऋषिक ऋच्छी तरह कर सकते हैं। इस शब्द का ऋनुवाद साधारणतया 'दुगुने वल का' ऋथवा 'दुगुना बलशाली' किया जाता है। परन्तु इसका ऋषिक स्वामाविक ऋगर उचित ऋथं वही प्रतीत होता है जो 'सायण' ने किया है। ऋर्यात—

#### द्वयोः स्थानयोः पृथिन्याम् स्रन्तरिन्ने परिवृद्धः "

ये त्रर्थ विद्युत् पर पूरी तरह लागू होता है; क्योंकि विद्युत् ही जब पृथ्वी पर त्राती है, तब त्रिम्न का रूप धारण कर लेती है। त्र्रथवा 'वहां' शब्द का त्र्र्य यहाँ कलँगी से है जैसा कि वहीं (त्र्र्थात् मोर) में, दिवहां का त्र्र्य हो सकता है—दो कलँगीवाला। इस त्र्र्य में इस शब्द का संकेत दुकांटी विद्युत् की त्र्रोर होगा।

इस सम्बन्ध में एक रोचक वात यह है कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भागों में रुद्र ऋगेर ऋगि का तादात्म्य नहीं है; बल्कि उनमें स्पष्ट मेद किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि विद्युत् के प्रतीक रुद्र ऋगेर पार्थिव विद्व के प्रतीक ऋगिन का तादात्म्य वैदिक ऋगियों को धीरे-धीरे ही ज्ञात हुआ था; किन्तु एक समय ऐसा भी था जब इन दोनों को ऋलग-ऋलग तत्त्व माना जाता था।

रुद्र= ऋग्नि, इस साम्य को एक बार मान लेने पर, इसको बड़ी सुगमता से रुद्र= ऋग्नि-सूर्य तक बढ़ाया जा सकता है, और कुछ ऋग्वेदीय स्तों से ही प्रतीत होता है कि उस समय भी रुद्र और सूर्य के इस तादात्म्य को ऋषियों ने पहचान लिया था। इससे हमें

१. ऋग्वेद : ६, ८६, ६; ६, ६१, ३; ६, ६५, ४ इत्यादि ।

२. ,, : १,७,३।

३. ,, : २,१,६;३,२, X l

४. ,, : १,४३,४।

५. ,, : १, ११४, ६ पर सायण की टीका।

इस बात का समाधान करने में सहायता मिलती है कि रुद्र को मरुतों का पिता कहा गया है, जिनको उसने 'प्रश्नी' (पृथ्वी) से उत्पन्न किया।

कुछ ऐसा जान पड़ता है कि प्रारम्भ में मस्तों की कल्पना, प्रकाश से सम्बद्ध, रज्ञकगर्गों के रूप में की गई थी, जो सब युगों में साधुजनों का संरच्च करते हैं । यह कल्पना इन्डो-यूरोपियन-काल की है; क्योंकि मरुतों ऋौर ऋावेस्ता के फ्रविशयों में ऋौर श्रीक ऋौर रोमन 'जीनियाई' में बहुत समानता है। इन ग्रीक त्र्रौर रोमन 'जिनियाई' की कल्पना, सर्पधारी नवयुवकों के रूप में अथवा केवल सपों के रूप में की जाती थी। मरुतों को भी 'मर्यः' (मनुष्य), 'त्रहिभानु', 'त्रहिसुष्म', 'त्रहिमन्यु' त्रादि कहा गया है, र जो सब-की-सब बड़ी अर्थपूर्ण उपाधियाँ हैं। कुछ ग्रीक भी जिनको 'Trito Patoras' (संस्कृत में 'तृतपितर:) कहते हैं, हमें मक्तों का स्मरण कराते हैं; क्योंकि 'तृत' भी एक वैदिक देवता है श्रीर कमी-कभी महतों के साथ ही उसका उल्लेख होता है। धीरे-धीरे महतों के खरूप में विकास श्रीर परिवर्तन होता रहा, जिसके फलस्वरूप उन्हें इन्द्र जैसे एक महान् देवता का परिचारक देवता समका जाने लगा — जैसे ईरान में फ्रवशी 'श्रहुरमज्दा' के परिचर, देवता बन गये थे। इन्द्र यदि किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है तो वह है संस्तावात का जो दीर्घकाल तक सूखा मौसम रहने के बाद पावस की जवानी में चलता है, जिसके साथ बादलों की गरज, विजली की चमक श्रौर मूसलधार वर्षा होती है तथा जिसके समाप्त होने पर सूर्य अपने समस्त तेज के साथ गगन-पटल पर फिर निकल आता है। चूंकि ऐसे फंफावात में हवा का कोंका उम्र रहता है, जो ऋपने साथ मेघों को उड़ाये लिये चलता है तथा अन्य कई प्रकार से भी भंभावात की सहायता करता हुआ प्रतीत होता है, अतः मक्तों का ऐसी हवात्रों के साथ अधिकाधिक सम्बन्ध होता गया, और यहाँ तक कि दोनों का तादात्म्य हो गया। ऋग्वेदीय काल तक यह तादात्म्य हो चुका था। ऋग्वेद में महतों की कल्पना स्पष्ट रूप से पवन देवतात्रों के रूप में की गई है और ऋव उनको पवन देव 'वाय' की संतान माना जाता है, जो स्वामाविक है। परन्तु बाद में, जब हवास्रों की उत्पत्ति का ठीक-ठीक ज्ञान ऋषियों को हुआ, तब मस्त, जो पृथिवी से उत्पन्न किये गये थे. स्द्र के पत्र कहलाने लगे: क्योंकि श्री जी० राव ने सुकाया है कि पृथिवी पर सूर्य की किरखों का ताप लगने से ही हवात्रों की उत्पत्ति होती हैं। मरुतों का एक अन्य नाम 'सिन्धु-मातरः' संभवतः उनके श्रीर वर्षा के सम्बन्ध की श्रीर संकेत करता है।

रुद्र के स्वरूप का एक और पहलू शेष रहता है और वह किंचित रहस्यमय है। अपृग्वेद के उत्तर भाग के एक सूक्त में कहा गया है कि रुद्र ने केशी के साथ 'विष' पान किया '। इस सूक्त की कठिनाई यह है कि इसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि हम इसे एक लच्चणा मान सकें या नहीं। सायणाचार्य ने इसको लाच्चिक रूप में लिया है, और केशी का अर्थ जिसके 'केश' अर्थात् किरणें हों—यानी 'सूर्य' किया है। इसमें उन्होंने 'यास्क' का अर्जु-

१. डा० बार्नेट : जीनियस : ए स्टडी इन इन्डो यूरोपियन साइकोलौजी; Jras. १६२६; १० ७३१।

२. ऋग्वेद : १, १७२, १; १,६४, म और ६; ४,३३,५; ५,६१,४; ५,५३,३; १०,७७, २ क ३।

३, ऋग्वेद : १०, १३६ ।

करण किया है। उन्होंने भी 'केश' का ऋर्य किरणें करके, 'केशी' को सूर्य का द्योतक माना है'। ऋग्वेद के अन्य सूक्त में तीन केशियों का उल्लेख किया गया है, और वहाँ वे कम से ऋग्नि, सूर्य और वायु के प्रतीक जान पड़ते हैं'। कम-से-कम यास्क ने उनकी व्याख्या इसी प्रकार की है'।

विष शब्द का ऋर्य भी सदा जहर ही नहीं होता । प्रायः यह 'उदक' (जल) का प्रयायवाची भी होता है, और इस प्रसंग में संभवतः इसका संकेत जीवन के स्रोत रूपी पंच महाभूतों में जल की ओर है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में कहा भी गया है कि केशी इस 'विष' को इसी प्रकार धारण करता है जिस प्रकार पृथ्वी और ऋाकाश को । ऋतः यदि हम केशी को सूर्य का प्रतीक मानें, तो विद्युत्-शक्ति रूपी रुद्र का सूर्य-रूपी केशी से सम्बन्ध समक्त में ऋग जाता है।

परन्तु केशी का इस प्रकार लाइ िएक ऋर्य करने पर भी केशी को लेकर जो रूपक बाँधा गया है, उसको सममना शेष रह जाता है। सूर्य को केशी क्यों कहा गया है ? क्योंकि केशी का शाब्दिक ऋर्य तो 'जटाधारी' होता है। इसके ऋतिरिक्त, इस सूक्त के तीसरे ऋौर उसके बाद के मंत्रों में केशी की तुलना मुनियों से की गई हैं। इन मुनियों के सम्बन्ध में कहा गया है कि ऋपने 'मौन्य' ऋथवा 'मुनित्व' के ऋावेश से उन्मत्त होकर वे ऋपने ऋंतः स्वत्व को पवन के ऋन्दर विलीन कर देते हैं और इसी पवन में वे विहार करते हैं। सांसारिक मर्त्य जनों को जो दिखाई देता है, वह तो केवल उनका पार्थिव शरीर होता है।

ऋग्वेद में 'मुनि' शब्द का ऋर्य उत्तेजित, ऋभिमेरित ऋथवा उन्मत्त होता है। यह भी निश्चित है कि यह शब्द 'इएडो-यूरोपियन' मृल का नहीं है। संस्कृत के वैयाकरणों ने इसका उल्लेख उणादि सूत्रों के ऋन्तर्गत किया है, जिससे यह सम्बद्ध हो जाता है कि इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत व्याकरण के साधारण नियमों के ऋनुसार नहीं की जा सकती थी। इन सूत्रों में इसको 'मन' धातु से बना बताया गया है, जिससे इसके 'उकार' का समाधान नहीं होता। उधर कन्नड़ भाषा में यह शब्द सामान्यतः पाया जाता है, ऋौर वहाँ इसका ऋर्य हे—जो कृद्ध हो जाय। यह ऋर्य इस शब्द के ऋग्वेदीय ऋर्य के बहुत समीप है। ऋतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द तत्कालीन किसी ऐसे ऋग्वेंतर जाति की भाषा से लिया गया, जिसके संपर्क में उस समय ऋग्वेदीय ऋर्य लोग ऋग्वेद के एक मंत्र में उड़े जाते हुए महतों के बल की उपमा मुनियों से दी गई है '। एक ऋौर मंत्र में, सोमरन पान के ऋनन्तर

निरुक्त : १२, १२, २६ । केशी केशा रश्मयः । तैस्तद्वान् भवति (प्रकाशनाद्वा : ::
 केशीदम् ज्योतिरूच्यत इत्यादित्यम् आह् ) ।

२. ऋग्वेद : १, १६४,४४।

३. निरुक्त : १२, १२, २७। ''श्रयः केशिनः श्रद्ध्या विचर्चतं • • काले कालेऽभिविपस्यन्ति । संवत्सरे वपत एक एषाम् इत्यन्नः, पृथिवीं दहित । सर्वमेकोऽभिविपस्यित कर्मभिरादित्यः । गितिरेकस्य दृश्यते न रूपं मध्यमस्य" ।

४. ऋग्वेद : ६, ५६, ८।

सुरूर में आये हुए इन्द्रको मुनियों का सहचर कहा गया है '। इन सब प्रकरणों से यह अनुमान लगाना किन नहीं कि संभवतः 'मुनि', तपिलयों के एक वर्गविशेष थे, जो निश्चित रूप से आर्य जाति के नहीं थे। उनके स्वभाव में कुछ सनक-सी थी। उनके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता था कि अपनी तपस्या के बल से उन्होंने मानवोत्तर शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं। वे बहुधा सुरापान करते थे और सुरा के मद में अपनी इन शक्तियों की डींग हाँका करते थे। अतः इन्द्र भी जब इसी प्रकार मदमत्त होकर अपने बल का बखान करते हैं, तब उनको मुनियों का सहचर कहना उपयुक्त ही है। और जब 'केशियों' की भी इन्हों मुनियों से तुलना की गई है, तब हो सकता, है कि जटाएँ रखनेवाला तपस्वियों का एक ऐसा वर्गविशेष था जो मुनियों के समान ही, मानवोत्तर शक्तियाँ रखने का दावा करता था। उपलब्ध सामग्री के आधार पर हम इससे अधिक कुछ और नहीं कह सकते।

उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में केशियों के एक कबीले का उल्लेख मिलता है। 'काठक-संहिता' में इनकी चर्चा की गई है, और एक केशी 'दाल्भ्य' का उल्लेख भी हुन्ना है जो संभवत उनका राजा ऋथवा पुरोहित था। पांचालों से जिस प्रकार उनका नाता जोड़ा गया है, उससे शायद यह पता चलता है कि वे पांचालों की ही एक शाखा थे रे। 'मैत्रायखी-संहिता' में केशी 'सत्यकामी' का उल्लेख है, जो केशी दाल्भ्यक का गुरु प्रतीत होता है रे। 'शतपथ बाह्मण' में भी केशियों का उल्लेख किया गया है रे। परन्तु इन ऐतिहासिक केशियों का ऋग्वेदीय केशियों के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं, यह कहना ऋसंभव है।

काले मेघो में निकलतो हुई विद्युत् के पुरुषीकरण से ही रुद्ध की कल्पना की गई है, यह तथ्य अथर्ववेद के मंत्रों से और भी स्पष्ट हो जाता है। अथर्ववेद में रुद्ध को तीन बार 'नील शिखिएडन' (नीलवर्ण या गहरे रंग के केशवाला), कहा गया है '। यह उपाधि घने काले बादलों में से (जिनकी उपमा ऋग्वेद में भी 'कपिंदन' उपाधि में मेघों से दी गई है) निकलती हुई विद्युत् के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से चिरतार्थ होती है। इसके अतिरिक्त अथवेवेद में रुद्ध का विद्युत् द्वारा मर्त्यंजनों पर प्रहार करने का भी उल्लेख है '। एक मंत्र में रुद्ध के स्थावह कहा गया है, जिसे रक्तवर्ण के घोड़े खींचते हैं '। यह वर्णन भी काले मेघ पर ही पूरा उतरता है।

रुद्र के विनाशकारी रूप पर अथर्ववेद में कुछ अधिक जोर दिया गया है। उसका शर विषधर होता है और उससे व्याधियाँ फैलती हैं। प्राणिमात्र को उससे डर लगता है ।

१. ऋग्वेद : ७,१७,१४।

२. काठक-संहिता : (श्रोउर का संस्करण) ३०, २।

३. मैत्रायशी-संहिताः १,६,५। ४. शतपथ-ब्राह्मणः ११, ५,४।

५. अथवनेद : २,२७,६,६,१३,१,११,२,७।

 <sup>,, :</sup> ११, २, १६; ११, २, २६ इत्यादि ।

৬. ,, : ११,२,१६।

**<sup>=.</sup>** ,, : ६, ६०, १ इत्यादि ।

स्रतः स्द्रसे सतत यही प्रार्थना की जाती है कि वह स्रपने शर को स्तुतिकर्ता की स्रोर से हटाये रखें, स्रोर उसका प्रहार उसके शत्रुओं पर स्रथवा कृपण लोगों पर करें । एक मंत्र में स्द्रको 'भीमं राजानम्' (स्रातंककारी तृपति) स्रोर 'उपहन्तु' (विध्वंसक) कहा गया है दें क्योंकि खुले खेतों में चरते हुए पश्चित्रों पर विजली गिरने की स्रिपिक स्राशंका होती है, स्रातः पश्चित्रों को उसके संरक्षण में रखकर स्द्रको प्रसन्न किया गया है है। इस प्रसंग में स्द्रको पहली बार 'पशुपति' कहा गया है, स्रोर उससे पशुवृद्धि तक के लिए प्रार्थना की गई है है।

रद्र के विष्वंसक और हिंसक रूप में ही संमवतः उसके साथ रहनेवाले श्वानों (कुत्तों) की भी कल्पना की गई है, और अथवंवेद के एक मंत्र में इनका उल्लेख हुआ है । परन्तु ऋग्वेद के उत्तर भागों में श्वानों का साहचर्य यम के साथ है, जिनको मृत्यु का अधि- एउातृ-देवता माना गया है। परन्तु अथवंवेद का उपर्युक्त मन्त्र चृंकि ऋग्वेद के उत्तर भागों से प्राचीन जान पड़ता है, अतः यह भी सम्भव है कि आदिकाल में रद्र को ही मृत्यु देवता भी माना जाता था और इसी रूप में उनसे श्वानों का साहचर्य था; क्योंकि मृतमांस-भद्दी होने के कारण और श्मशान आदि के निकट बहुधा पाये जाने के कारण श्वान मृत्यु के ही प्रतीक हो गये हैं। वाद में जब यमराज को मृत्यु का अधि- छातृ-देवता के रूप में माना गया, तब श्वानों का यह साहचर्य, रुद्र से लेकर यम के साथ जोड़ दिया गया। प्राचीन देवकथाओं में इस प्रकार का आदान-प्रदान बहुधा होता रहता है।

त्रथवंवेद में रद्ध का पुरुषविध रूप त्रमुखंद से त्रागे बढ़ गया है, त्रीर इस बात तक के चिह्न दिखाई देते हैं कि प्रारम्भ में रद्ध की कल्पना जिस प्राकृतिक तत्त्व को लेकर की गई थी, उसे लोग भूलते जा रहे थे। त्रब रद्ध के त्रमुचर गणों की चर्चा होती हैं, जो सम्भवतः त्रागे चलकर दश रद्ध कहलाये, त्रीर जो वास्तव में त्रीर कोई नहीं, वही त्रमुखंद-कालीन मस्त हैं । स्द्र के शर त्रब प्राणिमात्र का सीधा वध नहीं करते, त्रपितु व्याधियाँ फैलाते हैं, जिनकी चिकित्सा के लिए विविध मन्त्र त्रीर त्रोपियाँ बताई गई हैं । भूत-पिशाचादि से रच्चणार्थ भी रद्ध का स्तवन किया जाता है । त्रथवंवेद में रद्ध के इस वर्णन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि रद्ध वैदिक देवतामण्डल के इन्द्र, त्रान्न त्रादि बड़े-बड़े देवतात्रों के समान श्रेष्ठ कोटि के देवता न होकर एक ऐसे देवता थे जिनपर जन-साधारण की त्रास्था थी, जो त्रमुखंद में इतनी स्पष्ट नहीं है। इस बात का त्रागे चलकर बहुत बड़ा परिणाम हुत्रा। त्रथवंवेद में एक लोकप्रिय देवता के रूप में ही, त्रपनी प्रत्यच शक्ति के

१. ऋथर्वः ६, ५६, ३; ७, ७५, १; ११, २, २६ इत्यादि।

२. ., : १८, १, ४०।

<sup>३. ,, : ११, २, १०; १०, २, २४।</sup> 

४. ,, : २, ३४, १; ५, २४, १२; ११, २, १; ११, ६, ६ इत्यादि ।

५. ,, : ११, २, ३०।

ξ. ..: ११, ₹, ₹१ |

<sup>9. ,, :</sup> E, Y9, 2; E, E0, 21

E. .. : E, 37, 7 1

कारण त्र्यौर त्रपने प्रकोप के त्र्यातंक के कारण, संमवतः रुद्र को उत्कर्ष हुन्ना, त्र्रौर त्र्यथर्ववेद में उनको 'महादेव' की उपाधि दी गई।

त्रपने सौन्य रूप में भी रुद्र का पुरुषीकरण श्रीर श्रागे बढ़ गया है। रुद्र की श्रोषियाँ तो टंढी श्रीर रोगनाशक होती ही हैं, इसके श्रितिरक्त उनका स्वयं भी व्याधिनाश के लिए श्राह्वान किया जाता है '। कुछ मंत्रों में रुद्र को 'सहस्राद्य' भी कहा गया है '। श्रुख्देद में यह उपाधि साधारणतया वरुण को 'श्रीर श्रथवंदेद में वरुण के गुप्तचरों को दी जाती है '। वरुण 'श्रुख' के संरक्षक हैं, श्रीर श्रपने चरों की सहायता से प्राणिमात्र के कमों को देखते रहते हैं। श्रतः रुद्र को यह उपाधि दिया जाना संभवतः इस बात का द्योतक हो सकता है कि रुद्र को भी श्रव प्राणिमात्र का निरीद्यणकर्ता माना जाने लगा था।

त्रथवंवद में हमें उस प्रक्रिया का प्रारम्भ भी दृष्टिगोचर होता है जिसकी आगे चल कर अनेक बार आवृत्ति हुई और जिसके द्वारा ही अन्त में पौराणिक शिव के स्वरूप का पूर्ण विकास हुआ। यह कम है—एक बड़े देवता का अन्य देवताओं को अपने अन्वर्गत कर लेना और उनके व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व में विलीन कर लेना। अथवंवद में दो देवताओं (भव और शर्व) का उल्लेख हुआ है। उनका व्यक्तित्व कुछ स्पष्ट नहीं है; परन्तु फिर भी वह स्वतंत्र देवता हैं। परन्तु अथवंवद के ही कुछ अन्य मंत्रों में उनका स्पष्ट रूप से रुद्र के साथ तादात्म्य हो गया है और भव और शर्व रुद्र के ही दो नाम बन गये हैं। एक देवता द्वारा किसी अन्य देवता का आत्मसात् किया जाना कोई असाधारण बात नहीं है और संसार की प्रायः सभी देव-कथाओं में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अतः यह नितान्त संभव है कि रुद्र ने, जिसका महत्त्व बढ़ रहा था, समय बीतते-बीतते कुछ छोटे-छोटे देवताओं को आत्मसात् कर लिया हो।

त्रब हम त्रथवंवेद में रुद्र के स्वरूप के त्रांतिम पहलू पर दृष्टि डालते हैं। त्रथवंवेद के पन्द्रहवें मंडल में रुद्र का बात्य के साथ उल्लेख किया गया है। त्रथवंवेद का यह मंडल वैदिक साहित्य की एक समस्या है जिसका क्रमीतक समुचित समाधान नहीं हुन्ना है। देखने में तो इसमें बात्य को देवकोटि में रखा गया है। परन्तु यह बात्य था कौन, त्र्रमीतक रहस्य ही है। ब्राह्मण त्रोर स्त्र-प्रन्थों में कुछ विधियाँ दी गई हैं जिनको 'बात्यस्तोम' कहते हैं। इनमें बात्यों का त्राशय उन लोगों से है, जो त्रार्य जाति के बाहरे थे त्रीर जिनको इन विधियों द्वारा त्रार्य जाति में सम्मिलत किया जाता था त्राथवा वे ऐसे लोग थे जिनके त्रावश्यक संस्कार उचित समय पर नहीं हुए थे। इन दोनों ही त्रवस्थात्रों में बात्य लोग वे होते थे जो वैदिक त्रार्यों के त्राचारस्तर तक नहीं पहुँचते थे त्रीर इसी कारण उनको

१. ऋर्थर्व : ६,४४,३;६,५७,१;१६,१०,६।

२. ,, : ११, २, ७।

३. ऋग्वेद : ५,५०,१० इत्यादि।

४. ऋथर्वे० : ६,१६,४।

५. ,, : ११, २, १; १२, ४, १७।

६. ,, : ६,४।

किंचित् निकृष्ट समका जाता था। परन्तु यदि ऋथवंवेद के इस मंडल का ब्रात्य वही है, जो इन विधियों का है, तो इस प्रकार उसको इतना ऊँचा क्यों उठया गया, समक में नहीं आती ? उसमें कुछ न कुछ गुण अथवा ऐसी विशेषता अवश्य रही होगी, जिससे आयों के पुरोहित वर्ग को छोड़कर, अन्य लोगों की दृष्टि में वह श्लाध्य बन गया । अर्मन विद्वान् डाक्टर 'हौएर' का विचार है ' कि यह बात्यों के योग और ध्यान का अप्यास था जिसने आयों को आकर्षित किया, ऋौर फिर वैदिक विचार-धारा ऋौर धर्म पर ऋपना गहरा प्रभाव डाला। इधर 'श्री एन. एन. घोष' ने ऋपनी एक रोचक पुस्तक में एक नई दिशा में खोज की है ै ऋौर वे इस निर्माय पर पह चे हैं कि प्राचीन वैदिक काल में बात्य जाति पूर्वी भारत में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति थी। उस समय वैदिक ऋार्य एक नये देश में ऋपना प्रमुख जमाने के लिए लड़ रहे थे, और उनको सैन्यवल की अत्यधिक आवश्यकता थी। अतः, उन्होंने बड़ी प्रसन्तर ने बात्यों को अपने दल में मिला लिया । बात्यों को भी संभवतः आयों के नैतिक और आध्यात्मिक गुणों ने आकृष्य किया. और वे आर्य जाति के अन्तर्गत होने के लिए तैयार हो गये और फिर इस प्रकार त्रायों से मिल जाने पर त्रायों के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि बात्य का निरन्तर पूर्व दिशा के साथ सम्बद्ध किया जाना, उसके अनुचरों में 'पुश्चली' और 'मागघ' का उल्लेख होना (ये दोनों ही पूर्वदेशवासी श्रीर त्रार्थेतर जाति के हैं), स्रायों से पहले भी भारतवर्ष में ऋति विकसित श्रीर समृद्ध सम्यताएँ होने के प्रमाण-स्वरूप अधिकाधिक सामग्री का मिलना आदि श्री घोष के तर्क की कुछ पुष्टि करते हैं। परन्तु बात्य चाहे जो भी रहे हों, प्रश्न हमारे सामने यह है कि अथर्ववेद के इस मंडल में बात्य के साथ रुद्र का सम्बन्ध कैसे स्थापित किया गया है ? सक्त के प्रारम्भ में ही कहा गया है कि बात्य 'महादेव' बन गया, बात्य 'ईशान' बन गया । यह दोनों ही रुद्र की उपाधियाँ हैं । तदनन्तर, विभिन्न नामों से रुद्र को ब्रात्य का 'ग्रदण्याता' (परिचर) बताया गया है । ऋन्त में कहा गया है कि जब ब्रात्य पशुस्त्रों की ऋोर चला. . तब उसने रुद्र का रूप धारण किया और 'श्रोषिषयों को श्रन्नसेवी बनाया' । इस सूक्त में यही तीन स्थल हैं, जहाँ रुद्र का ब्रात्य के साथ सम्बन्ध है। अब देखें कि इनसे हम किस निर्योय पर पहुँच सकते हैं। अन्तिम उद्धरण का इसके सिवा कोई विशेष महत्त्व नहीं है कि रुद्र का सम्बन्ध पशुत्रों त्रौर वनस्पतियों से था, जो हमें पहले से ही विदित है। इसी उद्धरण में यह भी कहा गया है कि ब्रात्य ने विभिन्न दिशास्त्रों स्त्रौर विभिन्न पदार्थों की स्त्रोर चलते हए अन्य देवताओं का रूप भी धारण किया। दूसरे उद्धरण में, अपने विभिन्न नामों से कट दिक्याल के रूप में ही दीखते हैं. श्रीर बात्य के साथ उनका कोई श्रान्तरिक सम्बन्ध नहीं है। श्रतः इस उद्धरण का महत्त्व इस बात में नहीं है कि इससे बात्य श्रीर रुद्र के बीच कोई विशेष

१. होएर : दर त्रात्यः।

२. एन. एन. घोष : इंडो आर्यन लिटरेचर एन्ड कलचर (Origins) ११३४ ई० ।

३. अथर्वे० : १४, १, ४, ५ ∤ ४. ,, : १४, ४, १, ७ ।

ሂ. " : {ሂ ነ

सम्बन्ध सिद्ध होता है, ऋषित इसमें है कि यह रुद्र के खरूप में ऋषि ऋषिक विकास का द्योतक है: क्योंकि अब अपने और कार्यों के अतिरिक्त रुद्ध दिशाओं के संरक्षक के रूप में भी दृष्टिगोचर होते हैं। ऋब हमारे सामने केवल प्रथम उद्धरण रह जाता है, जिसमें कहा गया है कि बात्य 'महादेव' ऋौर 'ईशान' बन गया। इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि अथर्ववेद में महादेव रुद्र की उपाधि है, और 'ईशान' की उपाधि 'यजुर्वेद' में ही रुद्र को दे दी गई थी. तथापि यह दोनों केवल उपाधि मात्र हैं। स्त्रभी रुद्र के विशिष्ट नाम नहीं बने हैं। 'महादेव' का ऋर्थ है 'महान देवता' और यह उपाधि दूसरे देवताओं को भी दी गई है। 'ईशान' का अर्थ है-प्रभ और इसी अर्थ में इसका यहाँ प्रयोग हन्ना है। त्रतः अधिक-से-अधिक हम यह कह सकते हैं कि इन उद्धरणों में रुद्र की श्रोर कोई संकेत है या नहीं, यह एक ख़ुला प्रश्न है। इस मंडल के शेष भाग में श्रीर श्रपरकालीन ब्रात्यस्तोमों में, बात्यों श्रीर रुद्र के बीच कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। महाभारत में भी जहाँ 'ब्रात्य' एक अपमानसूचक शब्द है, जो गहिंत वाह्नीकों के लिए प्रयुक्त किया गया है . वहाँ त्रात्य त्रीर रुद्र में कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। डाक्टर 'हौएर' का यह कथन त्र्रौचित्य से बहुत दूर है कि बात्य वाह्नीकों के विलासमत्त शैव सरासेवियों के जघन्य कृत्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि डाक्टर साहब को 'गौरी' शब्द ने भ्रम में डाल दिया. जो वाह्नीक युवतियों के लिए प्रयुक्त हुन्ना है न्त्रीर जिसका साधारण न्त्रर्थ एक गौरवर्ण कन्या है। शिवपत्नी पार्वती की त्रोर यहाँ कोई संकेत नहीं है। त्रातः यह संभव है, इस उद्धरण में जो 'महादेव' श्रीर 'ईशान' शब्द हैं. उनका रुद्र की श्रोर संकेत है ही नहीं, श्रीर वे केवल अपने शाब्दिक अर्थ में बात्य का माहात्म्य बताने के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। यदि उनका रद्र की त्रोर संकेत हो भी: तो हम इससे ऋधिक ऋौर कोई ऋनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इस समय तक रुद्र एक महान् देवता और देवाधिदेव समभे जाते थे. और जब त्रात्य का माहात्म्य बढ़ा तब उसकी रुद्र से तुलना की गई। जो भी हो, इन उद्धरणों से हमें इतनी सामग्री नहीं मिलती कि हम महामहोपाध्याय 'श्री हरप्रसाद शास्त्री' के इस कथन का समर्थन कर सकें कि रुद्र ही बात्य हैं, ब्रीर वह पर्यटकों के देवता हैं, स्वयं पर्यटका-घिराज हैं तथा पर्यटक दल की आत्मा हैं । पौराखिक शिव की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं (जैसे उनके कृत्तिधारी वेश और उनका कोई धाम न होना) जो शास्त्री जी के विचार में, शिव के पर्यटक होने के बोतक हैं। परन्तु जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, इन सबका संतोषजनक समाधान अन्य प्रकार से किया जा सकता है।

त्रथर्ववेद में रुद्र के स्वरूप के सम्बन्ध में एक क्रौर बात पर विचार करना शेप रह गया है। यज्ञ में त्राहुित के रूप में रुद्र को पाँच प्राणी समर्पित किये गये हैं। उनमें से एक मनुष्य है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है रुद्र को कभी-कभी नर-बिल भी दी जाती थी। यह असंभव नहीं है; क्योंकि नरमेध की प्रथा प्राचीन आयों में काफी प्रचलित थी और आयों में ही क्यों, उस युग की सभी सभ्य जातियों में यह प्रथा प्रचलित

१. महाभारत (बम्बई संस्करण) कर्यापर्व—३२ श्रीर ४३-४४; ३८, २०।

<sup>3.</sup> JSAB- ? & ? ? . 90 ? 9 !

थी। प्राचीन ग्रीक, रोमन श्रीर पारसीकों में हमें इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वैदिक आयों में भी इस प्रथा के प्रचलित होने के श्रकाट्य प्रमाण यजुर्वेद का पुरुषमेध यह श्रीर पितरेय ब्राह्मण में श्रुनःशेफ की कथा में है। अतः यह नितान्त संभव है कि यदा-कदा रुद्र को भी नरबलि दी जाती हो, विशेषकर जब उसका संतानवृद्धि से सम्बन्ध था। संतानवृद्धि के लिए जो विधियाँ की जाती थीं, उन्हीं में इस प्रकार की बलि साधारणत्या दी जाती थी। कालान्तर में वैदिक श्रायों ने इस प्रथा की निन्दा की, और अन्त में इसको बन्द कर दिया। परन्तु यत्र-तत्र यह प्रथा दीर्घ काल तक चलती रही, और जब हम महाभारत में जरासन्ध को नरविल द्वारा भगवान् शिव को प्रसन्न करने की चेध्या करते पाते हैं, तब हमें इसको ऐसी गर्हित और अनार्य प्रथा नहीं समक्तना चाहिए जिसकी श्रीकृष्ण ने निन्दा की, और न हमें जरासन्ध को ही एक श्रमानुषिक श्रन्याचारी समक्तना चाहिए, श्रिपतु इसको एक श्रित प्राचीन प्रथा के श्रवशेष के रूप में देखना चाहिए जो एक समय में बहुत प्रचलित श्रीर सम्मानित किया थी।

ऋब हम यजुर्वेद पर दृष्टि डालते हैं। ऋक् और ऋथवंबेद के स्कों के निर्माण काल में और यजुर्वेद के स्कों के निर्माण काल में काफी अन्तर प्रतीत होता है, और इस कालाविध में वैदिक ऋार्य 'सप्तसैन्धव' के पर्वतों और मेदानों से ऋगो बढ़ते हुए कुरुच्चेत्र के प्रदेश तक ऋग गये थे। इसी कालाविध में रुद्र के स्वरूप में भी पर्याप्त विकास हुऋा। ऋथवंबेद में रुद्र के जिस भयावह रूप पर जोर दिया गया है, वह यजुर्वेद में और भी प्रमुख हो जाता है। रुद्र के शरों का ऋगतंक ऋब पहले से भी ऋषिक है, और उनको दूर रखने के लिए रुद्र से प्रार्थना की जाती है '। रुद्र का एक नाम ऋब 'किवि', ऋर्यात् ध्वंसक या 'हानिकर' भी है ', और एक स्थल पर रुद्र के प्रसंग में 'दीर्बात्य' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका ऋर्य भाष्यकार 'महीधर' ने किया है—'उच्छ्र खल ऋगचरण' '। रुद्र के इस ऋगतंक के फलस्वरूप उनको कई ऋन्य प्रश्नेमसूचक उपाधियाँ भी दी गईं, और उनके धनुष और तरकस को 'शिव' कहा गया है '। उनसे प्रार्थना की गई है कि वह ऋपने भक्तों को मित्र के पथ पर ले चलें, न कि भयंकर समक्ते जानेवाले ऋपने पथ पर '। मिषक् रूप में भी रुद्र को कभी-कभी समरण किया गया है और मनुष्य और पशुऋों के लिए स्वास्थ्यप्रद मेथज देने के लिए उनसे प्रार्थना की गई है '। संभवतः ऋपने इसी मिषक् रूप में उनका सम्बन्ध देवचिकित्सक ऋश्वनी-कुमारों से हुऋा, जिनको यजुर्वेंद में रुद्र के पथ पर

यजुरेंद : (तैत्तिरीय संहिता) १,१,१, इत्यादि ।

२. ,, : (वाजसनेयी ,, ) १०, २०।

३. ,, : (वाजसनेयी ,, ) ३६, ६ श्रीर महीधर का भाष्य—"दुष्टं स्त्वनलोच्छलनादि ब्रतम्"।

४. ,, : (तैत्तिरीय ,, ) ४, ५, १।

५. ,, : (तैत्तिरीय ,, ) १, २, ४।

६. ,, :( ,, ,,),१,८,६।

चलनेवाला बताया गया है '। रुद्र का 'पशुपित' रूप स्त्रीर भी स्रच्छी तरह स्थापित हो गया है ', श्रीर सन्तानवृद्धि से उनका पुराना सम्बन्ध भी 'सोमारौद्र' चरु में स्पष्ट हो जाता है, जो संतानेच्छुक मनुष्य द्वारा दिया जाता था '।

उपर्युक्त विवरण से कई प्रश्न उठते हैं। प्रथम तो यह कि यह स्त्री देवता 'त्रुम्बिका' कौन है त्रीर इसका घट्ट का साथ उल्लेख कैसे हुत्रा १ दूसरे घट्ट को 'कृत्तिवासा' क्यों कहा गया है, त्रीर मूषक उनका वाहन क्यों बनाया गया है १ यज्ञ में घट्ट की उपस्थित वांछित क्यों नहीं थी त्रीर यज्ञभाग देने के पश्चात् उनको मूजवत पर्वत के परे जाने को क्यों कहा गया है १ इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि इन बातों का संकेत किस त्रोर है १ इस बात का विचार छोड़कर कि इस सूक्त के देवता घट्ट हैं, हम पहले यह देखें कि इसमें वर्णित देवता का स्वरूप क्या है १ मूजवत पर्वत के परे चले जाने का त्रुन्रोध इस बात का द्योतक हो सकता है कि इस देवता का वास उत्तर भारतीय पर्वतों में माना जाता था। मूषक जैसे घरती के नीचे रहनेवालों जन्तु से उसका सम्बन्ध इस बात का द्योतक हो सकता है कि इस देवता को पर्वत कन्दरात्रों में रहनेवाला माना जाता था। उसकी उपाधि 'कृत्तिवासा' यह सूचित करती है कि उसको खाल के वस्त्र पहनवेवाला माना जाता था।

अन्त में 'अभिवका' के उल्लेख से पता चलता है कि इस देवता का एक स्त्री देवता के साथ सम्बन्ध था, जिसकी पूजा भी उसी के साथ होती थी। अपृक् या अथर्ववेद में कोई ऐसा देवता नहीं है जिसमें यह सब गुण पाये जाते हों।

१. यजुर्वेद : (वाजसनेयी संहिता) ११, ८२ ; २३, ५८।

२. ,, :( ,, ,,) १, ३१, ३१, ६। (तैत्तिरीय) १, ८, ६।

३. ,, : (तैत्तिरीय संहिता)। २, २, १०।

४, ,, : ( ,, ,, ) १, न, ६। (वाजसनेयी) ३, ५७, ६३।

'त्र्यम्बक होम' यजुर्वेद के सामान्य यज्ञविधान से पृथक, एक विशेष विधि है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ऋक् और अथवंवेद के स्कों के निर्माण काल के पश्चात् और यजुर्वेद के स्कों के निर्माण काल से पहले, किसी समय कह के साथ एक आर्थेतर देवता का आत्मसात् हो गया था। संभवतः हिमालय की उपत्यकाओं में बसनेवाली कुछ जातियाँ इस देवता को पूजती थीं और इसको कृत्तिवासा और कन्दरावासी मानती थीं। यह देवता कौन था, यह स्पष्ट रूप से कहना बहुत कठिन हैं; परन्तु अपर काल में भगवान् शिव का किरातों के साथ जो सम्बन्ध हुआ (जैसा महाभारत के किरातार्जुनीय प्रसंग से स्पष्ट है), उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद यह देवता किरातों और तत्सम्बन्धित उन जातियों का देवता था, जो उस समय हिमालय की निम्नपर्वतश्रेणियों में बसती थीं और आज तक बसती हैं।

एक देवता द्वारा किसी अन्य देवता को आत्मसात कर लेने की यह रीति देवकथाओं में कोई अमाधारण घटना नहीं है। सच तो यह है कि प्राचीन संसार में जब कभी एक जाति का किसी अन्य जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व हो जाता था, और विशेषकर जब वह दो जातियाँ मिलकर एक हो जाती थीं, तब देवतात्रों का इस प्रकार एक इसरे द्वारा त्रात्मसात् त्र्यनिवार्य रूप से हो जाता था। इसका एक बड़ा रोचक उदाहरण वैबीलोन का देवता है-- 'मरदक'। जैसे-जैसे वैबीलोन का महत्त्व बढता गया त्रौर उसका राजनीतिक त्रौर सांस्कृतिक प्रभुत्व फैलता गया, धीरे-धीरे सारी ऋधीनस्थ जातियों के देवता ऋं को 'मरदुक' ने आत्मसात कर लिया। अब हम देख चुके हैं कि जिस समय वैदिक आयों ने भारत पर त्रपना राजनीतिक त्र्यौर सांस्कृतिक प्रसत्व जमाना त्रारम्भ किया, उस समय रुद्र उनका एक वडा देवता था। इसके साथ-साथ वह एक लोकप्रिय देवता भी था-न्त्रर्थात उसकी उपासना अधिकांश जन-साधारण में होती थी, और इसी कारण वैदिक पुरोहितों ने जिस देवमण्डल को लेकर उच्चवर्गीय वैदिक आयों के धर्म के प्रमुख अंगरवरूप विश्तृत कर्मकांड की स्थापना की थी. उसके ऋन्तर्गत रुद्र को नहीं माना । फलखरूप वैदिक प्रोहितों ने रुद्र के खरूप की विश्वद्धता की सतर्कता से रचा नहीं की । त्रतः जब वैदिक त्रायों ने दूसरी त्रायेंतर जातियों को अपने अन्दर मिलाना शुरू किया और फलस्वरूप स्वभावतः दोनों के जन-साधारण का ही त्रापस में सबसे त्रधिक संपर्क हत्रा. तब त्रायों के जनसाधारण के देवता रुद्र ने भी इन त्रायेंतर जातियों के देवतात्रों की त्रात्मसात किया। यह बहुत संभव है कि न्रायों के सम्पर्क में त्रानेवाली सबसे पहली त्रार्येतर जातियाँ, हिमालय की उपत्यकान्त्रों में बसनेवाली जातियाँ थीं: क्योंकि वे ही उत्तरी पंजाब और कश्मीर के पहाड़ों में वैदिक आयों के निवास-स्थान के समीपतर थीं। इन्हीं जातियों में पूजे जानेवाले किसी देवता का वैदिक रह के साथ त्रात्मसात हुत्रा होगा, जिसके कारण रद्र का वह रूप बना जो हमें 'त्र्यम्बकहोम' में दिखाई देता है।

त्र्यम्बकहोम में जो सामग्री उपलब्ध है, 'शतकद्रिय स्तोत्र' उसी का पूरक है। इस स्तोत्र में ६द्र की स्तुति में ६६ मंत्र हैं, जिनसे ६द्र के यजुर्वेदकालीन स्वरूप का मलीमाँति

परिचय मिल जाता है । रुद्र के प्राचीन स्वरूप की स्मृति ऋभी तक शेष है, यद्यपि, यजुर्वेद के अन्य सकों की भाँति इस स्तोत्र में भी रुद्र के भयावह बाणों का डर स्तोत्रकर्ता के मन में सबसे अधिक है र और पाचीन ऋषियों के समान ही वह भी अनेक प्रशंसा-सूचक उपाधियों से रुद्र को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। फिर भी रुद्र को पहली बार यहाँ 'शिव', 'शिवतर'. 'शंकर' त्रादि कहा गया है। वह भिषक भी हैं। उनकी पुरानी उपाधि 'कपर्दिन्' का एक बार उल्लेख हुआ है। उनकी एक अन्य 'नीलग्रीव' उपाधि पुरानी 'नीलशिखंडिन' का ही विकास मात्र प्रतीत होती है। उनका प्रशुपित रूप भी इस स्तोत्र में व्यक्त है। परन्त इस स्तोत्र का ऋषिक महत्त्व इस बात में है कि इसमें रुद्र को बहुत-सी नई उपाधियाँ दी गई हैं; जैसे--'गिरिशंत', 'गिरित्र', 'गिरिश', 'गिरिचर', 'गिरिशय'। यह सब रुद्र को पर्वतों से सम्बन्धित करती हैं। इसके ऋतिरिक्त रुद्र को 'च्लेत्रपति' ऋौर 'विशिक्' भी कहा गया है। इन दोनों उपाधियों से रुद्र का लोकप्रिय स्वरूप फिर स्पष्ट होता है। परन्तु इस स्तोत्र के बीस से बाइस संख्या तक के मंत्रों में रुट को जो अनेक उपाधियाँ भी दी गई हैं, वे बड़ी विचित्र हैं। जो स्तोत्रकर्ता, अभीतक बड़े-बड़े शब्दों में रुद्र के माहात्म्य का गान कर रहा था, वही नितान्त सहज स्वभाव से उनको इन उपाधियों से विभूषित करता है—'स्तेनानां पति' (ऋर्थात् चोरों का ऋषिराज १), वंचक (ठग), स्तायूनां पति (ठगों का सरदार १), 'तस्कराणां पति', मुष्णतां पति, विकृत्तानां पति (गलकटों का सरदार), 'कुलुचांना पित' स्त्रादि । स्त्रागे तेइस से सत्ताइस तक के मंत्रों में रुद्र के गणों का वर्णन है, जो वास्तव में रुद्र के उपासक वर्ग ही थे। इनमें 'सभा', 'सभापति', 'गर्गा', 'गर्गपति' त्रादि का ही उल्लेख तो है ही, साथ ही 'बात', 'बातपति', तत्त्क रथकार, कुलाल, कर्मकार, निषाद, पुंजिष्ठ, 'श्वनि' (कुत्ते पालनेवाले), मृगायु (व्याघ) ऋादि का भी उल्लेख है। जिस सहज भाव से इन सबको रुद्र के गएों में सम्मिलित किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि जिस समय स्तोत्र बना, उस समय इन वर्गों के लोग रुद्र के पूजनेवाले माने जाते थे। जहाँ तक उपलब्ध सामग्री से पता चलता है, ऋग्वेदीय श्रीर त्राथर्ववेदीय सूक्तों में यह स्थिति नहीं थी। त्रातः 'शतरुद्रिय स्तोत्र' में इन उपाधियों के उल्लेख से ज्यम्बकहोम के प्रमाणों की पुष्टि होती है, स्त्रीर हमारा यह स्त्रनुमान न्यायसंगत प्रतीत होता है कि इस समय तक रुद्ध ने एक ऐसे देवता को श्रात्मसात् कर लिया था, जो यहाँ की ऋादिम जातियों में पूजा जाता था। ऊपर जिन वर्गों का उल्लेख किया गया है, वे ऋषिकांश इन्हीं जातियों के थे। इसके ऋतिरिक्त इस स्तोत्र में रुद्र की एक ऋन्य उपाधि 'वनानां पति' है, स्त्रीर ऋपर काल में रुद्र का वनेचरों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया गया है, इन दोनों से यह भी ऋनुमान लगाया जा सकता है कि यह जातियाँ हिमालय की उपत्यकात्रों के वनों में रहती थीं। इसी स्तोत्र में 'कृत्तिवासा' उपाधि का भी फिर उल्लेख हन्ना है, जिससे यह धारणा होती है कि इन वनचर जातियों ने ऋपने चर्मवस्त्र के ऋनुसार ही त्रपने देवता की भी, इसी वेश में, कल्पना की थी।

यजुर्वेद : (तै तिरीय संहिता) ४, ५, १ इत्यादि ।

२. ,, : (वाजसनेयी ,, ) १६, १-६६।

इस प्रकार यजुर्वेद में आयों के आयेंतर जातियों के साथ संमिश्रण का और उनकी अपने अन्दर मिला लेंने का पहला संकेत मिलता हैं। इस ने इन जातियों के देवताओं को आत्मसात् किया, और इस प्रकार उनके उपासकों की संख्या बढ़ जाने से उनका महत्त्व भी बढ़ गया। इसके साथ-साथ यह भी संभव है कि जहाँ इस ने इन देवताओं के विशेष स्वरूपों को प्रहण किया, वहाँ इन जातियों में प्रचलित देवाराधमा के कुछ ऐसे विशिष्ट प्रकार भी इस की अर्चनाविधि के अंग बन गये, जिनको विशुद्धाचार के पद्मपाती कुछ वैदिक आर्य, विशेषकर वैदिक पुरोहित, अच्छा नहीं समकते थे। पर्याप्त सामग्री उपलब्ध न होने के कारण हम इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते; परन्तु उत्तरकालीन साहित्य में इस की अर्चना के पाये जानेवाले कित्यय गर्हित रूप का सूत्रपात संभवतः यहीं से होता है। इसके अतिरिक्त इस के स्वरूप और अर्चना-विधि में बाह्य पुट मिल जाने के कारण वह वेद के सामान्य देवमंडल से और भी दूर हट गये और हो सकता है, इसी कारण वैदिक आयों के पुरातनवादी वगों में इस के प्रति एक विरोध-मावना खड़ी हो गई, जिसका पहला संकेत हमें 'ज्यम्बक होम' में मिलता है। उत्तरकालीन साहित्य में इस विरोध-मावना के अनेक संकेत मिलते हैं।

यज्ञवेंद को समाप्त कर ब्राह्मण अन्थों का निरीक्षण प्रारम्भ करने से पहले हमें एक श्रीर बात देखनी है। यह बात है रुद्र का नया नाम, जो पहलें पहल हमें यजुर्वेद में मिलता है. ऋर्थात 'त्र्यम्बक'। चूँ कि पौराणिक शिव की कल्पना में उनके त्रिनेत्र रूप का विशेष महत्त्व है. ऋतः इस नाम पर यहाँ विशेष ध्यान देना ऋवश्यक हैं। इस नाम की व्याख्या न तो यज्वेंद में, न ब्राह्मण ब्रन्थों में की गई है। परन्तु यह स्पष्ट है कि यह एक वहब्रीहि समास है और अपरकाल में इसका अर्थ बराबर 'तीन नेत्रों वाला' किया जाता था। परन्तु यह भी निश्चित है कि प्रारम्भ में इस शब्द का यह ऋषं नहीं था। बैदिक साहित्य में, स्त्रीर बाद में भी, 'स्त्रम्ब' शब्द का स्त्रर्थ है—'पिता'। स्त्रतः हम इसकी व्युत्पत्ति पर ध्यान दें. तो त्र्यम्बक का ऋर्य होना चाहिए 'जिसके तीन पिता हैं'। ऋब वैदिक देवताओं में केवल एक देवता ऐसा है जिसपर यह वर्णन लागू हो सकता है और वह है ऋषिन. जिसके तीन जन्मों का (पृथिवी, त्राकाश त्रीर बु में) वैदिक साहित्य में बहुवा उल्लेख मिलता है। चंकि रुद्र श्रीर श्रमिन का तादात्म्य है ही, श्रतः यह सहज में ही सपष्ट हो जाता है कि यह उपाधि वास्तव में अभिन से चल कर रुद्र के पास आई। कालान्तर में श्रम्बक शब्द का मूल ऋर्य लोग भूल गये और श्रम्ब के दूसरे ऋर्य 'नेत्र' को लेकर इसकी व्याख्या करने लगे। इस भ्रान्ति के कारण ही पौराणिक शिव के एक महत्त्वपूर्ण श्रीर प्रमुख स्वरूप का उत्पत्ति हुई, और शिव के तृतीय नेत्र की सारी कथा रची गई।

जब हम ब्राह्मण अन्थों को देखते हैं तो हम रुद्र का पद और भी ऊँचा पाते हैं। रुद्र का आतंक अधिक बढ़ गया है। देवता तक उनसे डरते हैं। यद्यपि उनको पशुपति

१. शतपथ: ६, १, १, १-४।

कहा गया है ' श्रौर पशुत्रों को उनके नियंत्रण श्रौर संरत्त्वण में रखा गया है ', तथापि उनकी कल्पना निश्चित ही पशुहन्ता के रूप में ही की गई है '। एक स्थल पर तो स्तोता यह प्रार्थना करता है कि उसके पशु रुद्र के संपर्क में न त्रावें '। ब्राह्मण प्रन्थ-कर्त्तात्रों के मन में रुद्र के इस भीपण स्वरूप ने ऐसा घर कर लिया कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि रुद्र की उत्पत्ति सब देवतात्रों के उग्र श्रंशों के मेल से हुई स्त्रौर मन्यु से रुद्र का तादात्म्य भी किया गया है '। रुद्र को स्पष्ट रूप से 'घोर' स्त्रौर 'कूर' कहा गया है, स्त्रौर उनसे बरावर यही प्रार्थना की जाती है कि उनके बाण स्तोता की स्रोर न चलें '।

ब्राह्मण प्रन्थों में उत्तर अथवा उत्तरपूर्व दिशा को ६द्र का विशेष आवास कहा गया है, अौर एक स्थल पर कृष्णवस्त्रधारी उत्तर दिशा से आनेवाला एक विचित्र पुरुष कहकर रुद्र का वर्णन किया गया है। इन सबसे त्र्यम्बक होम के प्रमाणों की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त रुद्र के स्वरूप और उनकी उपासना में आयेंतर अंशों के मिल जाने के कारण उनमें और अन्य देवताओं के बीच जो अन्तर आता जा रहा था, उसके भी अनेक संकेत ब्राह्मण प्रन्थों में मिलते हैं। 'गवेधुक होम' में कहा गया है कि जिस समय अन्य देवतागण स्वर्ग को गये, उस समय रुद्र को पीछे, छोड़ दिया गया और इसी कारण उनका नाम 'वास्तव्य' पड़ा—अर्थात् 'जो घर पर ही रहे'। फिर अन्य देवताओं ने प्रजापित को छोड़ दिया, किन्तु रुद्र ने उन्हें नहीं छोड़ा '। अन्त में यह भी कहा गया है कि जब देवताओं ने पशुत्रों को आपस में बाँटा, तब रुद्र का ध्यान नहीं रखा; परन्तु यह सोच कर कि कहीं रुद्र के प्रकोप से सृष्टि का ही विनाश न हो जाय, उन्हें मूषक समर्पित किया गया '। 'त्र्यम्बक होम' में रुद्र का विशेष वाहन मूषक बतलाया गया है जिसका ब्राह्मण प्रन्थों में इस प्रकार समाधान किया गया है।

इन सब बातों का संकेत एक ही त्रोर हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों के समय तक रुद्र को त्रम्य देवतात्रों से पृथक् समका जाने लगा था। वैदिककाल के सामान्य देवमंडल से रुद्र के इस पृथक्करण का रुद्र की उपासना के इतिहास त्रौर विकास में बहुत महस्त्व है। ब्राह्मणकाल में जब वैदिक कर्मकांड त्रपनी ग्रौढावस्था को पहुँचा त्रौर उसका

१. शतपथ : ५, ३, ३, ७ इत्यादि।

२. ,, :६,३,२,७ इत्यादि।

३. तारड्य : ७, १, १६-१८।

४. कौशीतकी : ३,४।

ऐतरेय : ३, ८, ६; तलक्कार : ३, २६१; शतपथ : ६, १, १, ६।

६. तैत्तिरीय : ३, २, ५।

७. ऐतरेय : ५, २, ६; कौशीतकी २, २; तै त्तिरीय १, ६, १०; शतंपथ ५, ४, २, १०।

इ. ऐतरेय : ५,२२,६।

६. शतपथ : १, ७, ३, १-८।

१०. " : ६, १, १, ४।

११. तैत्तिरीय : १, ६, १०; ताराड्य ७, ६, १६।

रूप अत्यधिक विकट हो गया. तब वैदिक देवताओं में से अधिकांश का व्यक्तित्व फीका पड गया. और वे प्रायः सर्वशक्तिमान ब्राह्मानमंत्र से सजित स्तोता के संकेतमात्र पर चलनेवाले होकर रह गये। इद्र को छोड़कर इसका एक ही ऋपवाद और था, और वह है-विश्रा। परन्त विषय की उपासना की कथा ऋलग है और उससे ऋभी हमारा कोई सरोकार नहीं है। रुद्र परोहितों के इस कर्मकांड की जकड़ में नहीं थे, श्रीर जैसे जैसे इनके उपासकों की संख्या बढती गई. इनके महत्त्व में भी वृद्धि होती गई। यह सच है कि इनकी उपासना में कुछ ऐसी बातें भी आ गईं. जो किंचित आपत्तिजनक थीं: परन्त वे संभवतः उन्हीं लोगों तक सीमित रहीं जिनमें वह प्रारम्भ में ही प्रचलित थीं। किन्त दूसरी खोर इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि वैदिक अपरों में से कुछ ऐसे प्रगतिशील विचारक वे जो कृत्रिम कर्मकांड को श्राध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यर्थ समसते थे। वे स्ट्र की उपासना की श्रोर श्राकस्ट होने लगे थे। इस बात का कुछ विस्तृत विवेचन आवश्यक है; क्यांकि उत्तर वैदिककाल में स्द्र का जो महान उत्कर्ष हन्ना न्त्रीर उनको जो परमेश्वर का पद दिया गया, उसका शायद यही रहस्य है। हम पहले ही देख चके हैं कि ऋग्वेद में जिन केशियां और मनियों का उल्लेख है. वह संभवतः कुछ त्रार्वेतर तपस्विवर्ग था, जो संसार का त्याग कर तपश्चर्या करता था। वैदिक त्रार्य इस वर्ग के लोगों को किंचित रहस्यमय प्राची तो समकते ही थे, साथ ही संभव है कि उनके योगाभ्यास, उनकी तपश्चर्या और प्रकृति के साथ उनके अन्तरंग संपर्क ने आयों को प्रमानित किया तथा वे उनकी श्लाघा के पात्र बने । जो कर्मकांड की उपयोगिता को नहीं मानते थे. श्रीर जो ब्रह्मसाद्धात के लिए नये साधनों तथा उपायों को हुँ दुने एवं जीवन तथा सुध्टि-विषयक उदसद मूल प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर खोजने में लगे हुए थे, उनमें जैसे-जैसे समय बीतता गया. श्लाघा की यह भावना बढ़ती गई। उनकी दृष्टि में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए. ध्यान श्रीर तपश्चर्या द्वारा योगान्याम, कर्मकांड के श्रनेक विधानों के यंत्रवत संपादन की अपेदा, अधिक उपयोगी था। अतः संभव है कि मुनियों और केशियों के आचार और अभ्यास को इन विचारकों ने धीरे-धीरे अपनाया हो और उसमें विकास किया हो। इस प्रकार उस ज्रान्दोलन का स्त्रपात हुन्ना, जिसने भारतीय धार्मिक विचारधारा ज्रीर ज्राचार में त्रामल परिवर्तन कर दिया, तथा उपनिषद् प्रन्थ जिसके प्रथम साहित्यिक प्रमाण हैं।

त्रव जैसा हम देख चुके हैं, रुद्र कभी भी विशुद्ध रूप से कर्मकांड के देवता नहीं थे; पर ब्राह्मण प्रन्थों के समय तक वह एक प्रमुख देवता बन गये थे जिनका ऋपना वास्तविक व्यक्तित्व था। ऋतः जब इन विचारकों ने धार्मिक विचारधारा में यह नया आन्दोलन शुरू किया, तब स्वभावतः उन्होंने कर्मकांड के ऋन्य देवताओं को छोड़कर इसी देवता की उपासना का ऋपनाया। इस प्रकार रुद्र की उपासना जन-साधारण में ही नहीं, ऋपित आर्यजाति के सबसे उन्नत और प्रगतिशील वर्गों में भी होने लगी। इससे रुद्र के पद में और भी वृद्धि होना स्वाभाविक ही था। चूँकि किसी भी समाज में नीति और सदाचार की भावना और 'ऋत' की कल्पना, नर्वप्रथम उसके उन्नत और प्रगतिशील वर्गों में ही विकसित होती है। ऋतः पहले का ही शक्तिशाली रुद्र, जिनका आर्तक लोगों के हृदयों पर छाया हुआ था, इस 'ऋत' के मूर्तिमान् स्वरूप बन गये, जब कि ऋन्य देवता सर्वशक्तिमान् यज्ञविधि के समझ

दीण होते चले जा रहे थे। इससे रुद्र का पद निश्चित रूप से इन अन्य देवताओं से ऊँचा हो गया, और नाम से ही नहीं, अपितु वास्तव में वह 'महादेव' बन गये।

ब्राह्मण प्रन्थों के समय तक रुद्र को यह गौरवास्पद प्राप्त हो गया था। रुद्र की ऋन्य देवतात्रों द्वारा उपेद्या होने पर भी सब देवता उनसे डरते थे, इसीलिए उन्हें 'देवाधिपित' कहा गया है। "ईशान' त्रीर 'महादेव' त्रव उनके साधारण नाम हैं। परन्तु इस प्रसंग में सबसे महत्त्वपूर्ण संदर्भ 'ऐतरेय ब्राह्मण' में है, जहाँ प्रजापित की सरस्वती के प्रति ऋगम्य गमन की कथा कही गई है। यजापित के अपराध से देवता कुद्ध हो जाते हैं, और अन्त में उनको दंड देने के लिए रुद्र को नियुक्त करते हैं। इस कथा में अन्य देवताओं की अपेदा रुद्र का नैतिक उत्कर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। अन्य देवता प्रजापित के स्तर पर ही हैं; क्योंकि वे सब-के-सब यज्ञकर्म के प्रवल नियमों के ऋषीन हैं। ऋतः वे स्वयं प्रजापित को दंड देने में असमर्थ हैं। परन्तु रुद्र पर ऐसा कोई बन्धन नहीं है, और इसी कारण, वही प्रजापित के दंड का विधान करते हैं। यह बात जैमिनीय ब्राह्मण में श्रीर भी स्पष्ट हो जाती है, जहाँ इसी कथा का रूपान्तर दिया गया है। <sup>3</sup> यहाँ यह कहा गया है कि देवताओं ने प्रारिणमात्र के कमों का अवलोकन करने और धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले का विनाश करने के उद्देश्य से रुद्र की सृष्टि की। रुद्र का यह नैतिक उत्कर्ष ही था जिसके कारण उनका पद कँचा हुआ, त्रौर जिसके कारण अन्त में रुद्र को परम परमेश्वर माना गया। इस बात के संकेत भी हमें मिलते हैं कि कुछ लीग तो ब्राह्मण ग्रन्थों के समय में ही रुद्र की इस प्रकार मानने लगे थे ; क्योंकि जब प्रजापित को दंड दे चुकने पर देवतात्रों ने रुद्र को पारितोषिक के रूप में कुछ देना चाहा, तब रुद्र ने विश्व की प्रत्येक वस्तु को अपना बताया। 'नामानेदिष्ठ' की कथा में भी रुद्र ने इसी प्रकार ऋपना ऋधिकार जताया है, ऋौर नामानेदिष्ठ के पिता ने भी इसका समर्थन किया है। 8

रद्र की उपासना ने ब्राह्मणों के कर्मकांड की जब इस प्रकार चुनौती दी, तब शायद ब्राह्मण पुरोहितों ने रद्र को सामान्य देवमंडल के अन्तर्गत करने और इस तरह यथासंभव रद्र की उपासना को पुरातन वैदिक उपासना के अनुकृल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने इसके दो ढंग निकाले। पहले तो उन्होंने रुद्र और अमिन के पुराने तादात्म्य पर जोर दिया। इसका संकेत हमें यजुर्वेद में ही मिल जाता है, जहाँ अगिन-द्वारा देवताओं की संपत्ति का अपहरण किये जाने की कथा में रुद्र और अमिन का तादात्म्य किया गया है, तथा सोमारौद्र चरु दोनों को एक ही माना गया है, और उनके नाम साधारण रूप से एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किये जाते हैं। ब्राह्मण प्रन्थां में रुद्र का नियमपूर्वक 'अगिनस्विष्टिकृत' से तादात्म्य

१. कौशीतकी : २३,३।

२. ऐ तरेय : ३,१३,६ ।

३. जैमिनीय : ३,२६१,६३।

४. ऐतरेय : ५,२२,६ ।

४. यजुर्वेद : (तैत्तिरीय संहिता ) १,४,१। ६. ,, :,, ,, २,२,१०।

किया गया है। दूसरे, ब्राह्मणों ने स्द्र के जन्म के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ रचीं, जिनमें रुद्र का अन्य देवताओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की और उनके कर्मकांड-विरोधी स्वस्प को उँकने की चेष्टा की गई है। इसी तरह 'कौशीतकी ब्राह्मण' में रुद्र का जन्म अम्ब, बायु, आदित्य और चन्द्रमस् के बीज से बताया गया, जो स्वयं प्रजापित द्वारा उत्पन्न किये गये थे। 'शतपथ ब्राह्मण' में रुद्र को संवत्सर और ऊपा के मिलन से उत्पन्न बताया गया है। 'जैमिनीय ब्राह्मण' में एक स्थल पर कहा गया है कि यज्ञ में जाते समय देवताओं ने अपने करूर अंशों को अलग कर दिया, और इन करूर अंशों से ही रुद्र की उत्पत्ति हुई। 'रुद्र की विविध उपाधियाँ अब उनके अनेक नाम माने जाते हैं, जो रुद्र के जन्म पर प्रजापित ने उन्हें दिये थे। इनमें एक नाम है 'अश्रान', जिसका कौशीतकी ब्राह्मण में उल्लेख हुआ। है और जो रुद्र के प्राचीन विद्युत् स्वस्प की ओर संकेत करता है। इन कथाओं में रुद्र का 'सहस्ताच् ' और 'सहस्तपान्' भी कहा गया है। अध्वेद में ये विशेषण पुरुष के लिए प्रयुक्त किये मये हैं। रुद्र के उत्कर्ष का यह एक और संकेत है।

प्राचीन वैदिक साहित्य का निरीक्षण समाप्त हुआ। अब उत्तर वैदिक साहित्य का निरीक्षण करने से पहले, हमें अपनी खोज का एक अन्य सूत्र पकड़ना है। अतः यह अच्छा होगा कि हम संद्येप में यह देखें कि अब तक की हमारी छान-त्रीन का क्या निष्कर्ष निकलता है।

हमने देखा कि अन्य प्राचीन वैदिक देवताओं की तरह रुद्र की कल्पना भी प्राकृतिक तत्त्वों के मानवीकरण से की गई थी। वे घने मेघों में चमकती हुई विद्युत् के प्रतीक थे। विद्युत् के प्रतीक होने के कारण रुद्र और अभिन का तादात्म्य भी धीरे धीरे व्यक्त हो गया। रुद्र के वाणों से पशुआों और मनुष्यों के विनाश का मय था। इसी से उनकी रद्या के लिए रुद्र को प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती थी और इस प्रकार कालान्तर में उनको स्वयं पशुआों का संरच्यक अथवा स्वामी माना जाने लगा। रुद्र के द्वारा जो कल्याणकारी वर्षा होती थी, उसके कारण रुद्र का सम्बन्ध उवंरता और पेड़-पौधों से हो गया और उनको 'मिपक्' की उपाधि दी गई। उवंरता और पेड़-पौधों का देवता होने के नाते रुद्र के अधिकतर उपासक वे लोग थे, जो खेती करते थे अथवा पशु पालते थे। उच्चवर्ग के लोगों में, जिनके मनोनीत देवता पराक्रमी इन्द्र और हविवाहक अभिन थे, रुद्र के उपासक कम ही थे। अतः प्रधान रूप से रुद्र एक लोकप्रिय देवता थे, और इसी कारण शुम्बेद की अपेचा अथवंवेद में उनका स्थान अधिक प्रमुख है। अथवंवेद के एक मंत्र के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि कभी-कभी रुद्र को नरविल भी दी जाती थी। परन्तु वैदिक आयों में यह प्रथा अधिक समय तक न ठहर सकी।

१. कौशीतकी : ३,६ इत्यादि।

٦. ,, : ٤, ٤ ١

३. शतपथ : ६,१,३।

४. जैमिनीय : ३,२६१,२६३।

जब वैदिक त्रायों ने भारतवर्ष में त्रपने प्रभुत्व को विस्तार करना श्ररू किया. तब धीरे-धीरे रुद्र ने अन्य उर्वरता-सम्बन्धी उन देवताओं को-जिनका खरूप रुद्र से कुछ मिलता-जुलता था त्रौर जिनकी उपासना त्रायों के प्रभाव चेत्र में त्रानेवाला विभिन्न त्रायेंतर जातियों में होती थी--- त्रात्मसात कर लिया। इनमें से एक देवता के साथ एक स्त्री देवता भी थी. जिसका उल्लेख यजुर्वेद में रुद्र की भगिनी के रूप में किया गया है। उसका नाम है--अम्बिका, जिसका अर्थ है 'माता'। अन्य देवताओं को इस प्रकार आत्मसात कर लेने के कारण रुद्र के उपासकों की संख्या बहुत बढ़ गई, और फलस्वरूप रुद्र का महत्त्व भी बढ़ गया। इसके साथ-साथ रुद्र ने इन देवतात्रों के कुछ ऐसे गुणों और कर्मों को भी ऋपना लिया और उनके साथ कुछ ऐसी रीतियाँ और विधियाँ भी रुद्र की उपासना में प्रविष्ट हो गईं जिनको आर्थों के पुरातनवादी वर्ग पसन्द नहीं करते थे। इससे रुद्ध आर्थों के प्रधान देव-मंडल से और भो दूर हट गये। परन्त जब ब्राह्मणों ने वैदिक कर्मकांड को बढ़ाया. तब इसी दूरी के कारण रुद्र की वह दशा नहीं हुई जो अन्य देवताओं की हुई। जब अन्य देवतात्रों के पुराने व्यक्तित्व की केवल समृति शेष रह गई, तब भी रद्र एक सजीव और शक्तिशाली देवता बने रहे। धीरे-धीरे रुद्र की उपासना ऋायों के प्रगतिशील विचारकों में भी फैली, जिन्होंने कर्मकांड को अस्वीकार कर दिया था। रुद्र के पदोत्कर्ष का शायद यह सबसे बड़ा कारण था, श्रीर ब्राह्मण प्रन्थों के समय तक रुद्र को एक महान देवता माना जाने लगा था, जो अन्य देवताओं से बहुत ऊपर थे। कुछलोग तो इन्हें परम परमेश्वर भी मानने लगे थे।

इस प्रकार ब्राह्मण प्रन्थों के समय तक, रुद्ध आर्थ-धम के एक प्रधान देवता बन गये थे। पौराणिक शिव के स्वरूप श्रौर उपासना के बहुत से प्रमुख श्रंश, वैदिक रुद्र के स्वरूप श्रौर उनकी उपासना से ही लिये गये हैं। स्वयं 'शिव' यह नाम भी वैदिक रुद्र की प्रशंसा-सूचक उपाधि है, जो सबसे पहले यजुर्वेद में पाई जाती है। शिव के दूसरे नामों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी हम ऊपर देख त्राये हैं। शिव के तीन नेत्रों की कल्पना, रुद्र की उपाधि 'त्र्यम्बक' के अर्थ के विषय में भ्रम हो जाने से हुई, और 'नीलशिखंड' जैसी उपाधि में हमें शिव के हलाहलपान की पौराणिक कथा का बीज मिलता है। यह उपाधि यज़र्वेद में 'नीलग्रीव' में परिसात हो गई। 'कपर्दिन' त्र्रीर 'केशिन' प्रसृति वैदिक रुद्र की उपाधियों के कारस पौरासिक शिव के जटाधारी खरूप की कल्पना हुई । केशियों और मुनियों के साथ वैदिक रुद्र के पुराने साहचर्य के फलस्वरूप पौराणिक शिव के योगाभ्यास के साथ सम्बन्ध और उनके महायोगी स्वरूप की उलित हुई। वैदिक रुद्र का त्रावास उत्तरी पर्वतों में मान लेने से ही त्रपरकाल में शिवधाम कैलास की देवकथा बनी। यजुर्वेद के शतकद्रिय स्तोत्र में रुद्र के धनुष को 'पिनाक' कहा गया है त्र्यौर बाद में शिव के धनुष का यही नाम पड़ गया। वैदिक रुद्ध की उपाधि 'कृत्तिवासा' के कारण ही पौराणिक शिव को भी 'कृत्तिधारी' माना गया। ऋन्त में हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार रुद्र की उपासना में विभिन्न वाह्य अंशों का समावेश हन्ना। इससे पौराणिक शौव-धर्म का वह स्वरूप बना, जिसके त्रन्तर्गत इतने विविध प्रकार के विश्वास और रीति-रिवाज आ गये, जितने शायद किसी धर्म में नहीं आये।

परन्त पौराणिक शैव धर्म के कुछ ऐसे भा प्रमुख अंश हैं. जिनको हम इस प्रकार प्राचीन वैदिक रुद्र की उपासना में नहीं पाते श्रीर इस कारण जिनका उद्भव हमें कहीं श्रीर खोजना पड़ेगा। इनमें सबसे पहले 'लंग-पूजा' है, जो ऋपर वैदिक काल में शिवोपासना का सबसे प्रमुख रूप बन गई। ऊपर के निरीक्त से यह सफ्ट हो जाता है कि वैदिक साहित्य में कोई ऐसा संकेत नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि कद्र की. किसी समय भी इस रूप में, पूजा होती थी। न हमें कौई ऐसा प्रमास ही मिलता है कि किसी वैदिक विधि में लिंग के प्रतीकों की पूजा होती थी। यह ठीक है कि जननेन्द्रियों की बहुधा चर्चा हुई है श्रीर श्रनेक रूपक श्रीर लज्ञ्णवास्य संभोग कर्म के श्राधार पर बाँधे गये हैं, जो सम्भवतः कुछ उर्वरता सम्बन्धी संस्कारों के त्रांग भी थे। उदाहरणतः त्रारवमेध यज्ञ की वह विधि , जहाँ यजमान की प्रधान पत्नी को बलि दिये हुए अप्रव के साथ सहवास करना पड़ता था। परन्त किसी बात से यह पता नहीं चलता कि लिंग के प्रतीकों की कभी उपासना होती थी या उनका सत्कार किया जाता था ऋथवा उनका कोई धार्मिक या चमत्कार-सम्बन्धी महत्त्व दिया जाता था। इससे डा॰ लच्मण स्वरूप के उन तकों का निराकरण हो जाता है जिनसे उन्होंने हाल के एक लेख में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि यज़र्वेद स्त्रीर शतपथ ब्राह्मण में अर्वमेध यज्ञ का जो वर्षान दिया गया है, उससे लिंग-पूजा का ऋस्तित्व सिद्ध होता है '। त्रातः जब त्रपर वैदिक काल में हम देखते हैं कि शिव की उपासना का लिंग-पूजा के साथ धनिष्ट सम्बन्ध है, तब हमें यह मानना ही पड़ता है कि यह सम्बन्ध किसी वाह्य प्रभाव का फल है, जिसका स्रोत हमें खोजना है।

त्रपर वैदिक शैव धर्म का दूसरा बड़ा स्वरूप—शक्ति-पूजा है। हम देख चुके हैं कि यजुर्वेद में घट्न के साथ एक स्त्री-देवता का भी उल्लेख हुन्ना है, जो उसकी वहन बताई गई है। परन्तु उसका स्थान नगर्य है त्रौर उस एक संदर्भ को छोड़कर, जहाँ उसका उल्लेख हुन्ना है, समस्त वैदिक साहित्य में उसका त्रौर कहीं उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत त्रपर वैदिक काल में 'शक्ति' प्रथम श्रेणी का देवता है, जो महामाता मानी जाती थी। उसकी उपासना स्वतन्त्र रूप से होती थी त्रौर उसका पद शिव के विलकुल बरावर था। शक्ति के स्वरूप त्रौर उसकी उपासना का, केवल यह मानने से संतों प्र-जनक समाधान नहीं हो सकता है कि यह उपासना त्रम्बका त्रथवा किसी त्रौर वैदिक स्त्री-देवता की उपासना का विकास मात्र है। त्रात: यहाँ फिर हमें कोई वैदिकेतर स्रोत खोजना पड़ेगा जिसको हम शक्ति की उपासना का उद्भव मान सकें।

तीसरा स्वरूप है—स्थायी उपासना अवनों का निर्माण और उनमें मूर्तियों की स्थापना करना, जो अपर वैदिक काल में भारत के तमाम मतों की उपासना का सामान्य रूप बन गया था, वैदिक उपासना के बिलकुल प्रतिकृल है। वैदिक आयों ने बड़ी-बड़ी यज्ञ-बेदियों और कुछ अस्थायी मंडपों से अधिक कभी कुछ नहीं बनाया। इन दोनों में से किसी को भी स्थायी बनाने का कोई उद्देश्य नहीं होता था। जहाँ तक मूर्तियों का प्रश्न है, हमारे पास इस बात का कोई

लहमसास्त्रक्य — ऋग्वेद एएड मोहं जोद्हो : इश्डियन कल्चर, अक्टूबर, १६३७ ई० ।

प्रमाण नहीं है कि आयों ने कभी देव-मूर्तियाँ बनाई, यद्यपि देवताओं की कल्पना वह पुरुपविध ही करते थे। अतः मन्दिरों में उपासना की प्रथा भी, संभवतः विदेशों से ही भारत
में आई। यहाँ में एक आपित का पहले से ही निराकरण कर देना चहता हूँ। यद्यपि मैं यह
मानता हूँ कि भारत में मन्दिर और मूर्तियाँ बनाने की प्रथा किसी विदेशी प्रभाव के अधीन
शुरू हुई; परन्तु इससे मेरा यह मतलब कदापि नहीं है कि मन्दिरों और मूर्तियों के आकार भी
विदेशी थे। एक बार इस विचार के उत्पन्न हो जाने के बाद बहुत संभव है कि इनकी रूपरेखा धीरे-धीरे वैदिक काल के स्थायी मंडपों से ही विकसित हुई हो। परन्तु यह विचार
आया कहाँ से १ आर्यों के मस्तिष्क में यह स्वतः उत्पन्न हुआ हो, ऐसा तो हो नहीं
सकता; क्योंकि समस्त वैदिक धर्म में मन्दिरों की पूजा-विध का कोई स्थान नहीं है, और न
उपनिषदों की धार्मिक विचार-धारा को उपासना के स्थायी भवनों की अपेद्या थी। सच तो
यह है कि मारतवर्ष में तो सदा से ही, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नित का सर्वोच्च रूप
उसीका माना गया है, जिसमें मन्दिरों और मूर्तियाँ जैसे वाह्य साधनों की आवश्यकता ही न पड़े।
अतः जब हम देखते हैं कि अपर वैदिक धर्म में मन्दिरों और मूर्तियों—दोनों का बड़ा महत्त्व है,
तब हमें यह मानना पड़ता है कि महान परिवर्तन वैदिक धार्मिक विचार-धारा और उपासना
विध का स्वामाविक विकासमात्र नहीं है, अपितु किसी प्रबल वाह्य प्रभाव का परिणाम है।

पौराणिक शैव धर्म के उपर्यु क्त प्रमुख अंशों के अतिरिक्त, अनेक अप्रमुख अंश भी ऐसे हैं जिनका स्रोत भी इस प्रकार हम वैदिक रुद्र की उपासना में नहीं पा सकते। इस कारण उनका उद्भव कहीं और दूँ दुना पड़ता है। इन सब बातों से यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी खोज का दूसरा सूत्र पकड़ें और यह पता लगावें कि यह कौन-सा वाह्य प्रभाव था, जिससे वैदिक रुद्र की उपासना में मौलिक परिवर्तन हुआ और उपरिलिखित सारी विशेषताएँ जिस धर्म में थीं: उस अपर वैदिक श्रैवधर्म का विकास हुआ।

## द्वितीय ऋध्याय

पिछले कुछ वर्षों से भारतवर्ष में और ग्राम-पाम के प्रदेशों में जी पुरासिक्त खोजें हुई हैं, उनसे एक बात पष्ट हो जाती है कि भारतीय स्त्रायों ने ऋपनी सन्यता का विकास बिलकुल इतरा इतर रहकर किया, वह ठीक नहीं है। तथ्य यह है कि आरम्भ से ही आर्य जाति का, भारत का ख्रीर ख्रन्य देशों की दूसरी सन्य जातियों के साथ, सकिय सम्पर्क रहा। सिन्धु-घाटी में जा कुछ पाया गया है, वह तो विशेष रूप से बड़े महत्त्व का है; क्योंकि उससे भारत के ऋार्यपूर्व युग के इतिहास पर प्रकाश पड़ता ही है। इसके साथ-साथ वह एक ऐसी खोई हुई कड़ी हमें मिलती है, जो भारतीय सभ्यता को पश्चिम एशिया की सभ्यतात्रों से मिला देती है त्रीर हमें बताती है कि किस प्रकार ऋनेक प्रकार के जातीय श्रीर सांस्कृतिक श्रंशों के सम्मिश्रण से श्रीर विभिन्न जानियों की विविधमुखी प्रतिभा के मेल से भारतीय सभ्यता ऋपने चरमोत्कर्ष को पहुँची। सबसे बढ़कर महत्त्व की बात तो यह है कि सिन्धु-घाटी की खोजों से हमें अनेक अप्रत्याशित सुराग मिले हैं जो भारतीय धर्म और संस्कृति के बहुत से ऐसे पहलुत्रों को सममने में महायक हुए हैं, जिनका समाधान त्रभी तक भारतीय सन्यता का ऋध्ययन करनेवाले नहीं कर सके थे। शैव-धर्म के इतिहास के लिए तो इन खोजों का ऋपार महत्त्व है। इनसे शेंव मत के उन्हीं रूपों का समुचित समाधान हो जाता है, जिनका उदभव हम वैदिक धर्म में नहीं पा सकते — ख्रीर जिनकी श्रभी तक संतोपजनक ढंग से समकाया नहीं जा सका था।

सर्वप्रथम हम शैव मत के सबसे प्रमुख रूप 'लिंगपूजा' को लेते हैं। यह तो निश्चित है कि जिस लिंग रूप में भगवान शिव की उपासना सबसे ऋषिक होती है, वह प्रारम्भ में जननेन्द्रिय सम्बन्धी था। यह ठीक है कि कुछ विहान ऐसा नहीं मानते और उन्होंने 'लिंग' को अन्य प्रकार से समकाने का प्रयत्न किया है । उनके समस्त तकों का आधार यही है कि ऋपर काल में 'लिंग' का जननेन्द्रिय से कोई सम्बन्ध नहीं था और वैदिक-धर्म में भी जननेन्द्रियों की उपासना का बिलकुल कोई संकेत नहीं मिलता। परन्तु यह सब तक उन ऋकाट्य प्रमाणों के आगे ऋमान्य हो जात हैं, जो निश्चित रूप से यह सिद्ध कर देते हैं कि प्रारम्भ में 'लिंग' जननेन्द्रिय-चन्द्रन्दी था। कुछ ऋतिप्राचीन और यथार्थरूपी बड़ी लिंगमूर्तियाँ तो हमें मिलती ही हैं । इसके ऋतिरिक्त महाभारत में बड़े स्पष्ट और ऋसंदिश्य रूप से कहा गया है कि लिंगमूर्ति में स्वाह्य की जननेन्द्रिय की ही उपासना होती थी। इसी कारण शिव को ऋदितीय और ऋन्य देवताओं से प्रथक् माना है, जिनकी जननेन्द्रियों की इस प्रकार उपासना नहीं की जाती थी । प्राचीन पुराणों में भी लिंगमूर्ति जननेन्द्रियों की इस प्रकार उपासना नहीं की जाती थी । प्राचीन पुराणों में भी लिंगमूर्ति जननेन्द्रियों की इस प्रकार उपासना नहीं की जाती थी । प्राचीन पुराणों में भी लिंगमूर्ति जननेन्द्रियों की इस प्रकार उपासना नहीं की जाती थी । प्राचीन पुराणों में भी लिंगमूर्ति

१. श्री सी० वी० अय्यरः ओरिजिन एन्ड अती हिन्द्री आफ शैविज्य इन माउन रेडिया

२. यथा गुडीमल्लम् की लिंगमूर्ति।

३. इस पुस्तक का चौथा अध्याय देखिए।

को जननेन्द्रिय-सम्बन्धी माना गया है, त्र्यौर उसकी उपासना का कारण बताने के लिए त्र्यनेक कथाएँ रची गई हैं । त्र्रतः यह मानना ही पड़ेगा कि जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतीकों की उपासना चाहे वैदिक धर्म में बिलकुल न रही हो, कालान्तर में तो उसका भारतीय धर्म में समावेश हो ही गया त्र्यौर वह रद्भ की उपासना के साथ सम्बन्धित हो गई। हमारे सामने त्र्यब प्रश्न यह है कि यह कब त्र्यौर कैसे हन्न्या 2

जननेन्द्रियों की उपासना का प्राचीन सभ्य संसार में बहुत प्रचार था। त्र्रादि मानव के मस्तिष्क पर समस्त पार्थिव जीवन की ऋाधारभूत प्रजनन-प्रक्रिया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसके ऋतिरिक्त ऋादि मानव के ऋपौढ विवेक ने मैथून कर्म और पश्चओं तथा धान्य की उर्वरता के वीच एक कारणकार्य सम्बन्ध स्थापित कर दिया । इसीसे र्लिगोपासना का प्रादुर्भाव हुन्ना, जिसका एक रूप जननेन्द्रियों की उपासना है। चुँकि प्राचीन संसार के प्रायः सभी धर्मों का विकास ऋतिप्राचीन उर्वरता-सम्बन्धी विधियों से हुन्ना न्त्रीर उर्वरता-सम्बन्धी विविध देवता ही उनके उपास्य बने. न्न्रतः लिंगोपासना उन सबका एक प्रमुख ऋंग वन गई। इस प्रकार जब प्रजनन-प्रक्रिया को धार्मिक सम्मान मिला, तव यह स्वाभाविक ही था कि जिन इन्द्रियों द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है, उनमें भी एक रहस्यमयी शक्ति का ऋस्तित्व माना जाय। इसी कारण उनकी भी उपासना होने लगी त्रौर प्रायः सभी देशों में जहाँ उर्वरता-सम्बन्धी धर्मों का प्रचार था. लिंग त्रौर योनि की किसी-न-किसी रूप में प्रतिष्ठा होने लगी। एक ऋोर मिस्र में उनकी उपासना होती थी, जहाँ विशाल और यथार्थरूपी लिंगों के खले आम और बड़े समारोह से जलूस निकाले जाते थे, ऋौर यंत्रों द्वारा उनको गति भी दी जाती थी । दूसरी ऋोर जापान में भी वे पूजे जाते थे श्रोर साधारणतया लिंग-मूर्तियाँ त्रश्लग कर ली जाती थीं तथा पूजा के लिए सड़कों के किनारे उनको स्थापित कर दिया जाता था । परन्तु लिंगोपासना का प्रमुख केन्द्र था-पिश्चम ऐशिया, जहाँ बेबीलोन और ऋसीरियन लोगों की महान् सभ्यतास्रों की उत्पत्ति हुई त्र्यौर जहाँ वे फूली-फलीं। इस प्रदेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, किसी-न-किसी देवता की उपासना के सम्बन्ध में लिंग-प्रतीकों की पूजा होती थी। यदि हम उत्तर से चलें तो सबसे पहले थ्रेस देश के उस देवता का परिचय मिलता है, जिसकी उपासना का प्रचार पश्चिम एशिया में संभवतः उस समय हुन्ना जब फिर्गियन ( Phyrgian ) जाति यहाँ त्राकर वसी, त्रीर बाद में जो देवता ग्रीस में भी 'डायोनीसस' ( Dionysus ) के नाम से पूजा जाने लगा । डायोनीसस उर्वरता-सम्बन्धी देवता था-उस उर्वरा पृथ्वी का देवता, जिसकी गरमाहट श्रीर रसों से विशेषकर जीवन का संचार होता है 1 उसकी प्रजनन-शक्ति के प्रतीक के रूप में लिंगमूर्ति की उपासना होती थी और

१. इसका पाँचवाँ श्रध्याय देखिए।

२. क्रिफर्ड हाउवर्ड : सेक्स वरशिए।

३. हेरोडोटस : २,४८।

٧. E. R. E. IX : 90 = ١٤ ١

५. फारनेल : कल्ट्स श्राफ दि श्रीक स्टेट्स ।

श्रीक लोगों ने यह लिंगमर्ति भी, इस देवता के समस्त उपासना के साथ, पश्चिम एशिया से ही ली। असीरिया में 'ऋशेरह' की उपासना होती थी। यह देवता 'बाश्रल' (Baal) ऋौर देवी 'ऋश्तोरेथ' ( Ashtoreth ) के संयोग का प्रतीक था। इसका रूप बिलकुल स्त्री-योनि साधा । इस प्रतीक के नमने 'बेबीलांन' ऋौर 'निनवेह' में भी मिले हैं. जिससे यह पता चलता है कि इसकी उपासना एक बहुत बड़े प्रदेश में होती थी। कुछ श्रीर दिवास की ओर त्राने हर हम देखते हैं कि वेबीलोन की देवी 'इश्तर' ( Ishtar ) श्रीर उसके पति देवता की उपासना में भी लिंगोपासना के इसी प्रकार के चिह्न मिलते हैं। 'इश्तर' की एक स्तृति में दो दोनि न नियों के उपहार का उल्लेख किया गया है। इनको 'सल्ला' कहा गया है। इनमें एक नीलम की ऋौर दूसरी सीने की मूर्त्ति थी। इन्हें देवी का महान् प्रसाद माना जाता था 🚹 लिंगपूजा समेत 'इश्तर' की इस उपासना का प्रचार दिवाण और दिवाण-पूर्व में अरव तथा ईरान में भी फैला हुआ था। यह श्रीक इतिहासका हेरोडाटेस की बातों से प्रमाणित होता है। उसके कथनानुसार ऋरव लोग इस देवी को 'त्र्रालिलत' त्र्रीर ईरानी इसको 'मित्रा' कहते थे । इस दसरे नाम से यह भी स्पष्ट हो जाता हैं कि ईरान में इस देवी को (सम्भवतः) प्राचीन ईरानी देवता 'मित्र' की पत्नी माना जाने लगा था. और इस प्रकार इस देवी की उपासना का प्राचीन ईरानी धर्म के साथ सम्मिश्रण हो गया था।

त्र्यव सिन्ध-घाटी की सभ्यता के जो अवशेष हमें 'मोहें जो दहो' त्र्यौर ऋन्य स्थानों पर मिले हैं, उनसे वहाँ के लोगों के धर्म के वारे से जो कुछ हम जान सके हैं, उससे यह पता चलता है कि यहाँ भी इसी प्रकार की एक देवी की उपासना का प्रचार था। जिन-जिन स्थानों पर खदाई की गई है. वहाँ हर जगह आवे में पकाई हुई मिट्टी की छोटी-छोटी स्टी-सर्चियाँ मिली हैं, जो सम्भवत: इसी देवी की मुर्त्तियाँ हैं। ये निजी पूजा के लिए बनाई गई थीं। फिर जिस प्रकार पश्चिम एशिया में इस देवी के साथ एक पुरुष देवता का भी सम्बन्ध था. उसी प्रकार यहाँ भी एक पुरुष देवता था जिसके चित्र कतियय मिट्टी की चौकीर टिकियों पर पाये गये हैं। इसके ऋतिरिक्त इन्हीं स्थानी पर ऋतेक पत्थर के लिंग-प्रतीक भी मिलते हैं. जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि सिन्ध-घाटी में भी लिंगोपासना का प्रचार था। इन प्रतीकों के जन-नेन्द्रिय-सम्बन्धी होने में कोई संदेह नहीं है: क्योंकि उनमें कुछ तो बड़े यथार्थरूपी हैं: यद्यपि अधिकांश का रूप रूढिगत हो गया है। इन्हीं स्थानों पर अनेक पत्थर के छल्ले भी मिले हैं. संभवतः 'लिंगयोनि' के जडवा प्रतीकों में योनि का काम देते थे। पश्चिम एशिया के माँति यहाँ भी इस लिंगोपासना का सम्बन्ध देवी और उसके सहचर पुरुष देवता की उपासना के साथ था। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती: यबपि इसका प्रत्यन्न प्रमाख हमें तबतक नहीं मिल सकता जबतक कि सिन्धुघाटी में जो लेख मिलें हैं, वे पढ़े नहीं जाते। फिर भी यह स्पष्ट है कि सिन्धु घाटी ऋौर पश्चिम एशिया की देवी की उपासना एक दसरे से बहुत निज़री-हुन्जरी थी। वैसे तो इस समानता से ही इन दोनों प्रदेशों की सभ्यताओं के

१. क्रिफर्ड हाउवर्ड : सेक्स वरशिप ।

२. P. S. B. A. : ३१, ६३ और E. R. E. VII : १० ४३३।

परस्पर सम्बन्ध का संकेत मिलता है; पर इसके लिए हमारे पास और भी प्रमाण हैं, जिनसे यह सम्बन्ध निश्चित-सा हो जाता है। देवी की छोटी-छोटी मूर्तियाँ जैसी सिन्धु-घाटी में मिली हैं, वैसी ही ईजियन समुद्र के तट पर पश्चिम एशिया में भी मिलती हैं। इसी प्रदेश में लिंग-प्रतीक भी मिलते हैं, यह हम ऊपर बता ही चुके हैं। फिर जब इसके अतिरिक्त, हम यह भी देखते हैं कि 'मेसोपोटेमिया' की खुदाइयों में भारतवर्ष के बने गएडे, ताबीज, मिटी के बरतन, देवदार के शहतीर आदि अन्य पदार्थ मिले हैं तथा सिन्धुघाटी की खुदाइयों में 'मेसोपोटेमिया' की बनी, बरमे से छिदी, मिटी की एक टिकिया और अन्य वन्तुएँ पाई गई हैं तब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि सिन्धु घाटी की सन्यता और पश्चिम एशिया की सन्यता यदि एक ही नहीं थी तो उनमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध अवश्य था।

भारतवर्ष न्त्रीर पश्चिम एशिया की सम्यतात्रीं के बीच इस घनिष्ठ सम्बन्ध का प्रत्यद्व प्रमाण सर 'त्रारेल स्टाइन' की खोजों से मिला है। ये खोजें त्रभी हाल ही में वजीरिस्तान त्रीर उसके त्रास-पास के प्रदेशों में हुई हैं। त्रपनी त्र्रानेक खोज-यात्रात्रों में उन्होंने बहुत-सी प्राचीन बितयों को दूँ द निकाला है, जिनके भारत और मेसोपोटेमिया के बीच िथत होने से. त्रीर वहाँ जिस प्रकार की वजुएँ मिली हैं, उनसे इन दोनों प्रदेशों की सन्यतात्रों के पर पर सम्बन्ध के बारे में रहा-सहा संदेह भी लगभग मिट ही जाता है। सर त्रारेल स्टाइन को वजीरि तान में विभिन्न एथलों पर देवी की पकी मिट्टी की छोटी-छोटी मुर्त्तियाँ मिलीं, जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि इस प्रदेश में भी देवी की उपासना होती थी, ऋतः इस प्रदेश का और सिन्ध घाटी का धर्म एक-सा ही था। इस प्रदेश की वृत्रभ मूर्तियाँ, माला के दाने, मिड़ी के वस्तन प्रभृति वस्तएँ भी सिन्ध-घाटी की वस्तुओं के सहश ही हैं। 'स्राल घंडाई' पर एक मिट्टी के बरतन का ट्रकड़ा मिला है। उस पर कुछ लिखाई भी है, जो सिन्धुघाटी की टिकियों पर की लिखाई से मिलती-जुलती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रदेश सिन्ध-घाटी की सम्यता के प्रभाव दोत्र के ऋन्दर था। इसके साथ-साथ, इस प्रदेश के लगभग सव स्थलों पर ऐसे बरतनों के टुकड़े प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिन पर चित्रकारी की गई थी। इस चित्रकारी के मुख्य प्रकार सुमेर युग से पहले की 'मेसोपोटेमिया' का चित्रकारी मुख्य प्रकारों से बहुत मिलते हैं। इससे इन प्रदेशों का पश्चिम एशिया से सम्बन्ध स्थापित हो जाता. है, ऋौर भारत तथा पश्चिम एशिया को मिलानेवाली शृंखला पूरी हो जाती है।

सिन्धु-घाटी और पश्चिम एशिया की सम्यताओं के इस घनिष्ठ सम्बन्ध को देखकर यह मानना कठिन है कि सिन्धु-घाटी में लिंगोनासना की उत्पत्ति स्वतन्त्र रूप से हुई। अधिक सम्मावना इसी बात की है कि देवी की उपासना के साथ-साथ यह भी पश्चिम एशिया से भारत में आई। यहाँ भी सर 'आरेल स्टाइन' की खोजों से हमें इस तथ्य का अन्तिम प्रमाख

१. मैके : इडंस सिविलिजेशन।

२. सर ए. स्टाइन : मेमुत्रार त्राफ दि त्राकियोलाजिकल सर्वे त्राफ इंडिया नं० ३७।

३. सर ए. स्टाइन: मेमुआर आफ दि आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया नं० ३७, पृ० ४२, पलेट १०।

मिला है; क्योंकि यदि हम यह मान लें कि निर्ताणना भारत में पश्चिम से आई, तो इसके कुछ चिह्न हमें रास्ते में कहीं मिलने चाहिए। ऐसे चिह्न हमें यलीकि हान के दो स्थलों पर मिलते हैं। पेरियानों घुंडई में सर कारिक हान्त को एक पदार्थ मिला, जिसे वह उस समय पहचान न सके '; परन्तु जिसको अब स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है कि वह एक 'योनि' का ही प्रतीक है। सर जान मार्शल ने उसे यही बताया भी है। 'सुगुल घुंडई' पर एक और पदार्थ मिला, जो एक बड़ा यथार्थ 'लिंग' का प्रतीक है '। ऐसे ही प्रतीकों के अपन्य नमूने भी भविष्य में शायद इस प्रदेश में मिलें '। अतः हम यह मान सकते हैं कि इस प्रदेश में लिंगोजासना का प्रचार था या कम-से-कम लोग उससे परिचित अवश्य थे।

यहाँ यह स्थापनि उठाई जा सकती है कि मिट्टी के केवल दो टकड़ों के स्थाधार पर हम कोई लम्बे-चौड़े निष्कर्ष नहीं निकाल सकते । परन्तु ऊपर हमने पहले ही इन प्रदेशीं में देवी की उपासना के प्रचार के प्रमाण उपस्थित कर दिये हैं। जिसेसना चुँकि इस देवी के उपासना के साथ जुड़ी हुई थी, ऋतः सम्भावना यही है कि यहाँ उसका भी प्रचार था और ये मिले टो पहार्थ भी इस सम्भावना को पृष्ट करते हैं। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इन दो पदाशों से ही इस प्रदेश की उपलभ्य सामग्री का ऋन्त नहीं हो जाता। भारतवर्ष ऋौर ईरान के वीच के प्रदेश में, जिसमें सर 'ऋारेल स्टाइन' ने पहले-पहल खोज-यात्राएँ की हैं, अभी पुरातात्त्रिक खोज बहुत कम हुई है; किन्तु भविष्य में हमें ऋषिक सामग्री मिलने की संभावना है। हाँ, इस भूमाग से जरा ऋौर पश्चिम, स्वयं ईरान में. इस प्रकार की सामग्री मिलने की संभावना कुछ कम है: क्योंकि वह कारकालीन सन्वताओं ने पूर्ववर्ती सभ्यतात्रों के सब चिद्ध पूर्ण रूप से मिटा दिये हैं। कुछ तो पुराने स्थलों पर नई इमारतें खड़ी कर दी गई हैं. ऋर कुछ पुराने स्थलों से पाथर निकाल-निकाल कर नई इमारतों में लगा दिये गये। परन्त यदि हैंगेडोटम का विश्वास किया जाय, तो एक समय इस देवी की उपासना ईरान में भी होती थी । कुछ भी हो पूर्व किनान की खोजों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेसोपोटेमिया की संदर्शत का प्रभाव पूर्व की छोर फैला और भारत तक पहुँचा । अत: ईरान पर भी निश्चित ही यह प्रभाव पदा होगा।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसी के ऋाधार पर हमारा यह ऋनुमान समीचीन प्रतीत होता है कि सिन्धु-घाटी की लिंगोपासना उस लिंगोपासना का एक ऋंगमात्र था, जो समस्त पश्चिम एशिया में फैली हुई थी। ऋव यह विचार करना है कि इस लिंगोपासना का ६ द की उपासना में समावेश कें में हुआ। इसके लिए हमें पहले तो यह देखना है कि सिन्धु-

सर ए स्टाइन : मेसुआर आफ दि आिक्रियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया नं० ३७, पृ०३८, स्तेट १।

२. ,,,, ,, : न०३७,पृ०४५,प्लेट१०।

 <sup>&#</sup>x27;मुगुल बुंडई' में एक तस्तरी की तरह का एक पदार्थ मिला है, जो अवरकालीन शिवलिंगों की चौकी के समान है।

४. हेरोडोटस : १, १३१।

घाटी के लोगों ऋौर वेंदिक ऋायों में परस्पर कैंसे सम्बन्ध थे ? यह निश्चित है कि वैदिक त्रायों के पंजाव में बसने से पहले सिन्ध घाटी के लोग निचली सिन्ध-घाटी में बसते थे त्रीर सम्भवतः उसके परे पूर्व श्रीर उत्तर की श्रीर काफी दूर तक फैले हुए थे। वैदिक श्रायों के पंजाव में ऋाने का समय, जिस पर प्रायः सब विद्वान का एक मत हैं, २५०० वर्ष ईसा पूर्व हैं। सिन्ध-घाटी की सभ्यता इससे काफी पुरानी थी; परन्तु मोहंजोदहों में जो एक 'सुमेरोवेवी-लोनियन' मिट्टी की टिकिया मिली है, श्रीर जिसको श्री सी० एल० फैब्री ने २८००-२६०० ईसा पूर्व का बताया है, उससे सिद्ध होता है कि जिस समय वैदिक आर्य ऊपरी पंजाब में बस रहे थे, उस समय भी सिन्ध-घाटी के नगर त्रावाद त्रीर समृद्ध त्रवस्था में थे। त्रातः कुछ समय तक सबसे पहले वैदिक त्रार्य त्रीर सिन्धु-घाटी के लोग समकालीन रहे होंगे। पंजाब के मैदानों में बस जाने के तुरन्त पश्चात् ही बैदिक स्त्रायों ने दिच्च स्त्रीर दिच्च ए-पूर्व की स्रोर बढ़ना शुरू कर दिया था, ऋतः यह हो नहीं सकता कि यह दोनों जातियाँ शतु के रूप में या किसी ऋौर तरह से एक दूसरे के सम्पर्क में न ऋाई हों। स्वयं ऋग्वेद में ही इस सम्पर्क के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेदीय सूक्तों में दासों, दस्युत्रों त्र्रौर त्र्रायों के ऋन्य ऋनेक शत्रुऋों का उल्लेख हुऋा है। इससे यह पता चलता है कि ऋपने इस नये त्रावास को उन्होंने सूना नहीं पाया, ऋषितु इसमें बहुत-सी जातियाँ पहले से ही ऋषवाद थीं, जिन्होंने पग-पग पर इस भृमि पर ऋधिकार करने के लिए ऋायों का कड़ा विरोध किया। इन शत्रुओं के 'पुरों' त्र्यौर 'दुगों' का भी त्र्यनेक वार उल्लेख किया गया है जो पत्थर या लोहे के बने हुए थे । इससे यह भी सिद्ध होता है कि ऋायों के ये शत्र, कुछ ऋसभ्य श्रीर वर्बर लोग नहीं थे, जिनको श्रायों ने सहज में ही श्रपने मार्ग से हटा दिया। श्रिपत. वे सम्य जातियाँ थीं, जिनके बड़े-बड़े नगर ऋौर किले थे, ऋौर वे संघठित रूप से रहती थीं। उनके साथ आयों के भयंकर युद्ध करने पड़े, इसके अनेक संकेत हमें मिलते हैं और इन्हीं युद्धों में विजय पाने के लिए ऋार्य लोग देवता ऋों से प्रार्थना करते थे। इससे हम सहज में ही ऋनुमान लगा सकते हैं कि इन शत्रक्रों का यद्ध-कौशल और लड़ने की शक्ति त्र्यायों से कुछ कम नहीं थी। सच तो यह है कि यही वैदिक त्र्यार्य, जो इन शत्रत्रों को तिरस्कार की भावना से दास और दस्य कहते थे, अपनी सुविधा के अनुसार उनसे सामरिक मेल करने से भी नहीं हिचकते थे । स्त्रतः जब हमारे पात इस वात का स्वतन्त्र प्रमाण है कि जिन प्रदेशों में वैदिक आर्य लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, लगभग उसी प्रदेश में, उसी समय, एक सभ्य जाति का निवास था, तब इस बात की सम्भावना बहुत ऋषिक हो जाती है कि यही जाति, त्रायों का वह शत्रु थी या कम-से-कम उन शत्रत्रों में से एक थी, जिनका उल्लेख ऋग्वेद के स्तों में हुआ है। इस तर्क के समर्थन में एक और प्रमाण भी है, जिससे वह पूर्णस्य से मान्य हो जाता है। वह तर्क है--- ऋग्वेद में इन शत्रश्रों को ऋछ विशिष्टतात्रों का उल्लेख। जहाँ तक हमारा वर्तमान ज्ञान जाता है, ये विशिष्टताएँ केवल

१. उदाहरणार्थ ऋग्वेद, २, १४, ६।

२. थथा विख्यात 'दशराजन' युद्ध में ।

मिन्धु-घाटी के क्रोंगी में ही पाई जाती थीं। ऋग्वेद के दो बिभिन्न रथलों पर 'रिज्योचाः' अर्थन् शिश्न अथवा लिंग को देवता माननेवालों की चर्चा की गई है । यह उपाधि सिन्धु-घाटी के लोगों के लिए बिलकुल ठीक बैठती है, जिनकी लिंगोपासना के सम्बन्ध में असंदिग्ध प्रमाणों का विवरण हम अभी दे चुके हैं। अतः यह निज्याय है कि बैदिक आर्यों का सिन्धु-घाटी के निवासियों से परिचय था और बहुत सम्भव है कि इन दोनों का कियात्मक रूप से सम्पर्क हुआ। इन दोनों जातियों के संघर्ष का परिणाम हुआ आर्यों की विजय, और घीरे-घीरे अन्य देशों की तरह यहाँ भी पराजित अपने विजेताओं के साथ छल-मिल गये, और उनका प्रथक् व्यक्तित्व लुप्त हो गया। परन्तु यह सम्मिश्रण् दो समान रूप से सम्य जातियों का सम्मिश्रण् था और जिनकी पराजय हुई थी, उनकी सम्यता अपने विजेताओं की सम्यता से कुछ आगे ही बढ़ी हुई थी। अतः सम्मिश्रण् की इस प्रक्रिया में दोनां जातियाँ एक दूसरे से प्रभावित हुई। सिन्धु-घाटी के लोगों का अपना अलग व्यक्तित्व लुप्त हो गया; परन्तु उन्होंने वैदिक आर्यों की संस्कृति पर अपनी रथायी छाप डाल दी। इन दोनों के सम्मिश्रण् से जिस सम्यता का अस्मुदय हुआ, उसकी जड़े सिन्धु नदी की घाटी में भी उतनी ही गहरी गई हुई थीं, जितनी कि सप्त सेन्यव में।

सिन्धु-घाटी के लोगों के बैदिक आयों के साथ सम्मिश्रण का सबसे पहला परिणाम यह हुआ कि बैदिक आयों के देवताओं ने सिन्धु-घाटी के देवताओं को आत्मसात् कर लिया। हमने ऊपर कहा है कि सिन्धु-घाटी में देवी की उपासना के साथ एक पुरुप-देवता की उपासना भी होती थी, जिसको सम्भवतः देवी का पित माना जाता था। देवी का पित होने के नाते उसका सम्बन्ध बहुत करके उर्वरता से रहा होगा, और इस प्रकार उसकी स्थित कुछ ऐसी ही थी जैसी कि मिस्त में आसिरिस (Osiris) की या वेथीलोनिया में देवी 'इएतर' के महत्त्वर 'ताम्कुज' (Taberauz) की। सिन्धु घाटी में पाये एक शील चित्र में, इस पुरुप-देवता के दोनों और एक व्याव, एक हाथी, एक गेंड़ा और एक भेंसा दिखाया गया है, उसके सिंहासन के नीचे दो हिरण दिखाये गये हैं। इस प्रकार शायद उसको पशुपित माना जाता हो। इन दोनों ही रूपों में वह वैदिक रुद्र के समान था और सम्भव है कि इन दोनों में और कुछ भी साहर्य रहा हो। अतः जब सिन्धु घाटी के लोगों का वैदिक आयों के साथ सम्मिश्रण हुआ, तब इस देवता का वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात् हुआ और उसके उपासक रुद्र के उपासक माने जाने लगे। यह प्रक्रिया कोई असाधारण प्रक्रिया नहीं थी; परन्तु इसके परिणाम अत्यन्त दूरव्यापी हुए।

सिन्धु-घाटी के लोग लिंगोपासक थे। ऊपर जिस शील-चित्र की चर्चा की गई है, उसमें पुरत-देशता को 'अर्थ्वमेद्र' अवस्था में दिखाया गया है; यद्यपि लिंग को किसी प्रकार बढ़ा कर नहीं दिखाया गया है और न किसी अन्य प्रकार से उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया गया है। इसी चित्र में इस देवता को त्रिमुख दिखाया गया है, अतः

१. ऋखेद: ७, २१, ५; २०, ६६, २।

२. मार्शल : मोहंजोदहो एंड दि इडंस निवित्तिहरून भाग १, १० ५२, से ट १२, नं० १७।

सम्भव है कि पुरुष नर का मिली एक भग्नमूर्त्ति, जिसकी गर्दन की मोटाई को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसके भी तीन सिर रहे होंगे, इसी देवता की मूर्त्ति होगी। इस मूर्त्ति की जननेन्द्रिय ऐसी बनाई गई है कि उसको ऋलग किया जा सकता है। इन दोनों बातों से यह सम्भव हो जाता है कि सिन्धु-घाटी में उर्वरता-सम्बन्धी विधियों में जिस लिंग की उपासना होती थी, वह इसा देवता का लिंग था। त्रातः जब इस देवता का वैदिक बद्र के साथ त्रात्मसात् हुन्ना तब इस लिंगोपासना का बद्र की उपासना में समावेश हो गया। पहले-पहल तो यह बात जरा विचित्र-सी लगती है कि त्रायों ने जिस प्रथा को गर्हित समक्ता था, (उपर्यु क दो ऋग्वेदीय मंत्रों में 'शिश्नदेवाः' का उल्लेख बड़े ऋपमान-सूचक ढंग से किया गया है) उसा को उन्होंने ऋपने एक देवता की उपासना का ऋंग बन जाने दिया। परन्तु, जैसा हम ऊपर कह स्त्राये हैं, लिंगोपासना एक बड़ी प्राचीन प्रथा थी त्रीर दूर-दूर तक इसका प्रचार था। इसकी परम्परा इतनी प्रवल थी त्रीर जिन लोगों में इसका प्रचार था, उनकी संख्या इतनी ऋषिक थी कि ऋार्य सम्भवतः इसका पूर्णारूप से दमन नहीं कर सके। इसके साथ खयं त्रायों की त्रपनी उर्वरता सम्बन्धी विधियाँ थीं त्रीर रुद्र भी उर्वरता के देवता थे। अतः आयों के कुछ ऐसे वर्गों ने, विशेषतः उन वर्गों ने जिनमें ऐसा उर्वरता-सम्बन्धी विधियों का सर्वाधिक प्रचार था और जिनका सिन्धु-घाटी के लोगों का सबसे ऋघिक सम्पर्क हुआ। इस प्रथा को स्वीकार करने में कोई ऋापित्त नहीं समभी। त्राखिर इस प्रथा का एक ऐसी जाति में सम्मान था जो त्रायों से कम सम्य नहीं थी, श्रौर फिर उर्वरता-सम्बन्धी होने के नाते वह वैदिक श्रायों के जनसाधारण के धार्मिक त्राचार-विचार के सर्वथा प्रतिकृल नहीं थी। इस प्रकार लिंगोपासना का त्रायों में प्रचार हुआ।

त्रायों ने इस प्रकार लिंगोपासना को खीकार कर तो लिया; परन्तु शीघ ही उन्होंने उसके मूल खरूप को बिलकुल पलट दिया। अपनी मूल धार्मिक विचार-धारा की पृष्ठ-भूमि न रहने के कारण श्रीर श्रार्य-धर्म के प्रगतिशील विचारों के प्रभाव में श्राकर लिंगोपासना में कुछ-न-कुछ परिवर्तन तो श्राना ही था। यद्यपि पुरातनता के श्रादर से श्रायों ने उसके वाहरी श्राकार को तो बनाये रखा; तथापि धीरे-धीरे उसके सारे खरूप को बदल दिया। पुराने जननेन्द्रिय-सम्बन्धी विश्वास श्रीर श्राचार मिटते गये, लिंग-मूर्तियों का श्राकार मी यहाँ तक रूढिगत हो गया कि उनका मूल रूप पहचाना नहीं जा सकता था, श्रीर श्रन्त में भगवान् शिव का 'लिंग' एक प्रतीक मात्र होकर रह गया— उनके निर्गु ख स्वरूप का केवल एक संकेत।

सिन्धु-घाटी के पुरुष-देवता त्रौर वैदिक रुद्र के समीकरण का दूसरा बड़ा परिणाम यह हुन्ना कि त्रार्थ-धर्म में एक देवी की उपासना का समावेश हो गया। हम ऊपर कह त्राये हैं कि सिन्धु-घाटी के पुरुप-देवता की उपासना देवी की उपासना के साथ सम्बन्धित थी। रुद्र का भी 'त्रुम्बिका' नाम की एक स्त्री-देवता के साथ सम्बन्ध था। त्रुद्रा जब रुद्र ने सिन्धु-घाटी के पुरुष-देवता को त्रात्मसात् किया, तब यह खाभाविक ही था कि सिन्धु-घाटी की देवी का ऋम्बिका के साथ समीकरण हो जाय। वैदिक साहित्य में ऋम्बिका

षद्र की भगिनी है, पत्ना नहीं । यह बात हमारे इस अनुमान में कोई किटनाई उपस्थित नहीं करती; क्योंकि देव-कथाओं के ऐसे सम्बन्ध शीघ ही बदल जाते हैं । इस प्रकार मिन्धु घाटी की यह देवी रुद्र की पत्नी मानी जाने लगी । इन दोनों स्त्री देवताओं के समीकरण में सबसे बड़ी सुविधा यह हुई कि 'अभिक्ता' शब्द का अर्थ है 'माता' और सिन्धु-घाटी की देवी को भी माता ही माना जाता था तथा दोनों का सम्बन्ध उर्वरता से था । नामों या उपाधियों के साम्य से देवताओं के समीकरण का एक और दृशनत असीरिया की 'इरतर' देवी है । उसकी एक साधारण उपाधि थी 'बेलिट' अर्थात् स्वामिनी । उसको निरन्तर 'रण की बेलित' अथवा इस या उस वस्तु की 'बेलित' कहा जाता था । परन्तु यही नाम बेबीलोन के देवता 'बेल' की पत्नी का भी था । यदापि बेबीलोन के शिला-लेखों में 'इर्तर' का बिल' के साथ कहीं भी उल्लेख नहीं है, फिर भी उसकी उपाधि का, 'बेल' की पत्नी के नाम के साथ, साहर्थ होने के कारण, इन दोनों स्त्री देवताओं के सम्बन्ध में धीरे-धीरे अम होने लगा और 'अर्गु-दनिपाल' के समय तक दोनों को एक ही माना जाने लगा था । इस सम्राट् के शिला-लेखों में 'इर्तर' को स्पष्ट रूप से बेबीलोन के देवता 'बेल' की पत्नी कहा गया है '।

परन्तु रुद्र की पत्नी के रूप में इस देवी का पद, अन्य वैदिक देवताओं की पत्नियों से सर्वथा भिन्न था। अन्य देवताओं की पत्नियों का अपना व्यक्तित्व बहुत कम था, उनकी ख्याति अपने पति देवताओं के कारण ही थी। परन्तु रुद्र की पत्नी एक स्वतंत्र देवता थी और देवताओं में उसका मुख्य स्थान था। वह एक पूर्ण विकसित मत की आराध्य देवी थी, और इस मत में उसका स्थान अपने सहचर पुरुप देवता से बहुत ऊचा था। इस कारण प्रारम्भ से ही वह कभी रुद्र के व्यक्तित्व से अभिभूत नहीं हुई, अपितु उसका पद रुद्र के बरावर का था और उसका स्वतंत्र मत भी बना रहा जिसमें उसी को परम देवता माना जाता था। अतः रुद्र की पत्नी के रूप में और अपने स्वतन्त्र रूप में दोनों ही प्रकार इस देवी की उपासना होने लगी। रुद्र-पत्नी के रूप में इसकी उपासना अपर वैदिक काल के शैव मत का एक अन्तरंग अश्र बन गई, और अपने स्वतन्त्र रूप में इसकी उपासना से भारतवर्ष में शाक्त अथवा तांत्रिक मत का सूत्रपात हुआ ।

शाक्त या तांत्रिक मत का उद्गम वैदिक धर्म में द्वाँदने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। परन्तु इस सब का विफल होना अनिवार्य था; क्योंकि वैदिक धर्म में कोई ऐसी स्त्री देवता नहीं हैं, जिसकी बाद के शाक्त मत की देवी से जरा भी समानता हो। वैदिक धर्म में जो स्त्री देवता हैं भी, उनका स्थान बहुत निम्न हैं। कुछ स्कों में 'पृथिवी' का स्तवन किया गया हैं। परन्तु वह केवल इस धरणी का मानवीकरण हैं, और इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वह कभी इस अवस्था से आगे बढ़ी हो। एक अन्य स्त्री देवता का 'रोदसी' नाम संभवतः पृथ्वी का ही एक दूसरा नाम था। उसकी 'नाओ' में गण्ना की

जैस्ट्रो : रिलिजन आफ वेबीलोनिया एग्ड एसीरिया पृ० २०५-२०६ !

२. इस मत में इस देवी की उपासना की उर्वरता-सम्बन्धी अनेक विधियाँ बनी रहीं।

गई है त्रीर एक बार उसको रुद्र की पत्नी कहा गया है। परन्त कालान्तर में वह ल्रासप्राय हो जाती है। यह मानना कठिन है कि ऐसी निम्न कोटि की स्त्री देवतात्रों में से कोई भी देवी ऋपर काल की इतनी बड़ी मात रूपा देवी बन गई ऋौर उसने ऋपने इस विकास का कोई चिह्न नहीं छोडा: स्योंकि वैदिक साहित्य में ऐसा कोई चिह्न नहीं मिलता । वेद में केवल एक स्त्री-देवता ऐसी है जो त्रौरों से मिन्न है त्रौर उनसे त्र्यधिक महत्त्व भी रखती है। वह है-'वाक'. जिसका पहले-पहल ऋग्वेद के एक अपरकालीन सूक्त में उल्लेख हुआ है । उसकी कल्पना प्रायः देवता श्रों की शक्ति के रूप में की गई है स्त्रीर उसको देवता श्रों के कार्यों पर नियंत्रण रखनेत्राली बताया गया है। हमें त्रागे चलकर इस बात पर विचार करने त्रप्रवसर मिलेगा कि किस प्रकार 'वाकू' की जैसी कल्पना से विश्वप्रकृति की कल्पना का उद्भव हो सकता है। परन्तु वाक् शाक्तमत की त्राराध्य देवी से बिल्कुल भिन्न है। उसको कहीं भी मातृरूप में नहीं माना है, जैसा शक्ति को माना जाता था। उसकी अपासना का उर्वरता से भी कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं पड़ता है, जैसा निश्चित रूप से शाक्तों की शक्ति की उपासना का था। इसके अतिरिक्त इस वाक का रुद्र से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। यदि हम इस देवता को ऋपरंकालीन शक्ति का ऋादि रूप मानें, तो इस शक्ति का रुद्ध के साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, उसका समाधान नहीं होता। पुराणों में 'कौलों' को विधर्मी कहा गया है, र अन्त में यह बात भी सिद्ध करती है कि इस देवी की उपासना का उदगम विदेशी था । अतः हमारी यह धारणा समीचीन प्रतीत होती है कि भारतवर्ष में शाक्त मत बाहर से त्राया, त्रोर उसका पारम्म हम उस समय से मान सकते हैं जब सिन्ध-घाटी के लोगों का वैदिक त्रायों के साथ सम्मिश्रण हो जाने के फलस्वरूप सिन्ध-घाटी की मातदेवता की उपासना का ऋार्य धर्म में समावेश हन्हा।

मातृ देवता की यह उपासना जिस रूप में भारत में फैली, उसी के फलखरूप यहाँ कुछ ऐसे रीति-रिवाजों का भी प्रचार हुन्ना, जिनका पश्चिम एशिया में इस उपासना के साथ सम्बन्ध था त्रार जो बहुत कर के सिन्धु-घाटी में भी प्रचलित थे। इन में सबसे प्रमुख हैं, देवी के मन्दिरों में वालिकान्त्रों त्रार रित्रयों का सेवार्थ समर्पण । इस प्रथा का जन्म संभवतः बेबीलोन में हुन्ना था; क्योंकि ऐसी रित्रयों का सबसे प्राचीन उल्लेख बेबीलोन के लेखों में हुन्ना है । 'ईश्वर' की उपासना के लिए जिस स्त्री को समर्पण किया जाता था, उसको साधारणतया 'उखातु' कहते थे। 'गिलगमेश' की कथा में 'एवानी' को एक ऐसी ही स्त्री ने त्रपने बत से डिगाना चाहा था। इस प्रथा का प्रादुर्भाव किसी त्रश्रिलील मावना की प्रेरणा से नहीं हुन्ना था, त्रपितु यह प्रथा मानव की त्रप्रौढ त्रवस्था में उस सरल त्रीर सच्चे विश्वास के फलस्वरूप जन्मी कि विधिपूर्वक की हुई संभोग-क्रिया धान्य त्रीर पशुधन की वृद्धि का साधन होती है त्रीर इसी कारण यह देवी को प्रिय है। त्रातः जिन स्त्रयों को इस कार्य के लिए देवी के मन्दिरों में रखा जाता था, उनके सम्बन्ध में

१. ऋग्वेद : १०,१२५।

२. पुस्तक का पाँचवाँ अध्याय देखिए।

जैस्ट्री : रिलिजन त्राफ बेबोलोनिया एसड एसीरिया, १० ४७५-७६ ।

यह धारणा होती थी कि वे समाज का बड़ा हित कर रही हैं। उन पर इस कारण किसी प्रकार का धव्या नहीं त्र्याता था: बल्कि उनको पवित्र माना जाता था और उनका समाज में बड़ा सम्मान होता था । वास्तव में बेबीलोनियन और यहदी लोगों में तो बेब्या का साधारण नाम 'कदिस्तु' अथवा 'क देसु' था, जिसका अर्थ है 'पवित्र'। माता-पिता बडी खुशी से ऋपनी बेटियों को मन्दिरों में सेवार्थ समर्पण कर देते थे, ऋौर इसमें ऋपना गीरव ममकते थे । धार्मिक वेश्यावृत्ति की यह प्रधा समस्त पश्चिम एशिया में फैल गई. और यहाँ तक कि यूनानी नगर 'कारिन्थ' में देवी 'प्रशिष्ट हैं की उपासना में भी इसका समावेश हो गया ! इस प्रथा को कहीं भी, यहाँ तक कि यूनानियों में भी, निन्दित नहीं समका नाता था। इसके प्रमाण में हमें युनानी कवि 'पिंडार' की वह प्रशस्ति मिलती है. जिसमें उसने उन युवतियों का गुणगान किया है, जो वैभवशाली 'कारिन्थ' नगर में अतिथियों का सत्कार करती थीं: उनके स्नामोद-प्रमोद की सामग्री जुटाती थीं स्नौर जिनके विचार प्राय: 'स्नरेनिया' एफोडाइटे' की स्रोर उड़ते रहते थे रं श्रीक इतिहासकार 'स्ट्रैबो' ने उनको 'हेटेरा' की गौरवा-स्पद उपाधि दी है, जिसका अर्थ है वह जो देवी की सेवा के लिए समर्पित कर दी गई हो । भारतवर्ष में यह प्रथा सिन्ध-घाटी-वासियों और ऋायों के सम्मिश्रण के बाद भी बनी रही: परन्त किसी प्रकार इसका सम्बन्ध देवी की सेवा से हट कर पुरुष देवता की सेवा से हो गया. और भगवान शित्र के मन्दिरों में सेवार्थ लडिकयाँ समर्थित की जाने लगी। लिगोपासना के समान ही इस प्रथा को भी ऋार्यों ने किसी प्रकार स्वीकार कर तो लिया; परन्तु वह इसको ऋच्छा नहीं समकतेथे और जहाँ ऋार्यों का प्रभाव सबसे ऋषिक था, वहाँ यह प्रथा धीरे-धीरे मिटा दी गई। उत्तर भारत में कम-से-कम ईसा की पाँचवीं शती तक ऋपर वैदिक साहित्य या ऋन्य उपलब्ध ऐतिहामिक सामग्री में इस प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता: परन्त देश के अन्य भागी में, जहाँ ऋष्यों का प्रभाव धीरे-धीरे फैला और समस्त ऋष्येंतर तत्त्वों को ऋषने ऋन्दर नहीं समा सका, वहाँ इस प्रथा ने जड़ पकड़ ली। भारत में देवदासी प्रथा का उदभव का सबसे संतीप्रजनक समाधान इसी प्रकार हो। सकता है। इस समय जो सामग्री उपलब्ध है. उससे हम, निन्धु-घाटी की सभ्यता के समय से लेकर इस प्रथा का प्रारम्भिक इतिहास नहीं दे सकते । परन्त जैसे जैसे समय बीतता गया, इस प्रथा के ऋादि स्वरूप को लोग भूल गये और प्राचीन होने के नाते इसको पवित्र माना जाने लगा। यहाँ तक कि ईसा की त्राठवीं सदी तक (इस प्रथा का एक दिल्ला भारतीय शिला-लेख में पण्ट रूप से उल्लेख हन्ना है) वह प्रथा स्थिर रूप से जम गई थी और राज्य की स्रोर से मान्यता पा ु चुकी थी। इसका बाहरी स्वरूप वैसा ही था जैसा प्राचीन वेबीलोनिया में था। -परन्त इस समय तक इस प्रथा का कोई ऋर्य नहीं रह गया था। वेबीलोनिया के मन्दिरों की वेश्यात्रों का, वहाँ की उर्वरता-सम्बन्धी देवी की उपासना में एक निश्चित

जैस्टो : स्टिटिनिन्दान आफ वेबीलोनिया परड एसीरिया।

२. फानेल : कल्टस आफ दि बीक स्टेट्स भाग २, अध्याय २१, ए० ६३५।

R. 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3,

पहदकत में राष्ट्रकृट भारावर्ष का शिलालेख : समय ७०० शक संबद ।

स्थान था, श्रीर उनकी स्थित का तार्किक समाधान भी किया जा सकता था। परन्तु भारतवर्ष में उनकी स्थिति का कोई तार्किक श्राधार नहीं था। भगवान् शिव की उपासना को उर्वरता-सम्बन्धी उपासना की श्रवस्था से निकले बहुत युग बीत गये थे। श्रतः उनके मन्दिरों में धार्मिक वेश्यावृत्ति की प्रथा केवल प्राचीन होने के नाते पिवत्र मानी जाती थी, श्रीर श्रन्थिवश्वासी उसको खीकार करते थे। वास्तव में यह प्रथा मन्दिरों के पुजारियों के हाथों में उनकी वासनातृति श्रीर धनिलप्ता की पूर्ति का एक जधन्य साधन बनकर रह गई। इसकी दीवा देवता के साथ विधिवत् विवाह के द्वारा दी जाती थी श्रीर तदनन्तर लड़िकयाँ देवता की मूर्ति की सेवा करती थीं। उसके श्रागे नृत्य करती थीं श्रीर इन कामों से श्रवकाश मिलने पर श्रपना गर्हित पेशा करती थीं। कालान्तर में कुछ वैष्णव मन्दिरों में भी इस प्रथा का प्रचार हो गया।

पश्चिम एशिया में इस देवी की उपासना के साथ एक और बड़ी महत्त्वपूर्ण विधि का मा सम्बन्ध था और भारतवर्ष में भी इसका प्रचार था, यद्यपि कालान्तर में यह प्रायः सर्वथा लुप्त हो गई। यह विधि थी मन्दिर के पुरुष पुजारियों का उन्मत्त नृत्य। इसकी इति बहुधा पुजारियों के स्वयं अपना पुंसत्व हरण कर लेने पर होती थी। विद्वान फार्नेल ने इस विधि का, और इसके पीछे जो विश्वास काम करता था उसका, इस प्रकार वर्णन किया है—"इस पूजा का स्वरूप अत्यन्त भावुक, उन्मादपूर्ण और रहस्यमय था और इसका उद्देश्य था अनेक प्रकारों से देवी के साथ अंतरंग सम्बन्ध स्थापित करना गान्य सक्ष पुजारी का पद प्राप्त करने के लिए जो पुंसत्व-हरण आवश्यक समका जाता था, उसकी उत्पत्ति भी अपने-आपको देवी से आत्मसात् करने और उसकी शक्ति से अपनेको परिपूर्ण कर लेने की उत्कट कामना के कारण हुई जान पड़ती है। यह कार्य सम्पन्न होने पर अपने रूप-परिवर्तन को सम्पूर्ण करने के लिए स्त्री-वेश धारण कर लिया जाता था रे।"

सिन्धु-घाटी के लोगों में इस प्रथा के प्रचार का हमें कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता; परन्तु भारत में यह प्रथा रही ऋवश्य होगी; क्योंकि ऋभी थोड़े ही दिनों तक वम्बई प्रान्त में एक विशेष सम्प्रदाय में यह प्रथा प्रचलित थी।

सिन्धु-घाटी के लोगों का त्रार्य जाति से सम्मिश्रण का तीसरा महान् परिणाम यह हुत्रा कि भारत में मन्दिरों त्रौर मूर्तियों की स्थापना होने लगी। हम ऊपर देख त्राये हैं कि वैदिक धर्म में यह सब नहीं था। परन्तु पश्चिम एशिया के धर्मों का यह एक प्रमुख त्रंग था। इस प्रदेश में देवी त्रौर त्रन्य देवतात्रों के मन्दिरों के त्रात्तित्व के हमें प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। देवी की मृत्तिका-मूर्तियों से त्रौर त्रन्य चित्रों से यह पता चलता है कि उसकी मूर्तियाँ भी बनाई जाती होंगी त्रौर मन्दिरों में उनकी पूजा होती होगी। सिन्धु-घाटी में भी इसी प्रकार की देवी की मृत्तिका मूर्तियाँ मिलती हैं त्रौर बहुत करके यहाँ भी मन्दिरों में उसकी उपासना होती थी। यह ठीक है कि सिन्धु-घाटी की खुदाइयों में त्रमी तक हमें कोई ऐसी इमारत नहीं मिली, जिसको हम निश्चित रूप से कह सकें कि यह देवालय

१. फानेंल : कल्ट आफ दि ग्रीक स्टेट्स, भाग ३, अध्याय ७, १० ३०० ।

था; परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यहाँ मन्दिर थे ही नहीं। अभी तक तो मकानों की दीवारों की नींबें और उनके अधोमाग ही हमें मिले हैं, और उनसे यह बताना बहुत किठन है कि वे मकान वा तब में किस काम आते थे। हो सकता है कि उनमें से कुछ बड़े मकान देवालय रहे हां। सिन्धु-धाटी के लोगों और आयों के सम्मिश्रण होने पर, और इन दोनों के देवताओं का परपर आत्मसात् होने पर, सिन्धु-धाटी की देवी और उसके सहचर देवता के मन्दिर, रुद्र की सहचर देवी और श्वयं रुद्र के मन्दिर माने जाने लगे। इस प्रकार देवताओं के लिए देवालय बनाने की प्रथा का भारतीय धर्म में समावेश हुआ। लगभग इसी समय भारतीय धर्म में भक्तिवाद का प्राहुमांव हो रहा था, जो पूजा के स्थायी स्थलों में सामृहिक उपासना किये जाने, और उपासकों द्वारा अपने इस्ट देव के सम्मान में भवन खड़े करने के अनुकृल था। अतः मन्दिर की उपासना का सम्बन्ध भक्तिवाद से हो गया, और धीरे-धीरे यह उपासना का एक आवश्यक अंग बन गया। कालान्तर में जब प्राचीन वैदिक धर्म का रथान इस नये भक्तिवाद ने पूर्ण रूप से ले लिया, जब मन्दिर की उपासना भारतीय धर्म का एक प्रमुख रूप बन गई।

इन सबसे यह स्पष्ट है कि सिन्धु-घाटी में हमें जो कुछ मिला है, उससे उत्तर वैदिक शैव धर्म के अनेक प्रमुख रूपों का संतापजनक समाधान हो जाता है। इसके साथ-साथ भारतवर्ष का, पिर्चम एशिया की सभ्यताओं के साथ, मौतिक संस्कृति और धर्म के चेत्रों में, जो घनिष्ठ सम्बन्ध था, उसका भी हमें पता चलता है। सिन्धु-घाटी के लोगों और आयों के एक हो जाने के उपरान्त, रुद्र की उपासना ने जो खरूप धारण किया, वह खरूप उतना ही सम्मिश्रिन था जितनी कि वह सन्यता जो इस एकीकरण के पश्चात विकसित हुई। रुद्र का अब लिंगोपासना के साथ हद सम्पर्क हो गया। उनको एक सहचर देवी मिली, जिसकी उपासना उनके साथ और स्वतन्त्र रूप से भी होती थी। उनकी मूर्तियाँ बनने लगीं और मिन्दरों में उनकी ध्यापना होने लगी। सबसे बढ़कर तो यह बात हुई कि रुद्र के उपासकों की संख्या अत्यिक बढ़ गई, जिससे उनके पद का और भी उत्कर्ष हुआ। इन सबसे रुद्र के स्वरूप और उनकी उपासना में महान् परिवर्तन हो गया। वैदिक रुद्र की उपासना को अब हम पीछे छोड़ने हैं, और उत्तर वैदिक शैव-धर्म के द्वार पर आ खड़े होते हैं।

इस ऋष्याय को समाप्त करने से पहले हमें एक बात पर और विचार करना है। वह है—सिन्धु-घाटी के लोगों और ऋायों के सम्मिश्रण का समय। वैसे तो यह सम्मिश्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे-धीरे ही होती है और टीर्घ काल तक होती रहती है। ऋतः इसके लिए कोई एक तिथि नियत करना सम्भव नहीं है। फिर भी कुछ लगभग ऋनुमान हम उस समय का लगा सकते हैं, जब यह प्रक्रिया हो रही थी। इसका प्रारम्भ तो सामान्यतः उसी समय से हो जाना चाहिए जब दो जातियाँ एक दूसरे के सम्पर्क में ऋाईं। पहले-पहल दोनों जातियों के लोगों के उन दलों में इक्के-दुक्के व्यक्तियों का मेल होता है, जो सबसे ऋषिक एक दूसरे के सम्पर्क में ऋाते हैं और उसके बाद यदि कोई वाह्य प्रतिबन्ध न लगाये जायाँ तो यह प्रक्रिया फैलती जाती है। परन्तु इस सम्मिश्रण के फल व्यक्त होने में काफी समय लगता है। परिस्थितियों के ऋनुसार कभी कम या कभी

श्रिधिक समय तक, इस सम्मिश्रण की प्रक्रिया के जारी रहने पर भी, दोनों जातियों को अपने-अपने अलग अरितत्व का बोध रहता है। अतः सिन्ध-घाटी के लोगों के सम्बन्ध में भी सम्मिश्रण की प्रकिया का प्रारम्भ तो उसी समय हो गया होगा जब उनका ऋायों के साथ सम्पर्क हन्त्रा: परन्त दीर्घकाल तक उनका ऋलग ऋरितत्व बना रहा। पिछले ऋष्याय में हमने त्रपना पर्यवेदाण प्राचीन वैदिक साहित्य तक लाकर समाप्त कर दिया था। उसमें हमने देखा है कि ब्राह्मण प्रन्थों में हमें वह प्रमाण मिलते हैं, जो इन दोनों जातियों के सम्मिश्रण के द्योतक हैं। यह ठीक है कि ब्राह्मण-प्रन्थ ब्राह्मण प्रोहितों की रचनाएँ हैं. श्रीर किसी भी समाज का पुरोहितवर्ग सदा सर्वाधिक पुरातनवादी होता है। प्रत्येक नवीन विचार या रीति को वह संदेह की दृष्टि से देखता है श्रीर परम्परा का दृढ पद्मपाती होता है। इस कारण यह स्वाभाविक है कि यह वर्ग ऋषने ग्रन्थों में उन परिवर्त्तनों की उपेद्धा करे, जो इन दोनों जातियों के सम्मिश्रण के फलस्वरूप धार्मिक और अन्य द्वेत्रों में हो रहे थे। फिर भी इन ब्राह्मण पुरोहितों तक की रचनात्रों में कद्र द्वारा अन्य देवतात्रों के त्रात्मसात किये जाने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। त्रातः यदि रुद्र ने सिन्धु-घाटी के देवता को उस समय तक त्रात्मसात कर लिया होता तो इसका कोई-न-कोई संकेत हमें ब्राह्मण-अन्थों में अवस्य मिलता: परन्तु इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता। कोई ऐसा प्रासंगिक उल्लेख भी हमें नहीं मिलता है, जिससे हम यह अनुमान लगा सकें कि उस समय वैदिक त्रायों का सिन्ध-घाटी के लोगां के साथ सम्मिश्रण हो गया था। त्रातः हम इसी परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि ब्राह्मण-प्रन्थों के समय तक यह सम्मिश्रण पूर्णरूप से व्यक्त नहीं हुआ था। इससे सम्मिश्रण की अविव की पूर्व सीमा निर्धारित हो जाती है। इसकी दूसरी सीमा इस वात से निर्धारित होती है कि 'बौघायन-गृह्यसूत्र' में शिव ऋौर विष्णा की मूर्तियों का त्रीर उनकी उपासना-ित्रधि का उल्लेख मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय तक मूर्तिपूजा स्थापित हो चुकी थी। इसके साथ ही रुद्र की 'लिंग'-मृर्तियों का भी उल्लेख किया गया है, जिनकी साधारण मानवाकार मूर्त्तियों की तरह ही स्थापना त्र्रौर उपासना की जाती थी । दोनों जातियों के सम्मिश्रण का त्र्रौर रुद्र की उपासना में लिंग-पूजा के समावेश का यह ऋसंदिग्य प्रमाण है। ऋतः जिस ऋवधि में वैदिक त्रायों का उनसे पूर्ववर्ती सिन्धु-घाटी के लोगों के साथ सम्मिश्रण हुत्रा और इसके परिणाम-स्वरूप एक नई त्रीर बहुमुखी भारतीय सभ्यता का धीरे-धीरे प्रादुर्भाव हन्ना, उसे हम प्राचीनतम ब्राह्म अन्यों के रचनाकाल और 'गृह्मसूत्रों' के रचना-काल के बीच में रख सकते हैं। इसी अविध में रुद्र की उपासना में उन नये अंशों का समावेश हुआ, जिनके कारण उसने अपर वैदिक शैव मत का रूप धारण किया। इस परिवर्त्तन-काल में, उत्तर-वैदिक साहित्य में (उपलब्ध सामग्री की सहायता से) रुद्र की उपासना के इतिहास का ऋष्ययन, हमारे ऋगले ऋष्याय का विषय होगा। इस ऋष्याय में जिन परिणामों पर हम पहुँचे हैं, उनसे उत्तर-वैदिक साहित्य में जो सामग्री हमें मिलेगी, उसको ठीक-ठीक समफने श्रीर उसका वास्तव में किस श्रीर संकेत है, यह जानने में हमें श्रीधक सविधा रहेगी।

इस पुस्तक का तीसरा अध्याय देखिए।

## तृतीय ऋध्याय

प्रथम ऋध्याय में प्राचीन वैदिक साहित्य के पर्यवेद्याण करने पर हमने देखा था कि षद्र एक प्रमुख देवता के पद की ऋौर वड़ी शीव्रता से बढ़ रहे थे. ऋौर उनकी उपासना का प्रचार उन ब्राह्मणों में हो रहा था. जो कर्मकांड के बन्धनों को तोडकर बैटिक धार्मिक विचार-धारा में एक क्रांति उत्पन्न कर रहे थे। ब्राइन्ए-इन्हों के बाद के वैदिक साहित्य में सबसे पहले हमें इन्हीं लोगों की विचार एउटि को दर्शानेवाले प्रत्थ मिलते हैं - अर्थात 'आरएयक' और 'उपनिषद'। इनमें से जो सबसे प्राचीन हैं, उनमें रुद्र का कोई विशेष उन्हेन्द्र नहीं है। 'बहुदा-रख्यक' उपनिषद में अन्य देवताओं के नाथ एक को बार रुद्र का भी उल्लेख हुआ है; परन्तु इन अन्थों की कमी को 'श्वेताश्वतर उपनिषद' पूरी कर देता है। ब्राह्मण अन्थों के समय से रुद्र के पद का कितना उत्कर्ष हो चुका था, यह इस उपनिषद् में स्पष्ट कलक जाता है। अब उनको सामान्य रूप से ईश. महेश्वर, शिव श्रीर ईशान कहा जाता है । वह मोज्ञान्वेधी योगियों के ध्यान के विषय हैं और उनको एक रूष्टा, ब्रह्म और परम आतमा माना गया हैं। एक श्लोक में उनके प्राचीन उग्र रूप का भी स्मरण किया गया है जिससे पता चलता है कि यह वहीं देवता हैं, जिनका परिचय हम संहिताओं और ब्राह्मण प्रन्थों में पा ज़के हैं ै। 'श्वेताश्वतर उपनिषद' समय की दृष्टि से उपनिषद-काल के मध्य में पड़ता है और इसमें रुद्र का जो खरूप दृष्टिगोचर होता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक उनका उत्कर्ष पूर्ण रूप से हो चुका था ऋौर वह जन-साधारण के देवता ही नहीं थे. ऋषित स्त्रायों के सबसे प्रगतिशील वर्गी के छारा यदेश भी बन खके थे। इस रूप में उनका सम्बन्ध, दार्शनिक विवास कार स्त्रीर योगाभ्याम के साथ हो गया था. जिसकी उपनिषद के ऋषियों ने त्राध्यात्मिक उन्नति का एक मात्र साधन माना था। इसी कारण कट्र की उपासना में कुछ कठोरता आ गई और अपर काल में शैव और वैष्णव मतों में जो मुख्य -श्रन्तर था, वह शैव मत की यह कठोरता ही थी। श्रपर वैदिक काल में योगी चिन्तक श्रीर शिचन के रूप में शिव की जो कल्पना की गई है. वह भी इसी सम्बन्ध के कारण थी।

'श्वेताश्वतर' उपनिषद् में वे अंकुर भी हैं, जिनसे बाद में नांक्यिक्चान-धारा प्रवाहित हुई। इस उपनिषद् के चौथं अध्याय में, नांक्टन-साहित्य में पहली बार विश्व की सिक्षय सर्जन शक्ति के रूप में प्रकृति का उल्लेख हुआ है। उसको पुरुष अथवा परब्रद्म की शक्ति कहा गया हैं, जिसके द्वारा वह विविध रूप विश्व की सृष्टि करता है । वह अनादि है, अतः पुरुष की समावर्तिनी है। वह रक्त वर्षा, श्वेत वर्षा और कृष्णवर्षा की है,

१. श्वेताश्वतर उपनिषद् : ३, ११; ४, १०; ४, ११; ४, १४ ।

२. ,, ,, : ३, २-४; ३, ७; ४, १०-२४, इत्यादि।

<sup>3. ,, ,, : 3, %</sup> i

٧. ,, ; y, १)

स्रतः त्रिगुणमयी हैं। वह जगत् की सृष्टि करनेवाली हैं। पुरुष खयं स्रष्टा नहीं, श्रिपतु एक बार प्रकृति को कियाशील बना कर वह त्रखण हो जाता है त्रीर केवल प्रेत्तक के रूप में स्थित रहता हैं। यही तथ्य एक अन्य रलोक में और भी रपष्ट हो जाता है, जहां शक्ति स्रथवा प्रकृति को 'माया' कहा गया है और पुरुष केवल 'मायी' के रूप में ही स्रष्टा कहलाता है । श्रागे चल कर जीव और पुरुष में इस प्रकार भेद किया गया है कि जीव भोक्ता है और प्रकृति द्वारा नियमित है । उसकी मुक्ति तभी होती है जब उसे ब्रह्म सात्तात् होता है और वह प्रकृति अथवा माया के बन्धनों से छूट जाता है। 'श्वेताश्वतर' उपनिषद् के अन्तिम अध्याय के एक श्लोक से रपष्ट है कि इस सिद्धान्त को उस उपनिषद्-काल में भी सांख्य कहा जाता था। उस स्थल पर यह कहा गया है कि 'कुष्ठ को सांख्य और योग द्वारा ही जाना जा सकता है'।

त्र्यव 'श्वेताश्वतर' उपनिपद् में यह पुरुष त्र्रभ्य कोई नहीं, रुद्र ही है जिनको शिव, श्रीर ईश भी कहा गया है। इससे पता चलता है कि इस समय तक रुद्र उन लोगों के स्राराध्यदेवता वन गये थे जो सांख्य के सिद्धान्तों का विकास कर रहे थे। वे हद्र को ही पुरुष त्रथवा परब्रह्म मानते थे। इससे महाभारत त्र्रीर पुराखों में शिव का सांख्य के साथ जो सम्बन्ध स्थापित किया गया है, उसका समाधान हो जाता है त्रीर सम्भव है कि इसी से ऋपर काल में शैव-सिद्धान्त के विकास की दिशा भी निर्धारित हुई। यह भी एक रुचिकर वात है कि जिस उपनिपद में पहली वार शिव को परब्रह्म माना गया है. उसी में सांख्य त्रौर सांख्य-प्रकृति का भी पहली वार निश्चित रूप से उल्लेख हन्ना है। प्रायः प्रकृति की इस कल्पना का उद्गम प्राचीन वैदिक देवता 'वाक' को माना जाता है। जिसको ऋग्वेद में साधारण प्रकार से देवता हो। का बल ह्योर विश्व की प्रेरक शक्ति कहा गया है। हो सकता है कि कुछ चिन्तकों ने इस विचार को लेकर प्रकृति के उस रूप की कल्पना की हो, जिसका वर्णन 'श्वेताश्वतर' उपनिषद् में किया गया हैं। इसके साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रौपनिषदिक चिन्तकों ने श्रपने विचारों श्रौर सिद्धान्तों का विकास, शेप जगत् से ऋलग होकर, किसी शून्य में नहीं किया। सिन्धु-घाटी की खोजों ने कम-से-कम ऐसी धारणात्रों का तो पूर्णतया खंडन कर दिया है, ऋौर यह सिद्ध कर दिया है कि वैदिक त्रायों का भारत त्रीर त्रन्य देशों की सभ्य जातियों के साथ त्रवश्य धनिष्ठ संबंध रहा होगा, श्रौर इनमें विचारों का परस्पर त्रादान-प्रदान भी उतना ही रहा होगा जितना त्र्यन्य भौतिक पदार्थों का। त्र्रतः हमें इस सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रीपनिषदिक चिन्तकों का विचार कोई वैदिक श्रायों का इजारा नहीं था। यह भी हो सकता है

१. श्वेताश्वतर उपनिषद् : ४, ५।

٦. ,, ,, : ٧, ١

३. ,, ,, ,, : ४, १०।

४• ,, ,, ,, :४,६।

५. ,, ,, : ६, १३

कि इन लोगों के कुछ विचारों और मान्यताओं के विकास पर वाह्य प्रभाव पड़े हां। जब हम यह देखते हैं कि 'एरेटाएयर उपनिषद' के कुछ स्थलों में शिव की प्रकृति शक्ति की कल्पना शिव की अध्यात्म पुरुष की कल्पना के साथ-ही-साथ विकासत हुई है, और जब हम यह स्मरण करते हैं कि शिव ने सिन्धु-पाटी के पुरुष देवता को आत्मसान कर लेने के फलस्वरूप, एक सहचर स्त्री देवता को प्राप्त कर लिया था, और इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध, दार्शनिक दृष्टिकोण से लगभग वही था जो 'एरेन्टाएयल उपनिषद' में पुरुष और प्रकृति का है, तब इस बात की सम्भावना हो सकती है कि प्रकृति स्त्रीर द्वैतवादी साख्य के बिकास में, और उसके सहचर पुरुष देवता के स्वरूप के स्त्राधार पर स्थित स्त्री और पुरुष तस्त्रों के स्त्रादि देत की कल्पना का कुछ हाथ रहा हो। यह ठीक है कि हम इसके विपरीत यह तर्क भी दे सकते हैं कि शिव का सांख्य-सिद्धान्तों के साथ जो सम्बन्ध हुस्ता, वह शिव के एक सहचर स्त्री-देवता प्राप्त करने का ही परिणाम था और इन दोनों को सांख्य का पुरुष स्त्रीर प्रकृति मान लेने से इनकी उपासना को एक दार्शनिक स्त्राधार मिल गया। जो कुछ भी हो, स्त्रव जब कि हमें निन्ध-घटी में देवी की उपासना के स्रित्तत्व का पता चला है स्त्रीर हम यह भी जानते हैं कि वह रुद्र की उपासना से सम्बन्धित हो गई, तब समीचीन यह जान पड़ता है कि सांख्य के सिद्धान्तों और उसके इतिहास का पुनरावलोंकर किया जाय।

प्राचीन उपनिपदों में एक श्रीर संदर्भ है, जिसपर हमें विचार करना है। 'केन' उपनिपद में कहा गया है कि देवता श्रों को ब्रश्न-श्रान 'उमा हैमवती' नाम की एक देवता ने कराया '। जिस प्रकार यह 'उमा हैमवती' प्रकट होती है श्रीर जो कुछ देवगण पहले नहीं देख सकते थे, वह उनको दिखाती है। इससे प्रतीत होता है कि उसकी कल्पना देवताश्रों की चेतनप्रशा के रूप में किया गया था, श्रीर इस रूप में उसको प्राचीन वैदिक वाग्देवता का विवानमात्र माना जा सकता है, जिसका उल्लेख 'हारान्त पृष्ठ' श्रीर इसरे उपनिपदों में भी हुत्रा है '। परन्तु 'उमा' नाम श्रीर 'हैमवती' उपाधि से हमें तुरन्त श्रपरकालीन शिव की पत्नी का रमरण होता है, जिसका भी एक नाम 'उमा' था श्रीर जिसे हिमवत्' की पृत्री माना जाता था। 'केन' उपनिपद की 'उमा हैमवती' शिव पत्नी कैसे बनी, यह स्पष्ट नहीं है। सम्भव है, इस 'उमा हैमवती' को दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रकृति माना जाता हो, श्रीर जब रूद्र की सहचरी देवता का भी इसी प्रकृति से श्रात्मसात् हुश्रा तो 'उमा' उसका एक नाम हो गया। उमा की उपाधि 'हैमवती' के कारण, जिसका प्रारम्भिक श्रयं सम्भवतः सुवर्णवर्णा श्रथवा सुवर्णमयी था, श्रपर काल में शिव की पत्नी को हिमवत् श्रयंत् हिमालय की पृत्री माना जाने लगा। इसी रूप में उसका नाम पार्वती पड़ा, जो बाद में उनका सबसे प्रसिद्ध नाम हो गया।

प्राचान उपनिषदों में 'श्वेतार्वतर' ही एक ऐसा उपनिषद् है, जिससे उस काल में घट्ट की उपासना के सम्बन्ध में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अन्य उपनिषदों में अनेक

१. केनोपनिषद् : ३, १२।

२. बुहदारख्यक उपनिषद् : ६, १, ३।

प्रासंगिक उन्हें स्व मिलते हैं, जिनमें कुछ मनोरंजक है। 'मैश्रायणी' उपनिषद् में रुद्र का सम्बन्ध तमोनु में श्रीर विष्णु का सतीगुण से किया गया है। यह सम्भवतः रुद्र के प्रवि प्रास्तीन जिनेप मार्का के अवशिष्ट स्मृति का फल हैं। उधर 'प्रश्नोपनिषद' में रुद्र को जिन्हीन कहा गया है। स्वयं 'मैश्रायणी' उपनिषद् में एक अन्य स्थल पर, रुद्र और आत्मा को एक ही माना गया है, और रुद्र की एक उपाधि 'शंकु' अर्थात् 'शान्तिशता' का भी पहली बार उल्लेख हुआ है, जो अपन काला में भगवान् शिव का एक अत्यन्त प्रचलित नाम हो गया । उसी उपनिषद् के एक बीसरे स्थल पर विख्यात गायत्री मन्त्र में 'मर्ग' का संकेत रुद्र की ओर माना गया है । इन तब उल्लेखों से 'विताश्वतर' उपनिषद् में जो कुछ कहा गया है, उसी की पृष्टि होती है।

सह-सम्बन्धी अन्य उल्लेख केवल छोट उपनिषदों में मिलते हैं, जो प्रमुख उपनिषदों की अभेका काफी बाद के हैं, और इस कारण यहाँ उनकी उपयोगिता नहीं है।

िरेट्डब्टर ट्यिट्य में हमने रुद्र की उपासना का दार्शनिक रूप देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्तों का विकास हो रहा था. उसी समय जन-साधारण के धार्मिक स्त्राचार-विचार में मी एक नई परिपाटी का प्रारम्भ हका। वह थी- मक्तिवाद की परिपाटी। कुछ श्रंशों में इस भक्तिवाद का उपनिषदों की दार्शनिक विचारधारा से गहरा सम्बन्ध था; क्योंकि इसके ही मूल में जो टो तत्त्व थे — ऋर्थात् एक परमेश्वर में विश्वास, ऋौर इस परमेश्वर की प्रार्थना ऋौर स्तुतियों द्वारा उपासना— उन्हा प्रावृत्तीय इसी दार्शनिक विचारधारा के विकास का फल था। प्राचीन बहुदेवतावाद को अध्यक्तिर करके और एक परब्रह्म की कल्पना करके उपनिषद् द्रष्टाओं ने धर्म में निश्चित रूप से अवेश्वनयान की स्थापना कर दी। उधर ब्राइ.गों के कर्मकांड के प्रभाव में काकर, प्राचीन देवताराए किस प्रकार श्रीहीन हो गये थे, यह प्रथम ऋष्याय में बताया जा चुका है। बैदिक देवता क्रों की इस प्रकार अवनित होने पर केवल दो देवता ही बचे बे जिनका गीरव ऋौर महत्त्व बढ़ा । ये थे विष्णु ऋौर रुद्र, ऋौर इन्हीं की सबसे ऋषिक उपासना होने लगी। ऋतः जब उपनिपदों के एकेश्वरवाद का प्रचार हुआ, तव इन बीनों देवनाकों के उपासकों ने ऋपने-ऋपने ऋाराध्यदेव को परब्रह्म ऋौर परमेश्वर मानना प्रारम्भ कर दिया । शिव का यह स्वरूप हमने 'श्वेतास्वतर' उपनिषद् में देखा है। इसी समय विष्णु को भी उनके उपासक इसी रूप में देखते होंगे, यह वहुत संभव है। इसके अतिरिक्त उपनिषद् द्रष्टात्रों ने ब्राह्मणों के कर्म-कांड को ऋत्वीकार करके ऋष्यात्म, ध्यान, श्रीर बुद्धि की एकामता पर ऋषिक जोर दिया। इसके साथ साथ उपनिषदों के ऋष्ययन से

१० में त्रावस्त्री उपनिषद् : ४, ५।

२. प्रश्नोपनिषद् : २, १।

३. मेत्रावन्ती उपनिषद : ५, ⊏।

٧. ,, : ١, ١, ١

हम यह भी देख सकते हैं कि उनके द्रष्टा हा स्पष्टकों को छोड़ कर प्राचीन वैदिक संहिताओं का सहारा लेते हैं, मानों उनकी धारणा यह रही हो कि इन संहिताओं के बिशुद्ध सिद्धान्तों और आचारों को आक्षण पुरोहितों ने बिगाड़ दिया था। इसका फल यह हुआ कि लोगों का ध्यान आक्षण कर्मकांड से हटकर फिर संहिताओं की और चला गया। इस प्रकार उपिण्य वाल में प्राचीन हात्स्पृष्ट में के कर्मकांड की परिपार्टी के स्थान पर लोगों में एक नई प्रकार की उपासना का प्रचार हुआ, जिसका सार था एकेश्वर का ध्यान और उसमें अनन्त मित्त। इस एकेश्वर की उपासना के साधन देने—हार्थन और भजन, और प्रार्थना और भजन के आदर्श बने—संहिताओं के सूत्त। इस प्रकार मित्रबाद का प्रार्थना हुआ और धीने ही इस निवाद का प्राचीन कर्मकांड का पूरी तरह स्थान ले लिया। और चूँ कि यह मित्रबाद शिव और विष्णु की उपासना को लेकर ही आगे बढ़ा, इस कारण ये दोनों ही इस नवीन धार्मिक परिपार्टी के सख्य देवता बन गये।

भक्तित्व का जन्म यद्यपि उपित्रह्न्हाल में ही हो गया था, फिर भी इसका पूर्ण प्रचार उपित्रह्न्हाल के बाद ही हुआ। सदा की भाँति जब एक धार्मिक परिपाटी का स्थान दूसरी धार्मिक परिपाटी लेती है, तब कुछ समय तक नई और पुरानी परिपाटियाँ दोनों साथ-साथ चलती हैं, अतः दोनों साथ-साथ चलती रहीं। यद्यपि 'स्वेतास्वतः उपनिषद' के एक स्लोक से यह भासता है ' कि उस समय भी घट्ट भक्तिवाद के देवता माने जाने लगे थे, फिर भी कुछ समय तक उनके प्राचीन श्वरूप की स्मृति और तहुससना-सन्दन्दी विधियाँ बनी रहीं। यह हमको औत, धर्म और ग्रहस्थ सूत्रों से पता चलता है। इस परिवर्तन-काल में जनसाधारण में घट्ट की उपासना का क्या खरूष था, वह इन सूत्रों से प्रकट हो जाता हैं।

'श्रीत सूत्र' बाद सा कर्मकांड के सारांश मात्र हैं और इस कर्मकांड के सुख्य यहां के साथ उनका सम्बन्ध है। इस कारसा बाद सा कर्मकांड के च्रेत्र से बाहर धार्मिक आचार-विचार में जो विकास हो रहा था, उसकी सत्तक साधारसा रूप से इन सूत्रों में दिखाई देने का अवसर नहीं है। अतः रुद्र की उपासना का जो स्वरूप हमें श्रीत सूत्रों में दिखाई देता है, वह प्रायः वैसा ही है जैसा बाहरसा अन्थों में। वह अनेक देवताओं में ने केइस एक देवता है, और पहले की तरह रुद्र, भव, शर्व आदि उनके अनेक नामों का उल्लेख होता है अपेर इसी प्रकार महादेंत्र, पशुपित, भूतपित आदि उनकी अनेक उपाधियों का भी उल्लेख होता है । मनुष्यों और पशुआों की रचा के लिए रुद्र से प्रार्थना की जाती है । उनकी व्याधि-निवारक कहा गया है , और रोगनाशक ओषधियों का देनेवाला । 'अम्बक' नास से उनको विशेष हिवारों दी जाती हैं , जो बाहरस्परन्थों

१. खेतास्वतर उप७ : ६, १३।

२. शांखायन श्रीत सञ्च : ४, १६, १।

ą. پ, ,, : ۷, २०, १४ ۱

४. ,, ,, ,, :४,२०,१; चारनलायन ३,११,१।

६. लाठबाबन श्रीत सूत्र : ५,३,२।

७. शांखायन श्रीत सूत्र ६३,१७,२०-११३

के समय में दी जाती थीं । एक स्थल पर रुद्र को समर्पित मुपक का भी उल्लेख किया राबा है । यह खीर खरिन को तादातम्य की स्मृति भी अवतक शेष है त्रीर रह को एक बार 'इ कि जिल्डिए के कहा गया है । शाखायन श्रीत सूत्र में रुद्र के लिए किये जानेवाले एक विशेष यज्ञ का भी उल्लेख किया गया है, जो ब्राह्स एप्रन्थों में नहीं है, यद्यपि उस समय भी वह रहा उपस्य ोरा । 'यहा सुत्रों' में इसका ऋषिक विरतृत वर्णन मिलता है. जिससे यह हात होता है कि यह इतना श्रीत सूत्रों का नहीं, जितना गृह्य सूत्रों का विषय था: श्रीर इसी कारण शायद ब्राक्त्यप्रत्थों में इसका उल्लेख नहीं किया गया। इस यक्त का उद्देश्य था, 'स्वरित'— अर्थात् प्रेम और वैभव की प्राप्ति। शुक्लपच्च में एक निश्चित तिथि पर उत्तर-पूर्व दिशा में बद्र को एक गौ की बिल दी जाती थी। यह सूत्रों का निरीक्षण करने पर हम इस यंत्र का ऋधिक विस्तार से विवेचन करेंगे। इस समय जो ध्यान देने योग्य बात है, बह यह है कि 'शांखायान श्रीत सूत्र' के इस संदर्भ में रुद्र का जो श्वरूप दृष्टिगोचर होता है, उसका एक ऋंश ऐसा है जिसका ब्राह्स्युद्धन्थों में कोई उल्लेख नहीं है। इससे हमें यह पता चलता है कि इस समय रुद्र के स्वरूप का विकास किस प्रकार हो रहा था। यह है कह की सहचर श्त्री देवता का उल्लेख। उसको भवानी. शर्वानी. ईशानी. रुद्राणी और आर्गेंथी कहा गया है। यह सब रुद्र के विभिन्न नामों के स्त्रीलिंग रूप मात्र हैं। यह में इस स्त्री देवता को हवियाँ देने का भी विधान किया गया है. जिससे सिद्ध होता है कि इस समय तक इस स्त्री देवता को भी त्रायों के देवगण में विधिवत गराना होने लगी थी ऋौर रुद्र के साथ ही इसकी भी उपासना होती थी। प्राचीन बन्धों में बद्र-पत्नी का यह प्रथम उल्लेख है। पिछले ऋध्याय में जो कुछ कहा गया है, इसका ध्यान रखते हुए, हम यह कह सकते हैं कि 'शांखायन श्रीत सूत्र' के समय तक सिन्ध-घाटी की देवी की उपासना का कड़ की उपासना में समावेश हो गया था।

'शांखायन औत सूत्र' के इसी संदर्भ में हमें रुद्र के गणों का उल्लेख भी मिलता है। यजुर्वेद के 'शतरुद्रिय' सूक्त में भी इन गणों का उल्लेख हुन्ना है न्नीर याद होगा कि वहाँ इनका संकेत रुद्र के उपासकों की न्नीर था। परन्तु इस संदर्भ में उनकी कुछ उपाधियाँ ऐसी हैं, जिनसे पता चलता है कि सूत्रकार का न्निभाया रुद्र के उपासकों से नहीं है। यह उपाधियों— 'न्नुप्रेक्टियः,' 'प्रतिघोषिन्यः', 'संथोषिन्यः' न्नीर इन सब—का लच्च गणों के घोप न्नायं गजन या धूकार से है। इसके न्नितिरक्त उनको 'कृष्यादः' (मृतमांस-मची) भी कहा गया है, जिससे यह गण निश्चित रूप से भृत, पिशाच, कटप न्नादि के श्रेणी में न्ना जाते हैं। रमरण रहे कि 'न्नुप्रविचेद' में इन्हीं भृत, पिशाचादि के निवारणार्थ रुद्र का न्नाइंग किया जाता था न्नीर इस प्रकार रुद्र का इनके साथ जो सम्बन्ध स्थापित हुन्ना, उसी से बढ़ते-बढ़ते यह माना जाने लगा कि यह भृत-पिशाच न्नादि रुद्र के

१. लाड्यायन : ५, ३, २।

२. शांसायन श्रीत सूत्र : ४, २६, १।

रांसायन श्रीत स्त : ४, १७-२०।

अन्यायी हैं। स्वयं अथर्ववेद के एक मंत्र में भी बढ़ के गर्गा के घोष का उल्लेख किया गया है. श्रीर हो सकता है कि यह इन गर्गों का संकेत इन्हीं भन-पिराचों की स्रोर हो। 'शांखायन श्रीत सत्र' में इनके उल्लेख का महत्त्व यह है ख्रीर इससे पता चलता है कि रुद्र के एक रूप का सम्बन्ध अपनी तक उत्तराधारण के छरश्यिश्यानी से था। 'गृह्य सूत्री' में यह बात और भा स्पष्ट हो जायगी।

रुद्र की उपासना का जो खरूप 'श्रीत सुत्रो' में मिलता है, लगभग वही खरूप 'धर्म-सुत्रों में भी है, जो समकालीन हैं। सदा की तरह रुद्र के अनेक नामों का उल्लेख किया गया है। 'बौधायन धर्म-सूत्र' से रुद्र ऋौर रुद्र की सहचर स्त्री देवता के लिए ऋनेक तर्पणों का विधान किया गया है, और इस स्त्री देवता को स्पष्ट रूप से रुद्र की पत्नी कहा गया है ै। रुद्र के गुर्हों के खरूप में कुछ विकास हुआ है। अब उनमें स्त्री-गुर्ह भी हैं, और इन गुर्हों को 'पार्षद' और 'पार्षदी' कहा गया है। इसके अतिरिक्त इसी धर्म-सूत्र में दो बिलकुल नये देवताओं का भी उल्लेख किया गया है. जिनके स्वरूप और इतिहास का हमें विशेष रूप से अध्ययन करना है: क्योंकि अपर काल में इनका शिव के साथ बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था। इनमें पहला देवता विनायक हैं. जिनकी आगे चलकर 'गरेश नाम से स्थाति हुई । 'तत्तिरीय त्रारण्यक' में एक श्लोक है, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के ढंग पर ही बनाया गया है। इसके देवता का 'वकतुराड' स्त्रीर 'दन्तिः' कह कर वर्णन किया गया है, स्त्रीर तन्पुरुष से उसका तादात्म्य किया गया है । परन्त इसके उपरान्त 'बौधायन धर्म-सत्र' के समय तक न तो इस स्त्रारएयक में ही स्त्रीर न कहीं ऋन्यत्र ही इस देवता का उल्लेख किया गया है। इस धर्म-सूत्र में इस देवता को विधिवत् मान्यता प्रदान की गई है, ऋौर इसके लिए तर्पकों का विधान किया गया है। उसको 'वकतंड स्रोर 'एकदन्त' के स्रतिरिक्त 'हस्तिमस्व'. 'लम्बोदर', 'रथुल' श्रीर 'विष्न' भी कहा गया है। इन सब उपाधियों से यह निश्चित हो जाता है कि यह वही देवता है जो बाद में गरोश कहलाया, यद्यपि इसका यह नाम यहाँ नहीं दिया गया है।

'विघ्न' उपाधि से इस देवता के स्वरूप का पता चलता है। जैसा कि आगो चलकर 'गृह्य-सूत्रों में स्पष्ट हो जायगा कि इस देवता को प्रारम्भ में विष्नों ऋौर बाधा ऋौं का देवता माना जाता था. श्रीर इन्हीं विघ्नों तथा वाधात्रों के निवारण के लिए उससे प्रार्थना की जाती थी। इस देवता के 'पार्घदों' ऋौर 'पार्घदियों' का भी उल्लेख किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि इसकी उपासना किसी-न-किसी रूप में रुद्र की उपासना के साथ सम्बद्ध थी। त्रपरकालीन साहित्य में गरोश को शिव का पुत्र माना गया है स्त्रीर इस सूत्र में भी एक स्टू सूत्र का उल्लेख किया गया है"। परन्तु यह रुद्र-सुत 'वक्र-तुरह' ही है, इसका कोई सप्ष्ट प्रमाण यहाँ नहीं मिलता ।

१. ऋथर्ववेद : ११, २, ३१।

२. बौधा० धर्म-सूत्र: २, ५, ६।

<sup>,, ,, ;</sup> २, ४, ७। तैत्तिरीय आ० : १०,१।

बीघा० धर्म-सूत्र : २. ५,६ अपिच शांखा० श्रीतसूत्र ४,२०,१।

इसी सूत्र में जिस दूसरे देवता का उल्लेख हुआ है, वह है स्कन्द '! विनायक की तरह इस देवता के लिए भी तर्पशों का विधान किया गया है, और इसी से पता चलता है कि इसको की किए भी तर्पशों का विधान किया गया है, और इसी से पता चलता है कि इसको की किए भी तर्पशों का विधावत् मान्यता प्राप्त थी! इसके अतिरिक्त इस सूत्र में ही इसके अन्य नामों का भी उल्लेख किया गया है जैसे 'पशासुख', 'जयन्त', 'विशाख', 'सुब्रह श्व' और 'महासेन'। इन नामों से निश्चित हो जाता है कि यह वही देवता है जो आगे चलकर 'कार्तिकेय, नाम से प्रसिद्ध हुआ।। परन्तु इस देवता के विषय में कुछ और नहीं कहा गया है और इस एक संदर्भ से उसका कह के साथ क्या सम्बन्ध था, यह हम नहीं जान सकते।

सूत्र काल में जन-साधारण के धार्मिक ग्राचार-तिचारों के विषय में हमें सबसे अधिक जानकारी रखसूत्रों से प्राप्त होती है। इन सूत्रों का सम्बन्ध प्रधानतया रहस्थ की विधियों से है. ऋतः श्रीत ऋथवा धर्मसूत्रों की ऋपेद्या इन्हीं एह्मसूत्रों में उस समय के जन-साधारण के धार्मिक मान्यताएँ और रीति-रिवाज ऋधिक स्पष्ट रूप से प्रतिविम्बित होते हैं। ब्द्र की उपासना के विषय में. यह्मसूत्रों से हमें मूल्यवान सामग्री मिलती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि एक ऋोर रुद्र ने दार्शनिकों के परब्रह्म का पद पाया था, तो दूसरी और उनकी उपासना का जनसाधारण के सरल विश्वासों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध था। बास्तव में रुद्र के ऋदि स्वरूप की स्पृति को कभी भी पूर्णरूपेश मिटाया न जा सका, ऋौर किसी-न-किसी रूप में सदाही उनके ऋादि स्वरूप की उपासना होती ही रही, जिसके इद-गिर्द उन्हार रहा की सरल धार्मिक भावनाएँ ख्रीर विश्वास केन्द्रित थे। सूत्रों में €द्र की उपासना का यही पहलू प्रमुख है। उनको साधारणतया रुद्र कहा गया है और उनकी सभी पुरानी वैदिक उपाधियों का उल्लेख हुआ है <sup>२</sup>, यद्यपि उनके नये नाम 'शिव' स्त्रीर 'शंकर' स्त्रव ऋषिक प्रचलित होते जा रहे हैं । कभी कभी उनको 'पृष्वक' भी कहा गया है, जिसका संवेत उनमें प्राचीन हिंसक रूप की स्त्रोर है । उनको साधारण हव से बुनों, चीराहों, पुरुष तीथों ऋौर श्मशानों यानी ऐसे सभी स्थलों में अकेले िन्सनेशनः माना गया है, जहाँ लोगों का ऋनिष्ट हो सकता है, और इसी अनिष्ट के निवारणार्थ उनकी आराधना की जाती है । शमशानों से रुद्र का सम्बन्ध, यहाँ ध्यान देने योग्य है: स्योंकि स्थागे चलकर भगवान् शिव के स्वरूप के विकास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल में रुद्र को मृत्यु-सम्बन्धी देवता माना जाता था, उसी के फलरवरूप जनसाधारण के मत में रमशानों से उनका यह सम्बन्ध दुत्रा, ऐसा प्रतीत होता है।

रुद्र के स्तवन से चेत्र ऋौर समृद्धि प्राप्त होती है, ऐसा इस समय लोगों का विश्वास

र. बीबा० धर्म-सूत्र : २, ४, ८।

२. म्रास्वलायन गृक्ष-सूत्र : ४, १०३

**२.** ,, ,, : २,१, २।

४. ,, ; २, १,२; मानव गृह्य० २,३,४; बीधायन धर्मसूत्र, ७,१० में भी रुद्र को 'विशान्तक' कहा गया है।

४. मानव गुक्कसूत्र : २, १३, ६-१४।

था। इसी उद्देश्य से 'श्रुलगत' यज्ञ का विधान किया गया है '। यह मुख्यतः एक गृह्यविधि थी और गृह्य सूत्रों में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। वसन्त श्रथवा हेमन्त ऋतु में शुक्ल पद्म में यह यज्ञ किया जाता था। इसका स्थान वन में अथवा कम-से-कम नगर या अन्य बस्ती से प्रवास दूरी पर, यजमान के आवास से उत्तर-पूर्व दिशा में होता था। इस स्थान पर यहासिन प्रज्वलित कर, वेदी पर दुर्वा विछा कर, एक गाय की विधिवन् वर्लि रुद्र को दी जाती थी। वध्य पशु के रुधिर से ऋाठ छोटे पात्र भरे जाने थे। फिर रुधिर की ऋाठ दिशास्त्रों में ( चार प्रधान ऋौर चार मध्यवर्ती ) छिड़क दिया जाता था ऋौर प्रत्येक बार 'शतरुद्रिय' के पहले मंत्र से प्रारम्भ होनेवाले एक-एक अनुवाक का पाठ किया जाता था। तदनन्तर वध्य पश की खाल उतारी जाती थी, और उसके हृदय आदि भीतरी अंगों को निकाल कर रुद्र पर चढाया जाता था। अन्त में रुद्र से यजमान के प्रति कल्याराकारी रहने की प्रार्थना की जाती थी। इस विचित्र यह के दो छांट विरोध रूप से ध्यान देने योग्य हैं। पहला तो यह कि इस यज्ञ को व ती से दर जाकर करना पडता था. मानों यह कछ भयावह अधवा रहत्य-मय हो । इस से पता चलता है कि यह यज्ञ सामान्य कर्मकारह से अलग एक विशेष संस्कार था, जिसको वास्तव में एक प्रकार का गुप्त टोना अथवा टोटका कहना चाहिए। फिर भी सूत्र-अंथों में ही हमें इस बात के प्रमारण भी मिल जाते हैं कि यद्यपि ऐसे संस्कारों को साधारखतया गर्हित समका जाता था, तथापि विशेष परिस्थितियों में ऋौर विशेष उद्देश्यों के लिए इनका कभी-कभी विधान भी किया जाता था । 'त्रथर्ववेद' में हम रुद्र का जनसाधारण के ऋन्य विश्वासों ऋौर जादू ऋादि से जो सम्बन्ध था, वह देखं चुके हैं। ऋतः यह नितान्त सम्भव है कि इस रूप में रुद्र को अभी तक वैसा ही भयावह और रहस्यमय देवता माना जाता था जैसा कि ऋथवंबेद में उन्हें माना जाता था। यह भी सम्भव है कि ऋदिम जातियों के कुछ आर्येंतर देवताओं को आ मसात् करने के फल वरूप कड़ के इस रूप का कुड़ विकास भी हुआ हो।

इस यज्ञ का ध्यान देने योग्य दूसरा ऋंश है—गाय की बिल । भारत में ऋति प्राचीन काल से ही गाय को पित्र माना जाने लगा था ऋौर 'ऋथवंबंद' तक में गो-हत्या को पाप माना गया है । जैसे-जैसे समय बीतता गया, गोहत्या का निषेध ऋौर भी कड़ा होता गया। कभी-कभी इस निषेध का ऋपवाद भी होता था, विशेषतः ऐसी विधियों में जो ऋित प्राचीन काल से चली ऋाती थीं ऋौर समय ने जिनको पुनीत बना दिया था। उदाहरण के लिए सम्मानित ऋतिथियों को मधुषकं दान, जब कि गो-बिल साधारण ही नहीं, ऋषितु विहित भी थी । परन्तु साधारण यज्ञों ऋौर ऋन्य संस्कारों में गायों ऋौर बैलों को बिल देने की प्रथा बहुत पहले ही बन्द हो गई थी। इसीलिए जब इस यज्ञ में हम ऋवतक गो बिल का विधान पाते हैं, तब यह इस बात का एक ऋौर संकेत हैं कि इस रुद्र के इस रूप की उपासना बाह्मण-धर्म का ऋंग नहीं थी।

१. मानव मृद्ध-सूत्र : २, ५; बीधायन गृ० सू० १, २, ७, १-३; ऋष्यक्तायन गृ० सू० ४, १०।

२. सानव गृह्य-सत्त : १,१,२।

'गृह्य-सूत्रों' में मुख्य रूप से रुद्र के उसी रूप का उल्लेख किया गया है, जिसमें जन-स्वारमण में उनकी उपासना होती थी। फिर भी मूत्रकार, रुद्र के विकास होनेत्राले दार्शनिक स्वारूप, जैसा कि उपनिषदों में दृष्टिगोचर होता है, से अप्रतिभन्न नहीं थे।

'बौधायन ग्रह्म-सूत्र' में इसी 'श्लगत यत्र' के वर्णन में एक स्थल पर रुद्र को विश्व-द्याधी परम अक्ष माना गया है । आगे चलकर एक अन्य स्थल पर रुद्र को फिर आदि पुरुष और विश्वस्तृष्टा कहा गया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थ-सूत्रों के समय तक रुद्र का वह दिविध स्वरूप स्थापित हो चुका था — दार्शनिक और जनसाधारण-सम्मत, जो बाद में बगबर बना रहा ।

यहा-सत्रों में रुद्र की पत्नी ऋौर रुद्र के पुत्र ऋथवा पुत्रों का भी लगभग उसी प्रकार उल्लेख किया गया है, जिस प्रकार धर्म-सूत्रों में । परन्तु गृह्य-सूत्रों से जो सामश्री उपलब्ध हुई है. उसमें सबसे ऋषिक महत्वपूर्ण वह है जो रुद्र की उपासना में एक विलकुल नई प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है--- मृर्ति-पृता । यह्म-सूत्रों में प्रथम बार रुद्रादि देवतात्रों की मत्तियों के प्रतिष्ठापन ऋौर पूजन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ब्राक्षरा धर्म में मृत्ति-पूजा का समावेश किस प्रकार हुन्ना, इसकी न्त्रीर पिछले ऋध्याय में संकेत किया जा चुका है। बीधायन यहा सूत्र में रुद्र की ही नहीं, ऋषित विष्णा की मर्तियों के प्रतिष्ठापन का भी विधान किया गया है । इससे ज्ञात होता है कि इस समय तक मूर्त्ति-पूजा रुद्र और विष्णु की उपासना का एक ऋंग बन गई थीं। इसी सूत्र में एक बार 'देवागार' का भी उल्लेख किया गया है ' और जब मृतियों का निर्माण होने लगा था, तब इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस समय तक देवालय भी वनने लगे होंगे। इसके ऋतिरिक्त इस सूत्र में पहली बार शिवलिंग का भी उल्लेख हुआ है, जिस ऋध्याय में कद्र की मुर्तियों के प्रतिग्ठापन का वर्गन किया गया है, वहीं मानवाकार मर्चियों के साथ-साथ खिया मर्चियों का भी वर्णन किया गया है जिनका कोई आकार नहीं होता था । इससे सिद्ध होता है कि 'बोधायन गृह्य-सूत्र' के समय तक रद्र की उपासना लिंग-रूप में भी होने लगी थी। इन लिंग-मर्तियां का सम्बन्ध प्रारम्भ में जननेन्द्रिय से था, इस तथ्य का ज्ञान उस समय लोगों का था या नहीं, यह स्पर नहीं होता । परन्तु 'लिंग' नाम से ही, श्रीर चूँ कि महाभारत में इस सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से माना गया है, हम यह कह सकते हैं कि 'दीशायन एख-नुश' के समय में भी इस सम्बन्ध का ज्ञान लोगों का था। परन्तु इस लिंग-मूर्त्ति की उपासना-विधि दिलकुल नई थी श्रीर प्राचीन जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतीकां से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। 'लिंग' को केवल भरशत दिश्वा एक प्रतीक माना जाता था, अप्रीर उसकी उपासना फल, फल आदि द्वारा

१. श्रीभारत गृहा-मृहः १, २, ७, २३।

ह. ", ,, : १,२,७।

४. ", ,, : ३, २, १३, १६।

l. ": ₹, ₹, ₹, ₹ ;

ठीक उसी प्रकार की जाती थी जिस प्रकार उसकी मानवाकार मूर्तियों की। इससे पता चलता है कि रद्र का 'लिंगोपासना' के साथ सम्बन्ध ऋब बहुत प्राचीन हो गया था, ऋषीर लिंग-मूर्ति के ऋषिम जननेन्द्रिय-सम्बन्धी स्वरूप को ऋब बिलकुल मिटा दिया गया था। यह इस बात का द्योतक है कि उस समय तक सिन्धु-पाटी की जाति का ऋष्ये जाति के साथ पूर्णरूप से सम्मिश्रण हो चुका था।

गृह्य-सूत्रों में रुद्र की पत्नी को जो स्थान दिया गया है, उससे भी यही मिद्ध होता है कि इस समय तक सिन्धु-घाटी के निवासी ऋार्य जाति के साथ मिल चुके थे। रुद्र की पत्नी अब एक स्वतन्त्र देवता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। कद्र की मर्तियों की प्रतिष्ठापन विधियां के साथ-साथ इस स्त्री-देवता के पूजन की विधियाँ भी बताई गई हैं, ऋौर पहली बार उसको 'दुर्गा' कहा गया है '। यद्यपि उसकी मूर्त्तियों का कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि देवी के स्नान ऋादि का जो विधान किया गया है, उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी मर्सियाँ भी अवश्य बनाई जाती होगी। इस देवी के स्वरूप का पता हमें उसकी उपाधियों से चलता है, जो 'ऋार्या', 'मगवती', 'देवसंदिति ऋादि है। इनसे सिद्ध होता है कि इस देवी को उच्च कोटि का देवता माना जाता था और उसका कीर्तिगान अन्य देवता भी करते थे। 'महाकाली', 'महायोगिनी' और 'शंखधारिखी' उपानियाँ भी इसे दी गई हैं. और इनसे पता चलता है कि इस देवी का स्वरूप लगभग वैसा ही था जैसा आगे चलकर 'दुर्गा' का हुआ। इसके अतिरिक्त एक और उपाध 'महाप्रकी' से यह स्पष्ट पता चलता है कि प्रारम्भ में यह देवी, प्रश्वी देवता ही थी। दूसरी श्रीर इसकी एक अन्य उपाधि 'मनोगमा', इस बात की ख्रोर संकेत करती है कि इस देशी के स्वरूप के टार्शनिक पहलू का भी थिकास हो रहा था और इस रूप में इस देवी के साज्ञातकार के लिए ध्यान और योगास्यास आवश्यक थे। सम्भवतः इस समय तक इस देवी का उपनिषदों की शक्ति से तादातम्य हो गया था । यहाँ तक ही नहीं, उसकी एक उपाधि 'महावैष्णवी' से तो यह पता चलता है कि इस समय तक इस देवी को रुद्र की शक्ति ही नहीं. ऋषित ऋन्य देवता ऋों की शक्ति भी माना जाता था। यह भी ध्यान देने योग्य वात है कि देवी को हविः देते समय जिन मन्त्रों का पाठ होता था, वे सब अमिन अथवा 'आपवः' सम्बन्धी प्राचीन श्रतियाँ हैं। इससे सिद्ध होता है कि इस समय ऋषियों को देवी की उपासना के लिए मन्त्र हुँ दुने में कठिनाई हो रही थी। इसका कारण यह था कि ऐसे मन्त्र प्राचीन अतियों में थे ही नहीं। ऋार्य धर्म में देवी की उपासना के विदेशीय होने का यह एक और प्रमास है। सहस्त्रों में रुद्र की मानवाकार और लिंगाटार मुर्चियों का एक साथ उल्लेख किये जाने का ऐतिहासिक महत्त्व है। इससे पिछले ऋध्याय के हमारे उस कथन की पृष्टि होती है कि भारतवर्ष में मूर्त्तिपूजा स्त्रीर देशानव निर्माण का उद्भव सिन्धु-घाटी की सभ्यता के प्रभाव पड़ने से हुआ। चूंकि लिंग-प्रतीकों की उपासना का उद्भव भी उसी प्रभाव के अन्तर्गत और उसी समय हुआ था, अतः भारतीय धार्मिक बन्धों में इन

१. बीधायन गृह्य-सूत्र : ३,३,३।

दोनों का उल्लेख लगभग साथ-साथ होना चाहिए श्रोर यही हम ग्रह्मसूत्रों में पाते हैं। इसलिए मूर्सिपूजा श्रोर देवालय-निर्माण के उद्भव के सम्बन्ध में हमने जो सुकाव दिया है, वह ठीक प्रतीत होता है।

रामसूत्रां में बद्ध और बद्ध-पत्नी की उपासना के विकास के सम्बन्ध में तो हमें उपर्यक्त मुल्यवान सामग्री मिलती ही है। इसके साथ-साथ इन्हीं ग्रन्थों से उस रहस्यमय देवता विनायक के सम्बन्ध में भी, जिसका एक ऋला उल्लेख धर्मसूत्रों में किया गया है, ऋनेक महत्त्वपूर्ण बातों का पना चलता है और इनसे इस देवता के स्वरूप की समक्तने में सहायता मिलती है। ऐसा जान पडता है कि प्रारम्भ में 'त्रिनायक' एक जातिवाचक नाम था, जो जनसञ्जासम् के प्रचलित विश्वासों के अनुसार राज्यों के एक गण-विशेष के लिए प्रयुक्त होता था। 'सारव रहतपृष्ट' में एक स्थल पर एक नहीं, चार विनायकों का उल्लेख किया गया है °। उनके नाम हैं—'शालकटंकट', 'कृष्माएड राजपुत्र', 'डस्मित' स्त्रीर 'देवयजन'। इनको ऋहितकारी जीव माना गया है। जिन मनुःयों पर इनका प्रभाव पड़ता है, वे पागलों की तरह ऋाचरण करते हैं - उनको श्वप्नों में ऋशुम लव्च दिखाई पड़ते हैं ऋौर उनको सदा ऐसा लगता है मानों कोई उनका पीछा कर रहा हो। इन विनायकों के दुष्प्रभाव से राजकुमारों को राजगद्दी नहीं मिलती, विराहासिक किसी कन्यात्रों को वर नहीं मिलते, स्त्रियाँ शीलवती होते हुए भी पुत्रविहीना रह जाती हैं, विद्वानों को सम्मान नहीं मिलता, विद्यार्थियों के ऋष्ययन में ऋनेक बाधाए पड़ती हैं, व्यापारियों को व्यापार में हानि होती है और किसानों की खेती नष्ट हो जाती है। संद्येप में यह विनायक सामान्य रूप से उत्पाती जीव माने जाते थे ऋीर मनुष्यों के साधारण व्यापार में उनके कारण वाधाएँ न पड़ें, इस उद्देश्य से, उनको संतुष्ट करने का प्रयत्न किया जाता था। इसके लिए जो विधियां वताई गई हैं, इनमें बातु इंग्ले का पुट अधिक है और उनका स्वरूप स्पष्ट ही अधर्ववेदीय है। इससे प्ता चलता है कि ये 'विनायक' जनसम्बद्धान के प्रचलित विश्वासों के चेत्र के जीव थे। वह विरिया तम निवारक सूर्य के स्तवन के साथ समाप्त होती थीं, और इससे हम यह भी अनुमान कर सकते हैं कि विनायकों को अन्धकार और नदी के जीव माना जाता था !

इन चार विनायकों का फिर और कहीं उल्लेख नहीं हुआ है; परन्तु 'बौधायन यहा-सूत्र' में एक विनायक की अर्चना का विधान किया गया है । यह विनायक वही है जिसका उल्लेख 'बौधायन धर्म-सूत्र' में भी हुआ है। इस विनायक और उपर्युक्त चार विनायकों में क्या सम्बन्ध था, इसको स्पष्ट नहीं किया गया। परन्तु नाम के साम्य के नाय-नाय इन विनायक के गुए भी वैसे ही हैं जैसे उन चार विनायकों के। हाँ, उन गुएगों में कुछ थोड़ी-बहुत बृद्धि हो गई है। विध्नकारी से बढ़कर अब यह विनायक विध्नषति हो गया है, और विध्नों के नाश के लिए तथा फिर सामान्य रूप से सफलता के लिए अब उससे प्रार्थना की जाती है। उसके स्वरूप के वर्शन में अब प्रशंसा-सूचक

१. मानव गृह्य-सूत्र : २,१४।

२. बैथंबन दण-सूद्धः ३, ३, १०।

वाक्यों और उपाधियों का प्रयोग अधिक होता है। परन्तु, जिस स्तोत्र द्वारा इसकी अर्चना की गई है, उसके अन्तिम श्लोक में विधिवन् अर्चना के उपरान्त उससे दूर चले जाने की जो प्रार्थना की गई है, उसीस इस विधि के वास्तिवक उद्देश्य का पता चलता है, जो एक अहितकारी और भयावह जीव को उपासक से दूर रखना था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह विनायक भी विनायकरण में से एक था, और प्रारम्भ में मानों अपने गण के प्रतिनिधि के रूप में इसकी उपासना होती थी। अर्थान्—इस एक विनायक की संतुष्टि से समस्त विनायकरण की संतुष्टि हो जायगी, ऐसा माना जाता था। परन्तु कालान्तर में इसके इस प्रतिनिधि रूप की रमृति चीरण होती गई, और उसको एक स्वतन्त्र देवता माना जाने लगा। धर्मसूत्रों में वर्णित और 'हस्तिमुख', 'वक्रतुरुड' आदि उपाधियों-जैसा ही उसका स्वरूप है। उसके पुरुष परिचरों, स्त्री-परिचरों, 'पार्पदों' और 'पार्पदी' का भी उल्लेख किया गथा है। अन्तिम श्लोक से पहले श्लोक में उसकी एक उपाधि 'गणेश्वर' भी है, जिससे आगो चलकर गणेश नाम बना।

यह विनायक उत्तर-कालीन 'गणेश' का ऋादि रूप है। 'बीधायन गृह्य-सूत्र' में इसका एक श्री-देवता के साथ साहचर्य भी बताया गया है, जिसका नाम 'ज्येष्ठा' है'। विनायक के स्तवन से ठीक पहलेवाले संदर्भ में इस श्र्वी-देवता की ऋर्चना का विधान किया गया है। विनायक के समान ही इसको भी 'हिस्तिमुखा' कहा गया है। उनके परिचर भी 'पार्षद' ऋरे 'पार्षदी' कहलाते हैं। उसके खरूप और गुणों का वर्णन नहीं किया गया; परन्तु विनायक की सहचरी होने के नाते संभवतः उसका खरूप और गुण भी विनायक जैसे ही थे। दुर्गा से उसे पृथक माना गया है; परन्तु यह घ्यान देने योग्य बात है कि इसकी ऋाकृति की महावह वर्णाया गया है। उसके रथ के सम्बन्ध में कहा गया है कि उसे सिंह ऋरे घ्यात्र खींचते थे। यह दो गुण बाद में ख्वयं तुर्गा के हो जाते हैं। यह रूप्तिश्रमण इन दोनों देवताओं के तादात्म्य की ओर संकेत करता है और पुराणों के समय तक तो वास्तव में 'ज्येष्ठा' तुर्गा का एक नाम बन ही गया था। यह बात महत्त्वपूर्ण है और इसका पूरा ऋर्य हम ऋगो चलकर समर्केंगे।

उत्तर वैदिक साहित्य में विनायक का इस प्रकार सहसा उल्लेख और अपर काल में शिव के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध, इन दोनों ही बातों के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि विनायक के श्वरूप और उसकी वास्तविक उत्पत्ति के विषय में छान दीन की जाय। अभी ऊपर हम कह चुके हैं कि प्रारम्भ में यह विनायक विनायकमण में से एक था और यह विनायकमण जनसाधान्य के प्रचलित विश्वास के अनुनार छिन्तकारी जीव थे। क्या किसी समय रह का भी इन विनायकों के साथ कोई सम्बन्ध था १ 'बौधायन एक्ष-सूत्र' में जहाँ विनायक का उल्लेख किया गया है, वहाँ उसे 'भूतपित', 'भूपित', 'भृतानां पिति' और 'भुवनपित' की उपाधियाँ दी गई हैं। ये उपाधियाँ साधारणत्वा रह के लिए प्रयुक्त होती हैं। इसके अतिरिक्त एक स्थल पर विनायक को 'उप्र' और 'भीम' भी क्या गया

१. बीबायन गृहानदृहः ३,६।

है, जो बैदिक साहित्य में विशेष रूप से रुद्र की उपाधियाँ हैं। रुद्र स्त्रीर विनायक दोनों के परिचरों का भी एक ही नाम है, जबिक विष्णु के सम्बन्ध में किसी परिचर्त्वर्ग का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह धारणा होती है कि रुद्र स्त्रीर विनायक का परस्पर सम्बन्ध जितना ऊपर से प्रतीत होता है, उससे भी कहीं स्त्रिधक घनिष्ठ है। स्त्रपर-कालीन साहित्य में, विशेषकर पुराणों में, शिव को यहुधा गणेश की उपाधियाँ दी गई हैं, स्त्रीर गणेश को प्रायः भगवान शिव के स्त्रनेक गुणों से विभूषित किया गया है। इससे यह प्रवल धारणा होती है कि कुछ विशेष पहलुस्त्रों से देखने पर शिव स्त्रीर गणेश का स्वरूप परस्पर बहुत विभिन्न नहीं था, स्रतः यह संभव हो सकता है कि प्रारम्भ में यह दोनों देवता एक ही थे।

हमने प्रथम ऋष्याय में इस बात की ऋोर संकेत किया था कि ऋपने एक रूप में इंद्र बिनायक के समान ही एक भयावह देवता थे, जिनकी तुष्टि के लिए 'त्र्यम्बक होम' किया जाता था। सत्र ग्रन्थों में शुलगव यज्ञ के वर्शन से यह बात और भी सफ्ट हो जाती है। हो सकता है कि ऋपने एक रूप में स्वयं रुद्र को ही एक विनायक माना जाता हो और उसी रूप में उसको हस्तिमख भी कल्पित किया गया हो। संभवतः इसः कुप में रुद्र को 'गिरिचर' भी माना जाता था, ऋौर उनके कन्दरावास के प्रतीक स्वरूप मृश्क को उनका बाहन कहा गया था । यह स्मरण रखना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल में यह मुपक अनिवार्य रूप से गरोश का वाहन माना जाने लगा. शिव का नहीं। संभवतः इस रूप में शिव को ही विनायक कहा जाता था। रुद्र और गरोश के इस क्रादिकालीन तादात्म्य की पुष्टि 'त्रथर्वशिरस् उपनिषद्' से भी होती है, जिसमें स्द्र त्रीर विनायक. इन दोनों देवता स्त्रों को एक माना गया है। कालान्तर में रुद्र के अन्य रूपों का विकास इसरे प्रकार से हुआ और उनका यह रूप मानों पृथक सा हो गया और होते-होते. इस रूप में रुद्र, विनायक के नाम से एक स्वतंत्र देवता वन गये। सूत्र ग्रन्थों के समय तक वर अवस्था आ गई थी। देवकथाओं में एक देवता द्वारा अन्य देवताओं की श्रात्मसात कर लेने की प्रक्रिया तो काफी प्रचलित है श्रीर इसके उदाहरण हम रुद्र के ऋनेक रूपों की विवेचना करते समय दे भी चुके हैं। परन्तु एक विपरीत प्रक्रिया भी देव-कथाओं में चलती है, अर्थात एक ही देवता के विभिन्न रूपों का विकास होते-हाते अनेक स्वतंत्र देवताक्षी का अस्तित्व हो जाना। रुद्र और विनायक के सम्बन्ध में यही विपरीत प्रक्रिया काम करती हुई दृष्टिगोचर होती है। प्रारम्भ में विनायक रुद्र के ही एक रूप का नाम था; परन्तु जैसे-जैसे इस रूप का विकास होता गया, उस प्रारम्भिक तादात्म्य की स्मृति मिटती गई स्त्रीर स्त्रन्त में दोनों स्वतन्त्र देवता वन गये। साथ ही गर्शश्य को रुद्र का पत्र माना जाने लगा और यह पिता-पत्र सम्बन्ध उपयुक्त है भी: क्योंकि रुद्र के ही एक रूप से गखेश का जन्म हुआ है।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसको देखते हुए अपर वैदिक काल में ज्येष्टा और

१० स्त्र के इस रवस्त्य को उत्यक्ति कैसे हुई, यह इस पहले अध्याय में 'ज्यस्कक होम' और 'शतरुद्रिय स्तोत्र' के असँग में दिखा चुके हैं।

दुर्गा का तादात्म्य बड़ा अर्थपूर्ण हो जाता है। संभवतः ज्येष्ठा विनायकों की सजातीय ही प्रचलित लोक-विश्वास की एक स्त्री-देवता श्री, और इसी कारण रद्ध के विनायक रूप से उसका साहचर्य रहा होगा। जब स्वयं रुद्ध का साहचर्य एक अन्य स्त्री देवता से हुआ जो उनकी पत्नी कहलाई, तब इस ज्येष्ठा का उस स्त्री देवता से तादात्म्य हो जाना रवाभाविक ही था। यद्यपि कुछ समय तक उसकी अलग उपासना होती रही, तथापि अन्त में उसको दुर्गा से अभिन्न माना जाने लगा और उसका नाम दुर्गा के अनेक नामों में गिना जाने लगा। अतः दुर्गा और ज्येष्ठा का यह तादात्म्य, रुद्ध और विनायक के आदि तादात्म्य का एक और प्रमाण है।

हमारा यह निरीच्च अब वैदिक काल के अन्त तक पहुँच गया है। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले, हम संचेष में यह देख लें कि उत्तर वैदिक काल में, वैदिक कद्र की उपासना में कितने महान् परिवर्तन हुए थे।

मिन्ध-घाटी के निवासियों का वैदिक आयों के साथ सम्मिश्रण हो जाने पर रह ने सिन्धु-घाटी के पुरुष देवता को ऋात्मसात् कर लिया। इसके फलस्वरूप, मिन्धु घाटी की स्त्री-देवता का रुद्र की पूर्व सहचरी अभिवका के साथ तादातम्य हो गया और उसको रुद्र पत्नी माना जाने लगा । इस प्रकार भारतवर्ष में देवी की उपासना ऋाई ऋौर शान्तमत का सूत्रपात हुत्रा। इसके त्रतिरिक्त जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतीकों की उपासना, जो सिन्धु-घाटी के देवताओं की उपासना का एक अंग थी. का भी बद्र की उपासना में समावेश हो गया। साथ ही 'लिंग' नद का एक विशिष्ट प्रतीक माना जाने लगा और इसी कारण उसकी उपासना भी होने लगी। परन्तु धीरे-धीरे लोग यह भूल गये कि प्रारम्भ में यह एक जननेन्द्रिय सम्बन्धी प्रतीक था। इस प्रकार भारतवर्ष में लिंगोपामना का प्रादुर्भाव हुन्ना, जो शैंव धर्म का एक अंग वन गई। इसरी अप्रोर उपनिषद् प्रत्थों से पता चलता है कि रुद्र की उपासना का प्रचार नई धार्मिक और दार्शनिक विचार धारात्रों के प्रवर्तकों में हो रहा था. और य लोग रुद्र को परब्रह्म मानते थे। परन्तु रुद्र का श्वरूप प्रचलित लोक-धर्म और धार्मिक आचार में लगभग वही रहा जो प्राचीन वैदिक काल में था। परन्तु इसी समय भक्तिबाद का विकास भी द्रुतगति से हो रहा था ऋौर उसमें रद्र को जो देवाधिदेव का पद दिया जा रहा था, वह भी अधिकाधिक लोगों के सामने आ रहा था। इसके साथ-साथ रुद्र के एक प्राचीन रूप के विकास के फलरवरूप एक नये देवता का प्रादुर्माव हुन्ना जिसको सुत्रों में 'विनायक' कहा गया है, और जो अपर वैदिक काल में गरोश नाम से प्रसिद्ध हुआ। रुद्र श्रीर विनायक प्रारम्भ में एक ही देवता के दो रूप थे। परन्तु इस बात की स्मृति धीरे-धीरे ल्रप्त हो गई, त्रीर गरोश को कद्र का पुत्र माना जाने लगा।

रुद्र की उपासना की विधि में भी महान् परिवर्तन हुआ। जिस समय उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्तों का निर्माण हो रहा था, उसी समय भक्तिवाद की धारा भी चली, जिसका एक संकेत हमें 'श्वेताश्वतर उपनिषद्' में मिलता है। इस भक्तिवाद ने इस देश की धार्मिक विचारधारा और आचार को विलकुल ही पलट दिया। ब्राइस्णों के कर्मकाण्ड का धीरे धीरे हास होता गया, और उसका स्थान प्रार्थना और देवता के चरणों में सीधे-सादे उपहार रखने

की विधि ने ले लिया । सिन्धु-घाटी की धार्मिक परम्परा के प्रभाव से भारतवर्ष में देवालयों में पूजा करने की प्रथा चली और चूँकि यह प्रथा भक्तिवाद के अनुकूल थी, अतः इसको दुरन्त ही अपना लिया गया । उसी समय से यह भारतवर्ष की धार्मिक परम्परा का एक स्थायी अंग बन गई। अब रुद्ध के मन्दिर बनने लगे, और उनमें क्द्र की मूर्तियों का प्रतिष्ठान होने लगा। ये मूर्तियाँ सार कर कर मी थीं और 'लिंगाकार' भी।

इस प्रकार वैदिक युग के समाप्त होते-होते रुद्र के उपासना के स्वरूप में आमूल परिवर्तन हो गया र्छार मानी इसी परिवर्तन के प्रतीक स्वरूप रुद्र का नाम भी बदल गया तथा अब वह 'शिव' कहलाने लगे। वैदिक युग के अनन्तर साधारण रूप से उनका यही नाम हो गया।

## चतुर्थ अध्याय

भारत में ऋपर वैदिक काल के सबसे प्राचीन ेटिट रिट ऋभिलेख हैं—है सामाहित तथा 'प्रिचित्ति' स्त्रीर 'कौटिल्य' के अन्थ । जहाँ तक मगवान शिव की उपासना का सम्बन्ध है, इन ऋभिलेखों में हमें कतिएय उल्लेखों के ऋतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । परन्तु इन उल्लेखों से उन निष्कर्यों की पुष्टि होती है, जिन पर हम पिछले तीन ऋध्यायों में पहुँ चे थे। बौद्ध अन्थ 'दीघ निकाय' में विष्णु ऋौर शिव दोनों का उल्लेख है; परन्तु उनकी उपासना के सम्बन्ध में कछ नहीं कहा गया। प्राचीन 'तिपिटक' ऋौर 'जातक' अन्थों में भी यही स्थिति है। पाणिनि ने ऋपनी ऋष्टाध्यायी में रुद्र ऋौर उनकी उपाधियों 'भव' ऋौर 'शवं' का तो उल्लेख किया है ', परन्तु उनके नये नामों, 'शिव', 'शंकर' स्त्रादि का नहीं। परन्तु यह ग्रन्थ स्तों के समय से बाद का है, इसके अनेक संकेत मिलते हैं। अन्थ में केवल 'कड़', 'मव' ऋरे 'शर्व' नामों से स्त्री-लिंग बनाने का नियम ही नहीं दिया गया, ऋषित दो बार 'भिक्ति' श्रीर दो बार 'भक्त' का उल्लेख भी किया गया है। इससे सम्बद्ध हो जाता है कि इस समय तक भक्तिवाद का प्रादुर्भाव हो चुका था;वल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि इस समय तक यह भक्तिवाद कुछ शाचीन भी हो चुका था; क्योंकि एक सूत्र में कृष्ण श्रीर श्रर्जुन के भक्तों का उल्लेख किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि पाशिनि के समय तक इन दोनों को देवता माना जाता था ऋौर इनकी पूजा होती थी । सूर्तियों ऋौर देवालयों का उल्लेख अध्याध्यायी में कहीं नहीं हैं: परन्तु उस समय वे रहे अवश्य होंगे।

पाणिनि के समय में भगवान शिव के विकसित स्वरूप का सबसे बड़ा प्रमाण वे सूत्र हैं जिनको 'माहेश्वर' कहा गया है और जो उनकी ऋष्टाध्यायी के ही नहीं, ऋषित तत्कालीन संस्कृति के समस्त व्याकरण के ऋावार हैं। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णों का एक विशेष ढंग से वर्गोंकरण किया गया है, जिससे प्रत्येक वर्ग का एक छोटा-सा नाम बन जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ग का एक छोटा-सा नाम बन जाता है, जिसे प्रत्याहार कहते हैं '। इन प्रत्याहारों को लेकर ही वैयाकरण ऋषने सूत्रों की रचना करते थे। ये सूत्र महेश्वर ऋर्थात् भगवान् शिव के प्रकट किये हुए माने जाते हैं। ऋषे चूँ कि इन सूत्रों में संस्कृत भाषा की सभी ध्वनियाँ अन्तर्हींत हैं, ऋतः ये सूत्र महेश्वर के दिये हुए हैं, इसका

१. श्रष्टाध्यायी : १, ६६; ३, ४२; ४, १००।

२. ,, :१,४६।

३. ,, : २, २१; ३, ६५ ।

٧. ,, : ٧, ६=; ٧, १०० ا

<sup>¥. ,, : ₹, € = 1</sup> 

६. ,, : ये माहेस्वर स्त इस प्रकार हैं:— "क इट (स्), क तृ (क्), ये को (ङ्), ये की (क्), इ व द र (ट्), ल (स्), य म ग स्य न (म्) म भ (ल्) , य ह थ (स्), ज व ग ड द (स्), ल फ क ठ व च ट त (स्), क प स्त (र्), ह (ल्)।"

अर्थ यह हुआ कि उस समय तक यह माना जाने लगा था कि मानव को वाक्-शक्ति भगवान शिव से ही मिली हैं। यह शिव के स्वरूप के महान् उत्कर्ष का सूचक है।

पाणिनि की ऋशाध्यायी के ऋनन्तर हमें फिर ईसा से चौथी शताब्दी पूर्व का कोंटिलीय ऋथंशास्त्र ही उपलब्ध हैं। इस प्रन्थ में दुर्गों के ऋन्दर बने शिव ऋौर ऋन्य देवताओं के मन्त्रिगें का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके ऋतिरिक्त इस प्रन्थ में ऋौर भी बहुत-सी ऐसी सामग्री है, जिससे पता चलता है कि उस समय तक देवालय ऋौर मूर्तिपूजा स्थायी रूप से भारतीय धर्म का ऋंग बन चुके थे ।

ऊपर जिन प्रन्थों की चर्चा की गई है, उनसे कोई श्रोर विशेष महत्त्व की सामग्री नहीं मिलती। ऋतः ऋब हम ऋपर वैदिक काल में शैवधर्म-सम्बन्धी ऋपनी जानकारा के ऋगले स्रोत को लेंत हैं। यह स्रोत है—रामायण ऋौर महाभारत।

रामायण श्रीर महाभारत में श्राव-धर्म का काफी विकसित रूप दिखाई देता है, जिसमें पौराणिक श्रीव धर्म के प्रायः सभी लद्मण वर्तमान हैं। परन्तु रामायण श्रीर महाभारत का रचना-काल काफी लम्बा है, इसी कारण उसमें रुद्र की उपासना के प्राचीन श्रीर श्रवांचीन दोनों रूप पाये जाने हैं। रामायण में महाभारत की श्रपेदा श्रीव धर्म का कुछ श्रिषक प्राचीन रूप दिखाई देता है, श्रत पहलें हम रामायण को ही लेते हैं।

सूत्र ग्रन्थों की अपेद्धा रामायण में रुद्र का स्वरूप अत्यधिक विकसित है। उनको सामान्यतः अब रुद्र नहीं, अपितु 'शिव' कहा जाता है। 'महादेव', 'महेश्वर', 'शंकर', 'त्र्यस्वक' और व्यस्वक के पर्यायवाची अन्य नामों का अब पहले की अपेद्धा बहुत अधिक प्रयोग होता है। भयावह 'रुद्र' से सौम्य 'शिव' नाम का परिवर्तन केवल नाम का ही परिवर्तन नहीं है, अपितु इस देवता के स्वरूप में एक महान् परिवर्तन का बाह्य लच्चण है, और रुद्र के सौम्य करने की उस प्रक्रिया की सफल समाप्ति का सूचक है जो वैदिक वाल हैं दी प्रस्तान हो रहे थी

उपनिषद् बन्धी में इनने देखा था कि नई धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा के सम्पर्क में आकर रुद्र के प्राचीन स्वरूप में कितना परिवर्तन आ गया था। 'श्वेताश्वतर' उपनिषद् से यह भी पता चलता है कि उसी समय भक्तिवाद का भी प्रादुर्भाव हो रहा था, और विष्णु और शिव को इस भक्तिवाद के आराध्य-देव बनाया जा रहा था। इस भक्तिवाद के मूल सिद्धान्त थे—ईश्वर में निष्ठा, और ईश्वर की दया तथा कृपा से मोच प्राप्ति। इन सिद्धान्तों के प्रभाव से रुद्र के प्राचीन स्वरूप का भयावह अंश पीछे, पड़ गया, और रुद्र का सौम्य रूप अधिकाधिक सामने आता गया। जिस समय तक भक्तिवाद ने पूर्णरूप से प्राचीन कर्मकायड का स्थान लिया, उस समय तक रुद्र को भी एक सौम्य और दयावान देवता के रूप में और सच्चे अर्थ में 'शिव' माना जाने लगा था। रामायण में हम रुद्र का यही क्य देखते हैं। अब रुद्र वह देवता नहीं हैं, जिनके प्रकोप से और जिनके भयानक वाणों

१. संस्कृत को जो देव-वाणी का पद दिया गया है, उसका भी यही कारण प्रतीत होता है।

२. कीटिल्य वर्ध-शास्त्र (शाम शास्त्री संस्कृत्य)—१, २२; २, ६० ।

से सभी डरते थे, अपित अब वे सदा ही मानवमात्र के कल्याण करने में लगे रहते हैं । बे वरदावा हैं रे. त्राशातोप हैं त्रीर दयानिधि हैं। उनका पद भी स्त्रब स्नत्यन्त उत्साध्य है। उपनिपदों में हमने देखा था कि रुद्र को दार्शनिक रूप से परंब्रह्म माना जाता था। भिस्त्वाद के उत्थान के साथ उनके इस रूप का भी ऋषिकाधिक प्रचार हुआ। प्राचीन वैदिक देवमएडल का ऋव इतना हास हो गया था कि वह प्रायः नगएय था और उसके स्थान पर एक 'त्रिमर्ति' का उत्थान हो रहा था। इस त्रिमृतिं में भी 'ब्रह्मा', प्रायः पीछे-पीछे ही सहते हैं, और विश्व के सक्रिय संचालन और नियंत्रण के कार्य में इनका स्थान त्रिमृतिं के अन्य हो देवतास्त्रों, विष्णु स्त्रौर शिव की स्त्रपेद्धां कुछ घट कर है। जब जब देवतास्त्रों पर कोई संकट पड़ता है, बहुधा ब्रह्मा देवतात्रों की स्त्रोर से इन्हीं दो देवतात्रों में से किसी एक से साहाय्य याचना करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। जहाँ तक विष्णु और शिव का सम्बन्ध है, अभी तक इन दोनों के बीच कौन श्रेष्ठ है, इसके लिए कोई संघर्ष नहीं होता था। दोनों के उपासक अपने-अपने देवताओं को श्रेष्ठ मानते थे; पर इसको लेकर एक दूसरे से कगडते नहीं थे। रामायस चूँकि एक वैष्णव प्रन्थ है, इस कारण इसमें विष्णु को अपेद्धाइत अधिक महत्त्व दिया गया है। परन्तु जहाँ-जहाँ शिव का प्रसंग स्त्राया है, शिव की ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उन्हें देवतास्त्रों में सर्वोच स्त्रोर सर्वोत्तम तथा देवों के देव कहा गया है । न्नमर लोक में भी उनकी उपासना होती है । प्रत्येक महान संकट में देवताग्या सहायता श्रीर परित्रास के लिए उन्हीं के पास दोड़े जाते हैं। एक बार तो स्वयं विष्णु अन्य देवताओं को लेकर उनकी शरण में गये थे ।

भगवान् शिव का उपनिपदोंदाला दार्शनिक स्वरूप रामादान् में ऋषिक नहीं मिलता । परन्तु उनको उस समय जो उत्कृष्ट पद प्राप्त है, उससे स्वष्ट है कि इसका ज्ञान तब ऋषश्य था। एक स्थल पर तो स्पष्ट रूप से शिव को जगत् की सृष्टि ऋगैर छन्त करनेवाला, सब लोकों का ऋषार ऋगैर परं गुरु कहा गया है । एक ऋन्य स्थल पर उन्हें 'ऋमर', 'ऋच्र' ऋगेर 'ऋच्य' माना गया है '। वास्तव में शिव का जो स्वरूप रामायण में दिखाई देता है, उसको हम उनके दार्शनिक परंत्रहा स्वरूप का ही एक लोकप्रिय ऋगैर सहजगम्य रूप मान सकते हैं।

शिव का योगाभ्यास के साथ जो सम्बन्ध पहले-पहल उपनिषदों में दृष्टिगोचर होता

```
१. रामायस, बाल-कास्ड : ३६. ६-१०।
```

२. ,, ,, : ५३, १३।

३. ,, ,, :३६, ५।

४. ,, ,, : ४४, २२-२६; ६६, ११-१२; ६, १; १६, २७ ।

५. ,, ,, :१३,२१ ऋौर क्रागे।

६. ,, ,, : ४४, २३ और आगे।

७. . , :६,२।

۳. .. .. : ۷, ₹**٤** ا

है, वह रामायण में अधिक स्पष्ट हो जाता है। शिव की उपासना का और उनको प्रसन्न करने का सामान्य मार्ग अब तपश्चर्या ही है। 'मगीरथ' ने उनको इसी प्रकार तृष्ट किया 'ग्रीर 'प्रियान्त्रि' ने भी '। स्वयं देवताओं को भी शिव से वरदान पाने के लिए तप करना पड़ता है '। असल में तपश्चर्या और योग भारतवर्ष में एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित हुए। भगवदर्शन और मोद्याप्ति के लिए इनको अत्यन्त उपयुक्त समका जाता था। वह भी विश्वास किया जाता था कि इनका अभ्याम करनेवाले को अनेक शक्तियाँ भास हो जाती हैं। इसी कारण तपश्चर्या और योगाभ्यास को बड़ा गौरवमय पद दिया गया है। इनकी सहायता से मानव देवताओं से टक्कर लेते हैं, और दानव भी योगाभ्यास के वल से देवताओं से वरदान प्राप्त करते थे। योग का उत्कर्ष यहाँ तक हुआ कि शिव तक को, जो स्वयं योगाध्यास्य थे, योगाभ्याक्ती माना जाने लगा और वह महायोगी कहलाने लगे। इसको हम योग का चरमोत्कर्ष कह सकते हैं। रामायण के समय तक यह स्थिति आ चुकी थी, और एक स्थल पर हिमालय में योगाभ्यास करते हुए भगवान शिव का उत्लेख भी किया गया है '।

परन्तु रामायण में सबसे ऋषिक ज्ञान हमें शिवोपासना के लोकप्रचलित रूप का होता है। शिव ऋब एक कल्याणकारी देवता तो माने जाते ही थे, साथ ही रद्रपत्नी का भी ऋब उनके साथ निरन्तर उल्लेख होता है, ऋौर उनका भी ऋब एक विकसित व्यक्तित्व बन गया है। उनका एक नाम 'उमा' है ' ऋौर उनको हिमवत् ऋर्यात् हिमालय की पुत्री माना जाता था '। यह वही देवता हैं, जिन्हें 'केन' उपनिपद् में 'उमा हैमवती' कहा गया है। हिमवत् से सम्बन्ध होने के कारण इनका नाम पार्वती भी पड़ गया ऋौर ऋगि व्यक्तर यह सबसे प्रचलित नाम हो गया '। एक वार इनको 'रुद्राणी' भी कहा गया है '। परन्तु, 'मवानी' नाम को छोड़कर इस प्रकार के नामों का, जो रुद्र के ऋनेक नामों के स्त्रीलिंग रूप मात्र हैं, ऋगो चलकर बहुत कम प्रयोग होने लगा ऋौर इस स्त्री-देवता को सामान्यतः उनके ऋपने नामों से ही पुकारा जाने लगा। इससे भी पता चलता है कि ऋषिकतर ऋन्य देवियों की तरह यह देवी केवल ऋपने पति रूप पुरुष-देवता की छाया-मात्र ही नहीं थी, ऋपितु उनका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व था। शिव के समान ही भक्तिवाद के नम्र प्रभाव से इनका भी ऋादिम भयावह रूप धीरे-धीरे छुत हो गया, ऐसा जान पड़ता है ।

रै. रामायण, बार्व ३१० : ४२, २३-२४।

٦. , , ; ٧٧, १२ !

३. ,, ड० का०: १३, २१-२२।

 <sup>,</sup> बा॰ बा॰ : ३६, २६।

६. , बा॰ का॰: ३५, १६; ३६, २१; उ० का० ८७, ११।

u. ,, বৃত আত : ४, २७; १३, २३; ६, २६-३०।

দ. ,, ,, ংই, ২ই ৷ .

कम से कम शिव की पत्नी के रूप में तो ऐसा अवश्य हुआ है, और तब यह देवी एक सौम्य कलवाग्यका रिग्री और दयावती देवी वन गईं। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका पद कुछ गिर गया हो। यद्यपि रामायण में इनका अधिक उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि उनके उत्कृष्ट पद माप्त होने के अनेक संकेत रामायण में मिलते हैं। इसी कारण उनको प्राय: 'देवी' कहा जाता है और समस्त सृष्टि उनका सम्मान करती है '। देवतागण भी उनके सामने आंख उठाने का साहम नहीं कर सकते। रामायण की एक कथा के अनुसार एक बार देववीम से 'कुबेर' की हिंदि उनके मुख पर पड़ गई, जिससे तत्वाण कुबेर की आंख ही चली गई '। एक वार जब कुद्ध होकर उन्होंने देवताओं को शाप दे दिया, तब देवता उनके शाप का निवारण करने में असमर्थ रहे '। अतः जब किव यह वर्णन करता है कि रावण के कैलाम पर्वत को हुलाने पर पार्यती ने हरकर सहसा अपने पित का आंखिंगन कर लिया, तब हैंसी आती है। किव की कल्पना नारी के स्वभाव मुलभ भीरूपन को दिखाने में यथार्थता को पिछे छोड़ गई है '।

रामायण में देशी की शिव के साथ ही उपासना होती है, श्रीर जिस प्रकार भक्तजन भगवान् शिव से कल्याण की प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार देवी से भी करते हैं। वह हमेशा शिव के साथ ही रहती हैं, श्रीर इन दोनों को लेकर जिस उपासना का उत्थान हुआ, वहीं वेदोत्तर काल में शैव धर्म का सबसे श्रीवक प्रचलित रूप बना।

रामायण में शिव और पार्वती-सम्बन्धी उन देवकथाओं और आख्यानों का चक भी प्रारम्भ हो जाता है, जो शिवोपासना के लोकप्रचलित रूप का एक प्रमुख आंग है, और जिसका पुरस्त-कार में भारी विस्तार हुआ है।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बैदिक काल में जो कथाए रुद्र के सम्बन्ध में प्रचलित थीं, उनमें से बहुत कम अब तक शेष रह गई । रुद्र का शिवरूष में परिवर्तन इतना पूर्ण था कि उनका नाम, स्वरूप और उपासना के तरीके तो बदल ही गये, इसके ताथ उनके सम्बन्ध में जिन देवकथाओं का प्रादुर्भाव हुआ, वे भी बदल गई । यद्यपि अब हमें एक नवीन देवकथा-चक्र का अध्ययन करना पड़ता है, तथापि इनमें कुछ कथाओं का बीज हमें वैदिक साहित्य में मिल सकता है । कुछ कथाओं का आधार तो वैदिक रुद्र का ही एक रूप विशेष है, जिसकी स्मृति तक शेष थी । ये ही कथाएँ वैदिक रुद्र और वेदोत्तरकालीन शिव में सम्बन्ध स्थापित करती हैं, और हमें इस बात का स्मरण् कराती हैं कि ये दोनों मूल रूप से एक ही देवता थे । इसका एक अमुख उदाहरण है कैलास पर्वत पर शिव का आवास का होना । यह वैदिक रुद्र के, उत्तर दिशा के साथ, सम्बन्ध का

१. रामायस, बार कार : ३६, ६; १०, २६; उर कार १३, २२- ३०; ८७, १३।

२. ,, ,, :३४,२१।

इ. ", उ० का०:१३, २२–२५।

४. ,, बार कार : ३६, २१-२४।

४. ,, उ० का०: १६, २६।

६. ,, बा॰ का॰:३६,२६;३०का०१६,१ क्यौर क्यागे।

जिल्लासमान है। दुर्भाग्यवश कोई ऐसा ऋभिलेख उपलब्ध नहीं है, जिनके द्वारा हम इन देशकथा आगें का पूर्व इतिहास जान सकें ऋगैर इनके ऋगिरम स्रोत तक पहुँच सकें।

रामाय ग्रें इन कथा ऋों में से ऋधिकतर ऋपने विकसित रूप में ही पाई जाती हैं। ऋतैर कुछ का रूप तो लगभग वैसा ही हो गया है जैसा कि पुराणों में मिलता है। ऋतः इसको इतने पर ही संतोप करना पड़ेगा कि हम इन कथा ऋों का ऋध्ययन करें ऋौर इनके इसी रूप में ऐसे सुराग हुँ हुँ जिस से इनकी उत्पत्ति का पता चल सके।

इनमें से पहली कथा तो भगवान शिव के विषयान की है । यह कथा देवतात्रों द्वारा मागर मन्धन की वृहत कथा का एक भाग है, जिसका रामायण में संदोप से ही उल्लेख किया गया है। देव और दानव, मन्दार पर्वत को रई (मथनी) बना कर और नाग वास्ति को रज्ज बनाकर जब दीर्घ काल तक सागर का मन्थन करते रहे, तब वासुकि के मुख से ऋौर मन्दार पर्वत का चहानों से इलाइल टपकने लगा, जिससे समस्त सृष्टि और खयं देवों तथा दानवों के भरममान हो जाने का संकट उत्पन्न हो गया। भयभीत हो देवतागरण शिव के पास गये, और देवताओं की स्त्रोर से विष्णु ने उनसे प्रार्थना की कि वह सागर-मन्थन के प्रथम फल के रूप में इस हलाहल को ग्रहण करें। इसपर भगवान शिव उस भयंकर विष को इस प्रकार पी गये, मानों वह अमृत हो । कवि ने यहाँ यह वर्णन नहीं किया कि जब वह हलाहल शिव के कुछ में पहुँचा, तब देवतात्रों की विनती पर उन्होंने उसे वहीं रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया । परन्त कथा के इस भाग का ज्ञान उस समय भी अवश्य रहा होगा: क्योंकि महाभारत में इसका अनेक स्थलों पर विभिन्न प्रकार से उल्लेख किया गया है। इस कथा की उत्पत्ति निःसन्देह वेदिक रुद्र की 'नील-श्रीव.' 'नील-कंठ' उपाधि का समाधान करने के फल वरूप हुई थी। इन उपाधियों के मूल ऋर्थ को लोग भूल गये थे; परन्तु चूँ कि उपाधियाँ स्वयं अभी तक चली आ रही थीं, अतः उनको समसाने के लिए ही यह कथा रची गई।

एक अपन्य कथा है - गंगावत्सा की र । इसकी उत्पत्ति का हम ऊपरवाले ढंग से समाधान नहीं कर सकते । भगीरथ अपने पूर्वज सगरपुत्रों के उद्धार के लिए गंगा को स्वर्ग से उतार कर पृथ्वी पर लाना चाहते थे। उनकी भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान् शिव ने गंगा के प्रपात को रोकने के लिए, उसे पृथ्वी पर पहुँ चने से पहले, अपने सिर पर लेना स्वीकार कर लिया। अपने अभिमान में गंगा ने चाहा कि भगवान् शिव को भी अपने साथ वहा ले जायँ और पाताल लोक में पहुँ चा दें। गंगा के अभिमान-भर्दन के लिए शिव ने उसकी धारा को अपनी जटाओं में ले लिया, और उन जटाओं के जंगल में गंगा ऐसी खोई कि लाख प्रयत्न करने पर भी बाहर निकलने का कोई मार्ग न पा सकी। इस प्रकार गंगा का अभिमान चूर हो जाने पर, और भगीरथ के सानुरोध अनुनय करने पर, अन्त में शिव ने उसे मुक्त कर दिया। यहाँ इस कथा का प्रयोजन सण्ड रूप से शिव की महत्ता प्रदर्शन ही है; परन्तु वास्तव में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका पता नहीं। संभव है कि जिस गंगा नदी को

१. रामायण, बा॰ का॰ : ४५, १८-२६।

र. ,, ,, :४**२-४३**।

पृथ्वी पर देवनाश्वरूप माना जाता है, श्रीर जिसके उद्गम का शायद उस समय तक ठीक ठीक ज्ञान नहीं था, उसका उचित स्थान-निर्देश करने के लिए इस कथा की रचना हुई हो।

शिव सम्बन्धी अन्य कथाएँ शिव और पार्वती के साह चर्य के कारण वर्ना । इनमें सबसे प्रमुख वह है - जो इसी साहचर्य का समाधान करती है। देवताओं के स्वरूप का ऋत्यधिक मानवीकरण हो जाने के कारण यह आवश्यक था,और नवल व्याप्यश्रीक तकें की यह माँग भी थी कि किसी देवता को अगर पत्नी मिले तो वह सामान्य पश्चिप्य-िश्व द्वारा की उसे प्राप्त करें। जहाँ तक भगवान् शिव का सम्बन्ध है, उनके विषयान की कथा के समान ही उनके विवाह की कथा भी एक वृहत् कथा का भाग है: परन्त उसका वास्तविक प्रयोजन बिलकल स्पष्ट है। उसकी उत्पत्ति का ज्ञान भी सहज ही हो सकता है: क्योंकि जब पार्वती को हिमनत की पुत्री माना जाने लगा, और शिव का वास भी उसी पर्वत में, तब कथा के शेष श्रंशों की पूर्ति एक सहज-सी बात थी। रामायण में इस कथा का, केवल एक बार संजित रूप में ही, उल्लेख किया गया है । इसमें कथानक इस प्रकार है कि उमा ने शिव को वर रूप में पाने लिए तपस्या की, त्रीर उसके पिता ने यथासमय उसका विवाह शिव से कर दिया | बाद में इस कथा का विस्तार हुआ और इसमें अनेक दूसरी वातों और घटनाओं का समावेश किया गया। यहाँ तक कि यह कथा महाकाच्यों का कथानक बनने के योग्य हो गई। इनमें से एक घटना है-मदन-दहन। इसकी सम्भवतः एक ऋपनी कथा थी, ऋौर इसकी रचना, शिव के आदर्शयोगी रूप पर जोर देने और शायर कामदेव की 'ऋनंग' उपाधि का समाधान करने के लिए की गई थी। इसका उल्लेख रामायण के एक अन्य स्थल पर भी हुआ है । यहीं शायद इसका ऋदिरूप भी है; क्योंकि इसमें वे नाटकीय ग्रंश नहीं हैं. जो इस कथा के श्रन्य संरकरणां में पाये जाते हैं। कुछ श्रीर बातों में भी यह कथा उनसे भिन्न है। इस कथा के अनुसार कामदेव ने, जो पहले सशरीर था, विवाह के उपरान्त अपनी पत्नी के साथ विचरते हए शिव को रोकने की उद्दर्खता की । परन्तु शिव के तृतीय नेत्र के प्रचरण्ड कीधानल से वह भरमसात हो गया। इस कथा से शिव को 'कामारि' की एक नई उपाधि मिली 3।

शिव और पार्वती के विवाह की कथा के सिलसिले में ही स्कन्द के जन्म की कथा भी रामायण में दी गई है। सूत्र-प्रन्थों में इस देवता का उल्लेख हो चुका है। परन्तु वहाँ उसके और शिव के सम्बन्ध का कोई वर्णन नहीं किया गया। रामायण में इस कथा के दो भिन्न रूप हैं; परन्तु दोनों आपस में कुछ मिल जुल भी गये हैं। पहले रूप में कथा इस प्रकार है कि शिव आर पार्वती की रित-लीला जब अतिरीर्धकाल तक चलती रही, तब देवतागण बबरा गये। वे ब्रह्मा को अध्रणी बना शिव के वास पर पहुँचे, और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह पार्वती से अपनी काई सन्तान उत्पन्न न करें; क्योंकि ऐसी सन्तान के तेज को तिलोक में काई सहन नहीं कर सकेगा। शिव ने प्रार्थना स्वीकार की; परन्तु उनका जो बीज

१. रामायस, बार्व कार्यः ३५, १३-२०।

२. ,, ,, : २३, १० और आगे ।

३. .. उ०का०: ६,३ इत्यादि।

विद्धारण हो चुका था, उसके लिए कोई उपयुक्त पात्र माँगा। देवतात्रों ने पृथ्वी को इस कार्य के लिए राजी किया. और जब शिव के बीज ने समस्त पृथ्वी को व्याप्त कर लिया, तब श्वामिनदेव उस बीज में प्रवेश कर गये। इसपर उस बीज ने एक श्वेत पर्वत का रूप धारण कर लिया, जिसपर एक शर वणा था और इसी वन में स्कन्द का जन्म हन्ना। परन्त देवताओं के इस असामियक विझ डालने से पार्वती को बहुत रोप आ गया, और इन्होंने देवताओं को शाप दिया कि वे सदा निःसन्तान रहेंगे । इस कथा का दूसरा रूप अगले खंड में दिया गया है. अपेर एक प्रकार से कथा के पहले रूप को ही आगे बढाता है। क्योंकि, जब रार्ट्नी के रूपए से देवताओं की ऋपनी कोई सन्तान न हो सकी, तब उन्होंने गंगा को अभिन से पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा, जो उनके शत्र-दानतों का संहार कर सके। गंगा राजी हो गई: परन्त अपन के बीज को सहन न कर सकी। उसने उसे हिमालय पर्वत पर डाल दिया, जहाँ वह भ्रण रूप में बढता रहा, और उचित समय पर 'स्कन्द' का जन्म हन्ना। इस नवजात शिया को कृत्तिकान्नी ने पाया तथा पाला-पोसा. श्रीर इसी कारण उसका 'कार्तिकेय' नाम भी पड़ा । स्त्रव यहाँ देखना यह है कि कथा के दोनों ही रूपों में शिव का अप्रसत्ती पत्र 'स्कन्द' नहीं हैं। दूसरे रूप में तो उसका शिव से कोई सम्बन्ध ही नहीं है और उसको अपिन का पुत्र माना गया है। पहले रूप में भी अपिन ही 'रकन्द' का अन्यवित जनक है, यद्यपि जिस बीज से रकन्द का जन्म हन्न्या, वह शिव का ही था। यह भी ध्यान देने योग्य वात है कि जब स्कन्द को, शिव का पुत्र नहीं. श्चिपित 'ऋष्ति-सम्भवः' श्चर्यात् श्चरित से उत्पन्न वतलाया गया है, तब ऐसा जान पड़ता है कि प्रारम्भ में 'स्कन्द' का शिव का पुत्र नहीं माना जाताथा। वह ऋगिन का पुत्र था क्रीर सम्भव है कि वह सर्य-सम्बन्धी कोई देवता रहा हो। जब हम महाभारत का निरीक्तरा करेंगे तब यह बात और भी रपष्ट हो जायेगी और वहाँ हमें तो इस कथा का वह आदि रूप ही नहीं मिलता है। वहां इस कथा के विकास की विभिन्न ऋवः थाओं से हमारा परिचय होता है, ऋीर हमें यह भी पता चलता है कि क्यों स्कन्द की शिव के साथ सम्बद्ध करने का प्रयाम किया गया ?

इन कथात्रों के ऋतिरिक्त रामायण में कई अन्य कथात्रों के प्रसंग भी आये हैं। अतः इनका भी उम समय तक प्रादुर्भाव हो गया होगा। दन्न-यज्ञ की कथा का एक बार उल्लेख किया गया हैं ' श्रीर एक बार शिव द्वारा 'त्र-धकवध' का भी उल्लेख हुआ हैं । इसके ऋतिरिक्त 'त्रिपुरारि' ऋौर इसकी पर्यायवाची शिव की अन्य उपाधियों के उल्लेख से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शिव द्वारा दानवों के तीन पुरों के ध्वंस की कथा भी उस समय तक प्रचलित हो गई थी '। श्री गोरेसियो

१. रामावस, बार्कार: ३६, ५-२७।

२. ,, ,, ३७,२३-२४।

३. ,, ,, : ६६,६।

४. ,, भर० का० : ३४, ६३।

४. ,, बार्बार : ७४, १२; ४, २८; ६, ३।

द्वारा प्रकाशित रामायण में तो इस कथा के दो प्रत्यच् उल्लेख भी हैं । इस कथास्त्री का विन्तृत विवेचन हम 'महाभारत' का निरीक्षण करने समय करेंगे।

भगवान् शिव का एक प्रमुख ऋौर महत्त्वपूर्ण रूप ऋभी देखना शेष है। वह है---देवतात्रां त्रीर मनुष्यों द्वारा ही नहीं, ऋषितु इन दोनों के शत्रु मानेजानेवाले दानवीं द्वारा भी शिव की उपासना । उदाहरणार्थ रावण का जब एक बार अभिमान हुट चुका. तब वह शिव का भक्त हो गया । विद्युत्केश दानव को पार्वती ने गोद लिया था ऋषे शिव ने उसे असरत्व का वरदान दिया था । एक अन्य स्थल पर कहा है कि देवताओं के प्रार्थना करने पर भी शिव ने दानवीं का संहार करने से इनकार कर दिया: क्षीकि वह पहले ही दानवीं का संहार न करने का बचन दे चुके थे । इससे शिव का दानवीं के साथ कुछ निकट सम्बन्ध प्रतीत होता है, ऋोर इस बात में वह विष्णु से विलकुल विपरीत है। विष्णु ने कभी किसी टानव को कोई वर नहीं दिया ऋौर न किसी टानव ने ही कभी विष्णा की उपासना की। वह हमेशा देवतात्रों के पद्मपाती ऋोर दानवों के संहारक रहे हैं। शिव ने जब देवतात्रों की पार्थना को ऋस्वीकार कर दिया, तब विष्णु ने उनके कार्य को ऋपने ऊपर लिया। यह अन्तर इन दोनों देवताओं में एक मीलिक भेद का परिचायक है, यद्यपि इनकी उपासना का विकास समान प्रकार से हो रहा था, ऋौर ऋगो चल इन दोनों का तादातस्य भी हो गया। यह अन्तर इन दोनों देवताओं के आदि-स्वरूप पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता है। विष्णुप्रारम्भ सेही विशुद्ध रूपसे ऋायों के देवताये। बारम्भ सेही उनकी उपासना ऋर्षि जाति के उच वर्गों में होती थी और बहुत शीव ही ब्राइगों के कर्मकाएड से भी उनका यथेट सम्पर्क हो गया । यहाँ भी उनका महत्त्व बहुता ही गया और उनको मानों यज्ञ का प्रतीक माना जाने लगा "। जनसाधारण में विष्णु की उपायना ऋशिक नहीं होती थी। इसके अलावा विष्णु का ब्राह्मण पुरोहितों के कर्मकारड के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाने से विष्णु के स्वरूप में ऋथवा उनकी उपासना में किसी विदेशी ऋंश का समावंश न हो सका। कर्मकाएड के उत्थान के साथ यज्ञ को उनका मूर्त-त्वरूप माना जाने लगा आरे इसी से विष्णु की वह दशा नहीं हुई जो ऋन्य देवताऋों की हुई। जैसे-जैसे ऋन्य देवताऋों के महत्त्व का हास होता गया, विष्णु आर्थों के प्रधान देवता बनते गये, और इसी नात उनके शत्रुओं के संहारक भी, जिनको देवकथा ऋषों में दानवों का रूप दिया गया है, ऋषों के प्रधान देवता वन गये। परन्तु रुद्र की यह स्थिति नहीं थी। उनका लोकप्रिय स्वरूप ऋीर प्रचलित लोक-विश्वासों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध हम देख ही चुके हैं। हमने यह भी देखा है कि ऋपने इस लोकबिय रूप के फलत्वरूप रुद्र ने ऋपर्येतर जातियों के ऋनेक देवतात्रों को त्रात्मसात् कर लिया, त्रीर इन जातियों को त्रार्य जाति के साथ मिलाने

१. रामायस, (गोरेसियो संस्करम्) : ४, ५, ३०; ६, ५१, १७।

र. ,, उ०का० :१६,३४ और आगो।

३. ,, ,, :४, २६।

४. ,, ,, :६,३ और ऋगो।

प्र. 'विष्णुवे यज्ञः'।

की सविधा के लिए इनको आर्थ-देवता रुद्र का उपासक माना जाने लगा। इन जातियों का तो धीरे धीरे आयों के साथ सम्मिश्रण हो गया: परन्त इनके प्रारम्भ में आर्येंतर होने की सनि देवकथाओं में बनी रही। यही कारण था कि इन देवकथात्रों में दानवों को शिव का उपासक माना गया है। रामायण में शिव दानवों की उपासना खीकार करते हाए और उन्हें बरवान देते हुए पाये जाते हैं। हमें इसको उस प्राचीन काल की स्मृति समकता चाहिए। जब दानव, विभिन्न ऋार्येतर जातियों के ऋपने ऋादिम मानवरूप में. शिव की उपासना करते थे और उनसे कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। इस प्रकार शिव मनुष्यों और सुरों के ही देवता नहीं थे. ऋषित दानवां के भी उपास्यदेव थे । शिव की इस एडिटीय माना को लेकर उनके उपासकों ने उनका पदोत्कर्ष किया। वही एक ऐसे देवता थे, जिन्हें सारी सृष्टि—देव स्त्रीर हानव —एजते थे। स्वयं विष्ण भी यह दावा नहीं कर सकते थे। इसी कारण शिव-भक्तों ने शिव को ही देवाधिदेव स्त्रीर परम परमेश्वर माना। केवल एक देवता ब्रह्मा भी थे, जिनकी उपासना देव और दानव दोनां करते थे। परन्तु ब्रह्मा के इस प्रकार पूजे जाने के कारण बिलकुल भिन्न और अपेद्माकृत बड़े सरल थे। चराचर के स्वश के रूप में उनकी कल्पना की गई है। उन्हांने जहाँ देवों की सृष्टि की, वर्षं वानवीं स्त्रीर मनुष्यों तथा ऋन्य प्राणियों की भी । इसी तथ्य को प्रजापित स्त्रीर उनकी दो पिनयों, दिति स्रीर स्रिदिति, की कथा में लक्षण रूप से दर्शाया गया है। दिति से दैत्य और ऋदिति से ऋदित्य और ऋन्य देवता उत्पन्न हए। ईसाई देवकथात्रां में भी इसी प्रकार का एक उदाहरण मिलता है कि शैतान और उसके अनुयायी प्रारम्भ में ईश्वर के दरबार के फरिएते थे। देवों श्रीर दानवीं के समान ख़ष्टा होने के नाते, दोनों के द्वारा ब्रक्षा की उपासना होनी :वाभाविक ही थी। परन्तु ज्यों ज्यों विष्णा ऋौर शिव का महत्त्व बद्ने लगा, त्यी-यो ब्रह्म का महत्त्व घटता गया ऋौर ऋन्त में लुप्तश्राय हो गया। यद्यपि प्राचीनता है नहें द्रका की स्थान किन्हीं में होती रही; परन्तु वास्तद में भगवान शिव ही एक ऐसे देवता रह गये जिनको स्थार्थ में 'सर्वेश' कहा जा सकता था।

रामायण में शिव के स्वरूप और उनकी उपासना के प्रमुख श्रंशों का उल्लेख मिलता है। साथ-साथ इन्हों के सम्बन्ध में अनेक छोटी-मोटी वातों का भी पता चलता है। प्रथम तो रामायण में शिव की दो नई उग्रियों दी गई हैं, 'हर' श्रीर 'वृपध्वज' । पहले नाम की व्युत्पत्ति 'हू' धातु से हुई हैं जिसका अर्थ है — 'ले जाना'। जान पड़ता है कि प्रारम्भ में यह उपाधि अगिन की थी; क्योंकि उसको देवताओं के लिए विल ले जानेवाला माना जाता था। जब रुद्र और अगिन का तादात्म्य हुआ, तब सम्भवतः यह उपाधि अगिन से बदलकर रुद्र को दी जाने लगी और कालान्तर में यह उपाधि शिव के सबसे अधिक प्रचलित नामों में से एक हो गई। दूसरी उपाधि का इतिहास भी रोचक है। संहिताओं में हम देख आये हैं

१. रामायस, बा॰ का॰ : ४३, ६; उ॰ का॰ ४, ३२; १६, २७; ८७, ११। यह उपाधि 'प्राश्वलायन गृद्ध-सूत्र' में भी एक बार शिव को दी गई है—४, १०।

२. ,, बुवकाव : ११७, ३; उवकाव १६, ३४; ५७, १२।

कि 'वृपभ' अथवा 'वृप', रुद्र की एक सामान्य उपाधि थी। इन शब्दों का व्यावदारिक अर्थ 'वैल' है। ब्राह्मण प्रन्थों और उत्तर वैदिक साहित्य में भी यह शब्द रुद्र की उपाधि मात्र ही रहा, और रुद्र के सम्बन्ध में इसका शाब्दिक अर्थ 'वर्षयिता' अर्थात् वर्षा करनेवाला किया जाता था। परन्तु धीरे-धीरे ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द का यह अर्थ लोग भूल गये, और इसके व्यावदारिक अर्थ को ही लेकर उन्होंने वृपभ को शिव का वाहन मानकर इस उपाधि का समाधान किया। तदनन्तर शिव के मन्दिरों पर जो पताकाएँ फहराई जाती थीं, उनपर सम्भवतः इस वृषभ के चित्र बनने लगे, अर्थेर इस प्रकार, शिव को 'गुरमध्यत' की नई उपाधि मिली।

रामायण में ही प्रथम बार शिव के परिचर 'नन्दी' का भी उल्लेख किया गया '। उसको कराल छाङ्गिदाला, कृष्ण पिंगल वर्ण का, शमनाकार, छोटी-छोटी वाहोंबाला, जन्दु महावली, विकट रूप और मुख्डी कहा गया है। उसका यह रूप हूबहू रुद्ध रूप में शिव के प्राचीन छादुचरी-जैना है, जो अब 'गण्' कहलाते थे। नन्दी की एक उपाधि 'मुख्डी' से ऐसा जान पड़ता है कि शिव के कुछ उपासक ऐसे संन्यासी थे जो अपने केश मुड़ा देते थे। अपर काल में तो इस केश-मुंडन का आम प्रचलन हो गया। अतः नन्दी और गण् हमें शिव के उस प्राचीन रूप की याद दिलाते हैं जब प्रचलित लोक-विश्वाम के विचित्र रूपधारी अलीकिक जीवों के वे दल-नेता थे। उनके स्वरूप में महान् परिवर्तन हो जाने पर भी इन जीवों का सम्बन्ध उनसे बना ही रहा।

शिव के इसी प्राचीन रूप की श्रोर रामायण में एक श्रोर स्थल पर भी संकेत किया गया है, जहाँ शिव के 'मैपन्य' को सर्वोत्तम माना गया है । एक अन्य स्थल पर हम शिव के स्वरूप का एक नया पहलू देखते हैं, जिसकी उत्ते करीं चर्चा नहीं हुई है । यहाँ कहा गया है कि एक बार शिव उर्दिन नित अपने अनुचरों को साथ ले बन में बिहार करने गये। वहाँ पार्वती के विनोदार्थ शिव ने स्त्री-रूप धारण कर लिया और इसके फलस्वरूप उस प्रदेश के प्रत्येक पुरुपसत्व का, यहाँ तक कि पुरुष नामवाले वृद्धों का भी, उसी प्रकार स्त्री-रूप हो गया। तब शिव, पार्वती और उनके सब अनुचर मस्त होकर बन-विहार और अपनेत प्रमेत करने लगे। उसी समय जब 'इल' नामक राजा दैवयोग से उस प्रदेश में आ गये तब तत्व्युख वे भी स्त्री-रूप हो गये। तमी से उनका नाम 'इला' पड़ा। शिव के इस रूप की उत्पत्ति कैसे हुई, यह हम आगे चलकर देखेंगे।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि रामायण में 'लिंग' का कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उस समय लिंगोपासना का ऋस्तित्व नहीं था। वास्तव में रामायण से हमें शिव की उपासना के सम्बन्ध में, वह सच्ची मक्ति से असन्न होते थे और तपश्चर्या द्वारा उनसे वरदान प्राप्त किये जा सकते थे, इसके सिवा बहुत-कुछ पता नहीं

१. रामावर्ग, उ० का० : १६, ८।

२. ,, ,, : १०,१२ । ऋग्वेद में रुद्र को मिषक् और 'मिषकतम्' कहा गया है।

き。 " " : 四四, くそ- (女 )

लगता। किसी रिव-मिन्टर का अथवा शिव की मूर्त्ति तक का रामायण में कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु यह तो हम देख ही चुके हैं कि 'रामायण' मित्तिवाद का विकसित रूप है, अरेर मित्रवाद के प्रभाव ने शिव का स्वरूप बिलकुल बदल गया था। पिछले अध्याय में हम यह भी देख चुके हैं कि भारत में मिन्दरीं और मूर्तियों का निर्माण मित्रवाद के विकास के साथ-ही-साथ हुआ, अतः हमारा यह मानना युक्तिसंगत ही होगा कि रामायण के समय तक मिन्दर में पूजा करने की प्रथा का प्रादुर्भाव हो चुका था, और शिव की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थीं और उनकी उपासना होती थी।

रामायन महास्तान युग में बद्र और शिव के स्वरूप और उनकी उपासना के विषय में हमें रामायन की अपेचा महाभारत से बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती हैं। महाभारत के विभिन्न कालों में एक से अधिक संस्करण हो चुके हैं, अतः हो सकता है कि शिव-सम्बन्धी प्रसंग सब एक ही समय के न हों। परन्तु सब मिलाकर इन प्रसंगों से, उस युग में, रुद्र और शिव की उपासना के विषय में हमें अच्छा ज्ञान हो जाता है।

इस युग में रुद्र-शिव की उपासना के दो रूप हैं — एक दार्शनिक और दूसरा लोक-प्रचलित । यद्यपि महाभारत में इन दोनों रूपों को इस ढंग से पृथक नहीं माना गया है, और यह भी सत्य ही है कि शिव की उपासना के लोकप्रचलित रूप पर उसके दार्शनिक रूप का भी काफी प्रभाव पड़ा है। फिर भी सुविधा इसी में होगी कि हम पहले इन दोनों रूपों का अलग-अलग निरीक्षण करें, और फिर समष्टि रूप से यह देखें कि उस काल में शिवोपासना का क्या रूप था 2

दार्शनिक रूप में शिव को अब परंबद्ध माना जाता था। वह असीम हैं, अचिन्त्य हैं, विश्वस्था हैं और विश्व को अपनेमें समाये हुए हैं। वह परम हैं और उनसे परे कुछ भी नहीं है। वह महाभूतों के एकमात्र उद्गम और एक मात्र आधार हैं, वह नित्य, अध्यक और कारण हैं । एक होते हुए भी उनके अनेक रूप हैं । वह सबमें ज्यास हैं, और सबके उद्गम हैं। वह विश्व के आदि हैं, और उन्हीं में विश्व का विश्व होता है। सृष्टि के जिल्ल्यकर्ता के नम में उनको 'कालक्द्र' कहा गया है । इस प्रकार जो स्थान उनको 'श्वेताश्वर उपनिषद' में दिया गया है, उसको यहाँ पूर्णरूप से मान्यता दी गई है, और शिव का पद अपने चरमोत्कर्ष को पहुँचता है। परन्तु अब तक भी इस सम्बन्ध में शिव और विष्णु में कोई प्रतिस्पद्धां नहीं थी और एक स्थल पर दोनों को स्पष्ट रूप से समान कहा गया है । हाँ, उनके अपने उपासकों ने अन्य सब देवताओं

१. महामारत, हो ७०: ७४, ५६, ६१, १६१, २६; श्रीर श्रनुशासनपर्व २२, १५८।

२. ,, इ.सं०:२४,६२,६४।

<sup>₹. ,,</sup> श्रानु•ः २२, १६६, २२, १८८, ६०।

<sup>¥. ,,</sup> अनु**ः** ११२, ५३।

को छोड़कर केवल उनको ही सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया था । स्वयं विष्णु स्मयने कृष्णावतार रूप में कई बार शिच की महिमा का गान और उनकी उपासना तक करते हुए दिखाये गये हैं? । परन्तु चिया सन्ते ने विष्णु के सम्बन्ध में भी बही किया छीर इस प्रकार इन दोनों देवतास्त्रों में एक साम्य-सा स्थापित हो गया था। जिस समय जिस देवता की उपासना होती थी, उस समय उसा की सर्वश्रं घड माना जाता था। वास्तव में यह वही संहिता क्रों वाली प्रथा है, जिस के अनुसार प्रत्येक देवता को उसका स्तवन करने समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वैदिक देवतागण में से विष्णु और शिव इन्हीं दो देवतात्रों का, वेदोत्तर काल में, उत्कर्ष हुआ और अब यह प्राचीन प्रथा इन्हीं दो देवताओं के सम्बन्ध में प्रचलित थी। परन्त अन्त में इस प्रधा का स्थामाधिक परिसाम इन दोनों देवतात्रों का तादात्म्य हो जाना ही था। शिव श्रीर विष्णु दोनों के उपासक, यद्यपि उनके मार्ग अलग-अलग थे, अब एक ही एकेट्वस्वाद की स्थिति पर पहुँच गये थे और उसी एक ईश्वर को एक दल शिव और दूसरा दल विष्णु कहता था। इससे असली अवस्था-केवल इसी बात-को समकता था कि इन देवताओं के इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ माने जाने पर दोनों में कोई वास्तविक अन्तर नहीं रह जाता। पुराग्हों के समय तक यह अवस्था भी त्रा गई थी; परन्तु रामापरा-सहासायन में इन दोनों देवतात्रों का कभी खाक्य रूप से वादातम्य नहीं किया गया है और साधारणतया इनको एक नहीं माना गया है। फिर भी उस समय उपनिषदों की परम्परा तो काफी प्रवल रही होगी और हम यह कह सकते हैं कि उस समय भी कम से-कम कुछ लोग इन दोनों की एकता को समसते होंगे।

शिव के परंबद्ध स्वरूप के प्रदुर्भाव के नाथ-साथ उनका सांख्य से भी सम्बन्ध हुन्ना। इस सम्बन्ध की पहली मलक हमने उपनिपदों में देखी थी। महाभारत में इसकी समृति शेष हैं और अनेक बार शिव का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वह सांख्य को अपने द्वारा जानते हैं। एक स्थल पर शिव को स्वयं सांख्य कहा गया है ' और जो लोग सांख्य के सिद्धान्तों के विशेषज्ञ हैं तथा तत्त्वों और गुणों का ज्ञान रखते हैं, वही शिव को पाते हैं और मोद्य प्राप्त करते हैं। शिव का सांख्य के साथ यह सम्बन्ध सम्भवतः किस कारण हुन्ना, यह हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। परन्तु सांख्य के पुरुप का जो स्वरूप 'श्वेताश्वतर उपनिषद' में है, वह देवीन्त-कालीन, सांख्य दर्शन के पुरुप से कुछ मिच्च है, और वेदान्त के बढ़ा के अधिक निकट है। शिव का सांख्य से सम्बन्ध इस अधिपतिषदिक पुरुप के रूप में हुन्ना था। उनका यह रूप बाद में भी बना रहा और महामारत में हम देखते हैं कि उनका स्वरूप वेदोत्तर-कालीन सांख्य के पुरुप की अपेद्धा वेदान्त के बढ़ा से अधिक मिलता है। इसी कारण शिव का सांख्य के साथ, जो प्राचीन सम्बन्ध था, वह धीरे-धीरे सीण होता गया और अन्त में विलकुल ही लुस हो गया।

रै. महाशारत, श्र<u>न</u>ः २२ ।

२. ,, द्रोसा : ७४, १६, ५१, १६१, २१ और आगे ।

र. ,, वर्षाः : २४,६१—'वः मॉल्यमा नता वेति'।

४. , अञ्च : २३,४३।

महाभारत में इस सम्बन्ध की स्मृति तो अवश्य बनी है; परन्तु साथ-साथ इस सम्बन्ध के क्रम्णः विच्छेद के भी संकेत मिलते हैं। उदाहरणार्थ एक स्थल पर यह कहा गया है कि शिव एक दार्शनिक जिज्ञासु का रूप घर सांख्य दर्शन और सांख्य पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने 'चन-पुन्च' ऋषि के पास गये '। यहाँ सांख्य को बड़ा ऊँचा पद दिया गया है। इसको वह सन्मार्ग बताया गया है, जिसपर चलकर सनत्कुमार-जेंसे महिंपेंगों ने मोद्य प्राप्त किया। शिव अपने सम्बन्ध में कहते हैं कि वह अवतक 'ऐश्वर्य' और 'अष्टगुण' के 'बेकुत' और 'द्रार' मार्ग का अनुसरण करते रहे हैं। 'ऐश्वर्य' का यहाँ अर्थ ईश्वर का मार्ग प्रतीत होता है और इसका आश्रय सम्भवतः भक्ति-मार्ग के एकेश्वरवाद से है, जिसका प्रचार शैव और बैच्छाव दोनों मत कर रहे थे। यहां यह भी ध्यान देने योख बात है कि सांख्य को यहाँ 'प्राकृत ज्ञान' अर्थात् प्रकृति का ज्ञान कहा गया है '। इससे पता चलता है कि इस समय तक प्रकृति की कल्पना सांख्य शास्त्र का एक प्रमुख अंग बन गई थी, और इसकी एक विशेषता थी। इसी संदर्भ के अन्तिन दो पंदों में कहा गया है कि शिव और अन्य देवताओं ने सांख्य का सच्चा मार्ग छोड़ दिया था तथा वे असत् मार्ग पर चलने लगे थे। शिव और सांख्य के इस विभेद से प्रसंगवश यह भी पता चलता है कि यह संदर्भ अपेदाफ़त बाद का है।

शिव का योग के साथ जो सम्बन्ध था, वह भी उनके दार्शनिक स्वरूप का ही एक इंग माना जा सकता है। इस सम्बन्ध की उत्पत्ति हम पिछले अध्याय में बता ही चुके हैं। रामायण महाभारत के समय तक योग और तपश्चर्या भगवत्-प्राप्ति के प्रमुख साधन माने जाने लगे थं। महाभारत में तो इसको और भी स्पष्ट कर दिया गया है। शिव को तप और भक्ति हारा हा पाया जा सकता हैं। वह योगियों के परम पुष्प हैं । वह आत्मा का बोग और समस्त तपश्चर्याएँ जानते हैं और स्वयं महायोगी हैं । यह ध्यान देने योग्य बात है कि कई स्थलों पर विष्णु को भी 'योगेश्वर' कहा गया है । इससे पता चलता है कि महाभारत के समय तक विष्णु की उपासना में भी बोगाम्यास का समावेश हो गया था; क्योंकि कोई मत भी इसके बढ़ते हुए महत्त्व की उपेद्या नहीं कर सकता था।

ऋब हम शैव धर्म के लोकप्रचलित रूप की ऋोर ऋगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शिव के विभिन्न ऋनुयायियों के विभिन्न ऋगचार-विचारों के ऋनुसार शैव धर्म के भी ऋनेकानेक

१. महाभारत, अनुः : ६८, ८, २२।

२. , अनु०: १८, २०।

३. ,, वन० : 🗝 , २५ और आगे । द्रोख० : ७४, १६ और आगे ।

४. ,, द्रोसा : ७४, ४१।

५. .. कर्सा० : २४, ६०।

६. .. द्रोख० : ५०. ४३ और आगे।

७. ,, अनु० : ६८, ७४ इत्यादि। 'गीता' के अंतिम स्लोक में भी कृष्ण की योगस्वर कड़ा गया है।

रूपों का विकास हो रहा था। इनमें से सबसे प्रस्य रूप वह है जिसकी शिव के दार्शनिक स्वरूप की लोकप्रचलित व्याख्या कह सकते हैं। शिव की एक ईश्वर, जरात का स्वष्टा. पालनकर्ता श्रीर संहर्ता माना गया है। वह देवतास्रो, मानवो स्रोर शनवो के परम प्रभ हैं । उनकी ही प्राचीन काल से उपायना होती आई है, वर्तमान में होती है और भविष्य में होती रहेगी र। वह असीम हैं, अचिन्त्य हैं और देवताओं द्वारा भी अन्धिसम्य हैं । उनके साधारण नाम हैं — 'ईशान', 'महेश्वर', 'महादेव', 'भगवान' और 'शिव' "। उनको अन्य सब देवताओं से बड़ा माना गया है। मारे देवता ब्रह्मा-विष्णु के माथ, उनकी शरण में ऋति हैं । एक स्थल पर बन्ना ऋौर विष्णु को भगवान् शिव के दीनी ऋोर खड़े हए बताया गया है । एक अन्य स्थल पर यह वर्गान किया गया है कि यह दोनी देवता शिव के पार्श्वों में से निकल रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव का ही अंश माना गया है। इसी वर्णन के पीछे त्रिमृति की कल्पना है. जिसका बाद में इतना प्रचार हुआ। शिव की उपासना का सार 'मिक्त' है और रामायस की तरह यहाँ भी शिव की कल्पना सतत मानव जाति के कल्पागुकारी और भन्तादकारी देवता के रूप में की गई है "। शिव का यह स्वरूप द्वोग्रापर्व की उस कथा से बहत ऋच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है. जहां शिव मानव-कल्यामा के हित में ब्रह्मा से अपनी विध्वंसकारिगी अपन को शान्त करने के लिए अनुनय करने हैं। वह अपिन उनके कोप से प्रज्ञलित हुई थी और जिससे समस्त सृष्टि के भस्म हो जाने का भय था । प्राचीन काल में अनेक ऋषियों ने ऋपनी भक्ति के बल से शिव से ऋनेक बरदान पाये थे । महाभारत काल में इन्हीं ऋषियों का अनुकरण अर्जन, उपमन्य और अन्य लोगों ने किया था 'े। इसके अतिरिक्त एक विशेष उपासना भी थी. जिससे शिव प्रसन्न होते थे। यह 'पाश्रपत वर्त' था, जिसका कर्मापर्व में उल्लेख किया गया है है। वतकतां की परिध्यान स्थीर उसके उद्देश्यों के अनुसार इस बत की-दारह दिन से वारह वर्ष तक की-विभिन्न अर्वाधयां होती थीं। परन्त इस व्रत का विस्तृत वर्णन नहीं दिया गया है।

शौव धर्म का सबसे ऋधिक टोक्टचिट रूप वह था, जिसमें शिव को पार्वती का

१. महाभारत, द्रोख०: ७४, ४१, ४३।

२. ,, कर्ख•: २४,६⊏।

ন্ত: ২২, ১৬।

४. ,, कर्यां०:२४,६१,६३ ; शाल्य०३६,६ ; सौप्तिक०६,३२।

 <sup>,</sup> अनु०: २२, १४४-४५ ।

६. ,, अनु०: २२, १४४-४४ ।

७. ,, द्रोरा०: ४१, १४, ७४, ६२ : अनु० ११२, १६ इत्यादि ।

प्राचित्र : ५०, म० और धारो।

१. ,, भनु०: २४, १, ३८।

१०. ,, बन० : ३३, ८७ और आने ; अनु० : २२, ८४-६०।

११. , वर्षः : २४, २४।

पति माना जाता था ऋषेर दोनों की साथ-साथ उपासना होती थी। दयानिधान, कल्याण-कारी शिव की पत्नी भी वैसी ही त्या की मिर्त और सौम्य स्वभाव की थीं और दोनों केलास पर्वत पर अनस्त और परम आनन्द की अवस्था में रहते थे। प्रत्येक युग में मनुष्यों के लिए वे विवाहित प्रेम का आदर्श रहे हैं । शिव का यह स्वरूप भक्तिवाद के आराध्यदेव का सर्वोत्तम उदाहरस है। इसी रूप में शिव की प्रशंसा में स्त्रतियां गाई जाती थीं। इनमें शिव को सदा परमेश्वर का पद दिया जाता था और शिव की दया तथा अनुग्रह के लिए उनमे प्रार्थना की जाती थी। देवताओं तक को शिव को इसी प्रकार प्रसन्न करना पहला था 🗽 जन साधारमा में ऋधिकांश शिव के इसी रूप की उपासना करते थे: क्योंकि शिव का यह रूप मखद और सगम था तथा मन्द्र्य की मृद्र और ललित भावनाओं का इसके प्रति अल्यशिक आकर्षण था। शिव और पार्वती के रूप का मानवीकरण भी बहुत आगे बढ़ गया है। शिव को अब अत्यन्त सुन्दर आकृतिवाला माना जाता था और पार्वती का रूप एवं लावस्य स्त्री-जाति में सर्वोत्तम था। दोनों के वेश ऋौर ऋलंकारों का भी वर्रान किया गया है । विभिन्न कथाओं में उनकी भावनाएँ भी विलक्त मानवी हैं। व्यम श्रव नियत रूप से शिव का बाहन बन गया था <sup>\*</sup>। परन्तु जब शिव के देवत्व पर ऋधिक जोर दिया जाता था, तब फिर उनके इस मानवी रूप को छोड़ दिया जाता था। उनकी अपुरुषिष स्राकृति का सबसे प्रमुख लज्ञण है - उनके तीन नेत्रों का होना '। कई बार उनको सहस्राच, अटारराभन इत्यादि भी कहा गया है। यह वर्णन वैदिक पुरुष के वर्णन के समान है और स्पष्ट ही शिव की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमता का प्रतीक है । शिव के गरा भी उनके साथ रहते थे श्रीर महाभारत में उनको प्रायः 'भूत' कहा गया है। उनके बड़े विचित्र रूप थे - कुछ विद्युतांग थे. किन्हीं के मानव शरीर ऋौर पशु-पद्मियों के सिर थे तथा किन्हीं के मानव-सिर थे; परन्तु शरीर प्रान्तों के थे '। यह गरा बैदिक रुद्र के खरूप की स्मृति-मात्र हैं। इस प्रसंग में शित्र को 'निशाचर-पति' की उपाधि दिया जाना भी ऋर्थपूर्ण है '।

यद्यपि अव शिव का स्वभाव अधिकतर सौम्य माना जाता था, फिर भी शिव-भक्त शिव के प्रकोप को भूलने नहीं थे। यदि पापियों के कुकमों से अथवा ईश्वरीय इच्छा को उल्लंघन के कारण शिव का कोध जारत हो जाय, तो उनकी सौम्य आकृति बड़ा भयावह रूप घारण कर लेती है। महाभारत में शिव के इस रूप का वर्णन 'कर्ण पर्व' में किया गया है, जहाँ उनको 'ब्रहिट्नंहा दिन' अर्थात् देवताओं और ब्राह्मणों के शत्रुओं का संहार करने

१. महामारत, द्रोख०: ७४, ३५।

२. .. द्रोख०:२४.५४ छीर छारो।

३. " अतु०: २२, ११६ और आगे।

४. ,, अनु०: ११३, ३२ और आगे।

४. ,, वनः : २२६, २६, २७ इत्यादि ।

६. ,, अनु०: २२, ११६ इत्यादि।

७. ,, बन० : म६, ३ ; १८८, १३; द्रोख० ७४, ३७ ; कर्ख० २७, २४ और आगे।

म्हेंचि०: ४१, ४१।

वाला कहा गया है। उनका 'पिनाक' नाम का अनुप और उनका 'शुल् 'नामक बज, उनके प्रिय अग्न हैं?। इसी कारण उनको 'प्रस्त प्राप्त को कहा जाता है '। उनकी शिक्त का कोई मुकावला नहीं कर सकता । उनका जो विरोध करते हैं, उनके लिए तो वह साद्यात् काल हैं । इस रूप में वह कुपित, भयावह और महासंहारकर्ता हैं। उनकी समस्त आकृति भयंकर है और सम्भवतः इसी रूप में उनको कुणावनप्रधारी माना गया है, यद्यपि मावास्त्रा वह एकेन्द्र कुणारी ही थे "।

इस प्रकार ऋपने की ब्राह्मिक स्वरूप में शिव के दो रूप हो गये—एक माँम्प, दूसरा भयंकर। महाभारत काल में शिव के इस द्वयविध रूप का ज्ञान भली प्रकार था। एक स्थल पर स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि शिव के यह दो भिन्न रूप हैं ९।

परन्तु इसके साथ-साथ जो लोग शिव की शरण में जाते हैं, उनकी सब बाधाएँ बे हर लेते हैं । इसी कारण जब-जब देवीं और मनुष्यों पर कोई भीषण संकट आ पहता है, तब वे मगवान् शिव के पास जाकर परित्राण की प्रार्थना करते हैं। भगवान सदा उनकी विनती सुनते हैं। उनके पास आये हुए याचकों की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने पाती। इस रूप में शिव का सबसे प्रसिद्ध कार्य हैं—ि शिव । इस कथा को हम आगे चलकर विन्तर-पूर्व देखेंगे। रामायण में भगवान् शिव द्वारा अन्धक-वध की कथा का प्रसंग आया ही है। जैसे-जैसे समय बीतता गया, अनेक कथाएँ भी प्रचलित हो गई।

भगवान् शिव की लोकप्रचलित उदासनाविधि के सम्बन्ध में जो कुछ हमने रामायरण से जाना, उससे कुछ अधिक हमें महाभारत से पता चलता है। शिव को प्रसन्न करने का एक ही उपाय था और वह था—सच्ची भिक्त । जो उनको प्रसन्न करना चाहते थे और उनसे वरदान प्राप्त करना चाहते थे, वे इस भिक्त के ऋतिरिक्त कठोर तपस्या भी करते थे, और एकाप्र युद्धि से शिव का ध्यान करते थे। जो विश्व और प्रलोभन इस अचल साधना में वाधक होते थे, उनका दमन करने थे। शिव के ऐसे ऋनन्य भक्तों में अर्जुन और उपमन्य प्रसुख हैं। ऋर्जुन ने अपनी तपस्या द्वारा वांछित पाशुपत अस्त्र पाया १९। उपमन्यु ने, जिसकी तपस्या ऋर्जुन से भी कठोर थी, शिव को छोड़ अन्य किसी देवता की आराधना करने से इनकार कर दिया। अन्त में जो कुछ उसने चाहा, उसे मिला। इसके ऋलावा शिव ने

१. महाभारत, कर्यं०: २४.७१।

२. ,, वनः ३३,८७,३४,१ ; उद्योग ११७,७ ।

३. ., कर्या०:२४,७१।

४. ,, ,, : २४,७३।

५. ., , : २६,२६।

इ. ,, ,, :२४,६६ ७०।

७. ,, श्रनु०:१५१,३।

<sup>=. ,, ,, :</sup>१५१,३।

ह. ,, कर्या**ः २४,७**१।

१०. . बन०: ३३, ८७ और आसे ।

प्रमन्न होकर उसे श्रमरत्व का वरदान भी दिया और उपमन्य संसार में एक त्रादर्श भक्त का उदाहरण रख गया १। साधारण रूप से शिव की पूजा स्तृतिगान और प्रार्थनाओं द्वारा की जाती थी। इस प्रकार की ऋनेक प्रार्थनाएँ महाभारत में मिलती हैं?। परन्तु शिव की साधारण दैनिक पूजाविधि के सम्बन्ध में हमें महाभारत से बहुत-कुछ पता नहीं चलता । रामायण की भाँति यहाँ भी ित मन्दिरों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है ; परन्तु शिवमर्तियों की चर्चा अवश्य की गई है। इसीसे हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय शिव-मन्दिर भी होते होंगे। एक स्थल पर कहा गया है कि शिव अपनी मुर्तियों की उपासना से प्रसन्न होते हैं स्त्रोर ये मूर्तियां मानवाकार स्त्रौर लिंगाकार दोनों होती हैं । इससे स्पष्ट पता चलता है कि दोनों प्रकार की मृतियां उस समय बनती थीं और उनकी उपासना होती थी। िंग मुर्जिको के उपने किय-सम्बन्ध की स्मृति अवतक शेष थी। परन्तु इन मूर्तियों की उपसना किवि का प्राचान तथा वास्तविक लिंगोपासना से कोई सम्बन्ध नहीं था। किन्तू इतना यह जरूर था कि केवल भगवान शिव की ही लिंग रूप में उपासना होती थी और इसी कारण उपमन्य ने उनको स्रन्य देवतास्रों से बड़ा माना है। इन्द्र, ब्रह्मा स्रोर विष्णु तक को शित्र के लिंग रूप का उपासक कहा गया है, अतः वे इन सबसे बड़े थे। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत के समय तक लिंग-मूर्तियों की उपासना का शैव धर्म में पूर्णरूप से समावेश हो गया था। यह भी एक रोचक बात है कि शिव के उपासकों ने एक निन्दा प्रथा को किस कुशलता से ऋपने ऋगराध्यदेव के उत्कर्प का साधन बना लिया ।

ऊपर शैव धर्म के जिन क्यों का विवरण दिया गया है, उसको हम शैव धर्म के प्रामाणिक और सबसे अधिक प्रचलित रूप कह सकते हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त भी शैव धर्म के अन्य अनेक रूप थे, जिनका प्रचार विशेष समुदायों में था। ऐसा जान पड़ता है कि शिव-भक्तों पर किसी एक रीति विशेष के अनुसार उपासना करने के लिए कोई दबाब नहीं डाला जाता था। अतः विभिन्न लोग जिस रूप में शिव की कल्पना करते थे, उसी के अनुकृत उसकी उपासना भी करते थे। इसका फल यह हुआ कि शिवो-पासना के इतने विविध रूप हो गये, जिनने संभवतः अन्य किसी मत के नहीं हुए। महाभारत में इन विभिन्न रूपों में कम-से कम दो का तो उल्लेख मिलता है, जिनका प्रचार अधिक नहीं था। परन्तु जिनको इस अर्थ में लोकप्रचलित कहा जा सकता है कि जनसाधारण के ही कुछ वगों में उनका प्रचार था, उनमें से एक में शिव की कल्पना 'कापालिक' के रूप में की गई है। हम यह देख चुके हैं कि वैदिक रुद्र को एक रूप में मृत्यु का देवता समक्ता जाता था। इस रूप में उनका सम्बन्ध पिशाचों, डाकिनियों और इसी प्रकार के

१. महाभारत, अनु०: २२, ५४, १०,।

२. , अनु०:१५१,१६ इत्यादि !

३. अनु ः २२, ६७। शिव की लिंगमूर्तियों के अन्य उल्लेख महाभारत के उत्तरी संस्करख में निम्नलिखित रक्ष्तों पर मिलते हैं:—द्रोख० २२; सौप्तिक०१७; अनु०१४,१६; अनु०१७२।

दूसरे स्त्रमंगल स्त्रीर स्वयंकार सन्दर्शी जीवों से था। सुत्र-प्रत्थों में हमने यह भी देखा है कि रुद्र के इसी रूप के कारण सम्भवतः उनका सम्बन्ध श्मशानों से हुन्ना। ऋतः शिव का 'कापालिक' स्वरूप भी वैदिक रुद्र के इसी रूप का विकास-मात्र प्रतीत होता है। भक्ति-वाद के आराध्यदेव शिव की सौम्य आकृति के सर्वथा विपरीत यहाँ उनकी आकृति भयावह है। वह हाथ में कपाल लिये रहते हैं', श्रीर लोक-वर्जित श्मशान प्रदेश उनका प्रिय ऋगवास है, जहाँ वह राज्ञसों, बेतालों, पिशाचों और इसी प्रकार के ऋन्य जीवों के साथ विहार करते हैं'। उनके अनुचर वही गण हैं, और महाभारत में इन सबको 'नक 'चर' श्रीर 'पिशिताशन' (मृत शरीरों का मांस खानेवाले) कहा गया है'। एक स्थल पर स्वयं शिव को मांस खाते हुए ऋीर रक्त और मज्जा का पान करते हुए कहा गया है । जैसा कि हम ऊपर सूत्र-प्रत्थों का ऋत्वलोकन करते हुए कह ऋाये हैं, यह देवता निश्चय ही लोकप्रचित्र अन्धविश्वासी और जादु-टोनी के स्रेप का देवता था। ऐसा जान पड़ता है कि कुछ लोग अभी तक रुद्र के इस रूप की उपासना करते थे अपीर उसका विकास भी करते जाते थे। महाभारत के समय तक तो ऐसा प्रतीत होगा है कि शिव के इस रूप के साधारण उपासकों के ऋतिरिक्त ऋन्य वर्गों में इसकी कुछ मान्यता दी जाने लगी थी। हम ऊपर देख आये हैं कि सूत्र-प्रत्थों में जो 'श्लगत' यज्ञ का विधान किया गया है, उसका ऋर्य यह था कि विशेष परिस्थितियों में कभी-कभी कुछ जाद् टोने-सम्बन्धी क्रियात्रों का भी विधिवत् विधान कर दिया जाता था। हो सकता है कि कापालिक रूप में शिव की उपासना की भी इसी प्रकार कभी कभी अनुमति दे दी जाती हो । उदाहरसार्थ 'ऋर्यस्थाना' ने सब ऋोर से इताश हो, शिव के इसी रूप की आराधना की थीं। शिव के इस रूप को कुछ-कुछ मान्यता मिल जाने के फल-स्वरूप ही सम्भवतः शिव की तह प्रसम्बन्धी उपाधियों का उल्लेख होने लगा ऋीर महाभारत में ये उपाधियाँ शिव की अपन्य उपाधियों के साथ विलकुल मिल-बुल गई हैं। जहाँ शिव का किसी अपन्य रूप में स्तवन होता है, वहां भी उन उपाधियों का उल्लेख विया जाता है । स्वभावतः, इसके विपरीत जहाँ शिव के 'कापालिक' रूप का वर्णन होता है, वहां शिव की अन्य उपाधियों का भी उल्लेख किया जाता है।

त्रथर्ववेद में हमने देखा था कि जब रुद्र की मयावह मृत्यु देवता के रूप में उपासना की जाती थी, तब उनको नर-बिल दी जाती थी। ब्राह्मणों द्वारा इस प्रथा को गहित ठहराये जाने पर भी, जान पड़ता है कि कुछ वर्गों में रुद्र के कापालिक रूप की उपासना के सम्बन्ध में इस प्रथा का प्रचार बना रहा। इसका संकेत हमें महामारत में

१. महासारत, वन०:१८८,४०।

२,३. ,, वन०: ८६,३। द्रोगा० ५०, ४६। शत्य० ३६,२४। सौप्तिक० ६,३३ स्व्यादि

४. , अनु०:१५१,७।

५. , सौप्तिकः ६ ऋौर ७।

इ. ,, द्रोख०:५०,४६ इत्यादि।

मिलता है । उदाहरकार्य 'जरामन्थ' नियमित रूप से युद्धयन्तियों को शिव पर विल चढ़ा देता था' । 'ग्रह्यक्यामा' ने भी जब शिव के कापालिक रूप की आराधना की, तो अपने-आपको बिल चढ़ा दिया । इस प्रधा की कृष्ण ने घोर निन्दा की थी । उन्होंने जरासन्ध की, इसी प्रधा का अनुसरण करने पर जो प्रचलित विधियों के विलकुल विपरीत थी, तीन्न भन्तेना की । इससे सिद्ध होता है कि इस प्रधा को साधारणत्या निन्दा समका जाता था; परन्तु लुके-छिपे शिव के कापालिक रूप के उपासकों में कुछ लोग इस प्रधा का अनुसरण करने थे । यह लोग योग-सिद्धान्त की दो-चार वार्ते सीख कर, जिसका रामायण-महाभारत काल में बहुत प्रचार और आदर था, तथा अपना वेश भी अपने आराध्यदेव-जैसा बना कर, जनने जात्ये तपस्थी और योगी कहते थे । वे अपनी तपस्या से लोकोत्तर शक्तियाँ प्राप्त करने का दावा करने थे । यही लोग आगे चलकर कापालिक कहलाये, और इन्हीं में नर-बिल की प्रधा दीर्घकाल तक बनी रही । इनके सम्बन्ध में हम अगले अस्थाय में कुछ और कहेंगे । महाभागत में उनका कोई रपप्ट उल्लेख नहीं है । सम्भव है कि उस समय तक इनका एक अलग सम्प्रदाय न बना हो ।

शिव का दूसरा रूप, जिसकी उपासना समुदाय विशेषों में ही होती थी, एक भद्य-प्रिय तथा बिलास-प्रिय देवता का था। रामायण में हमने शिव के स्त्री रूप धारण करने की कथा में इस रूप की एक मलक देखी थी। महाभारत में यह रूप कुछ अधिक स्पष्ट विखाई देता है । जब अर्जन ने पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की, तब पहले भगवान शिव 'किरात' के रूप में प्रकट हुए । 'किरात' एक वन्य जाति विशेष का नाम था जो अवतक हिमालय की उपत्यकाओं में रहती है। भगवान शिव ने एक साधारण किरात का वेश धारण किया था- ऋथींन वह खाल के वस्त्र पहने थे और उनके पीछे सहसी श्त्रियाँ और 'भृत'-गण हँसते-खेलते, नाचते-गाते और प्रमत्त विलास-श्रीडाएँ करते चले क्रा रहे थे। इस समय वैसे ही किरात वेश में भगवती. उमा भी उनके साथ थीं। इन स्त्रियों और भूतों के ल्यामीट-प्रमीट के वर्णन से हमें सहसा पश्चिम एशिया में श्रीस के मखदेशता बैंक्स (Bachchus) ऋौर उसके प्रमत्त ऋतुचरीं की विलास-श्रीडाक्रीं का स्मरण हो आता है। एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि एक बार शिव 'तिलोत्तमा' नाम की अप्रसरा पर ऐसे मुख्य हुए कि वह सहसा चतुर्मुख हो गये, जिससे किसी दिशा में भी तिलोत्तमा उनकी दृष्टि से ऋोकल न हो सके। शिव के इस रूप के सम्बन्ध में ऋौर ऋधिक सामग्री पुराखों में मिलती है। इसका विश्तृत ऋष्ययन हम ऋागे चल कर करेंगे। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि शिव के इस रूप की उत्पत्ति कैसे हुई १ परन्तु उनके किरात वेश से इम यह अनुमान लगा सकते हैं कि महाभारत काल से पूर्व किसी समय शिव ने इसी किरात जाति के एक देवता को आत्मसात् कर लिया था, जिसकी उपासना उस जाति में मचयान ऋौर विलास-क्रीडाऋों द्वारा की जाती थी। 'नीलमत पुराण' में भी, जिसका

१. महासारत, सभा०: २१, १८ छोर छारो।

२. ,, वनः ३५।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>· ,, अनु**ः ११३,२ औ**र आगे ।

अवलोकन हम अगले अध्याय में करेंगे, यह प्रसंग आया है कि कश्मीर प्रदेश में इसी प्रकार की कीडाएँ शिव की उपासना का एक अंग थीं। इससे भी हमारी उपर्युक्त धारणा की पृष्टि होती है। सम्भवतः इसी रूप में शिव को एक नर्तक भी माना जाता था, और कालान्तर में जब शिव का विसास-दिय रूप दिण हो गया, तब भी नृत्य से उनका यह सम्बन्ध बना ही रहा। उसीका विकास होते-होते शिव की 'नटराज' के रूप में कल्पना होने लगी और उनको नृत्यकला का सर्वश्रेष्ठ साधक माना जाने लगा।

रामायगा-महाभारत काल में शेव धर्म के लोकप्रचलित रूप के विवेचन में ऋब उन कथात्रों का देखना शेप रह जाता है, जिनका प्रादुर्भाव इस समय तक हो गया था। इनमें कुछ कथा क्रों की चर्चा रामायण में हो चुकी है। महाभारत में भी वे कथाए मिलती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कथाएँ भी दी हुई हैं, जिनकी और रामायण में संकेत मात्र किया गया है। इनमें से कार्तिकेय के जन्म की कथा सर्वप्रमुख है। महाभारत में इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है, ऋौर इससे शिव तथा स्कन्द के परस्पर सम्बन्ध पर भी बहुत प्रकाश पडता है। इसके साथ-साथ, देवकथाओं का अभिक विकास किस प्रकार होता है, इसका भी यह कथा एक बड़ा रोचक उदाहरण है। इस कथा का सबसे प्राचीन रूप वन पर्व में मिलता है । देवताओं की सेनाओं को कोई योग्य सेनापित नहीं मिलता था। इस कारण दानवों के विरुद्ध संप्राम में उनकी वार-वार पराजय होती थी। इसपर इन्द्र ने सोचा कि यदि ऋग्नि की ऐसी सन्तान हो, जिसमें सब देवता श्रों की शक्तियाँ पूँजीभूत हो?, तो वही देवसेना हो। का सेनापतित्व करने के लिए सबसे ऋषिक योग्य होगी। तदनन्तर देवता गण् सप्तर्थियो द्वारा अनुष्ठित यज्ञ में गये और स्वभावतः अम्नि देवता भी उनके साथ गये। यहां ऋस्ति को सूर्यमण्डल में से प्रकट होते हुए कहा गया है। यह में ऋषित ऋिश्ति में के रूप पर मुख हो गये, और अपने इस अनुगण से आनुर हो, वनों में घुमने लगे । इसी बीच दस-पुत्री 'स्वाहा' ने ऋभिन को यज्ञ के समय देखा था ऋगिर तभी से वह उनपर ऋगुरक्त हो गई थी। जब अस्ति वनों की स्त्रोर चले गये, तब स्वाहा उनके पीछे पीछे गई स्त्रीर वहाँ उसने यह छत्त किया कि बारी-बारी से ऋषिपत्नियों में से छः का रूप धारण करके वह ऋस्ति के पास गई। ऋस्ति देवता बड़ी सुगमता से इस घोले में ऋग गये। इस प्रकार छः बार ऋग्नि से समागम करके 'स्वाहा' ने उनके वीर्य को एक श्वेत पर्वत पर कुछ शरों के बीच डाल दिया । वहाँ पूरे समय बीतने पर एक शिशु ने जन्म लिया, जिसके सब संस्कार इन्द्र ने विधिवत् सम्पन्न किये । यहाँ हम देखते हैं कि स्कन्द को ऋषिन का पुत्र माना गया है स्त्रीर शिव से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस कथा में अस्ति का सूर्व से तारान्म्य दिया गया है। अतः जान पड़ता है कि प्रारम्भ में स्कन्द एक नृर्त-सन्दन्ती देवता थे और सम्भवतः सूर्य के उस देवीण्यमान प्रकाश के प्रतीक थे, जिसके सामने समस्त अन्धकार दूर हो जाता है। इस कारण अन्धकार के प्रतीक

१. महामारत, वन०: १८३।

वैदिक उक्ति भी है—'अग्नि: सर्वाः देवताः'।

दानवों के दमन के लिए स्कन्द ही उपयुक्त देवता थे। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि स्कन्द का विशेष बाहन मयूर है, जिसका प्राचीन काल से, ऋपनी पूँछ पर के सनहते चिक्कों के कारण अथवा किसी और कारण, सूर्य से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। मयूर के सूर्व के साथ इस सम्बन्ध का एक उदाहरण सिन्ध-घाटी में 'चन्हदड़ों' स्थान पर हाल के निकले भागवाबहोशी पर लिखित अनेक चित्रों में मिलता है। वहाँ सूर्य के प्रतीकां के साथ अनेक बार मयुर भी दिखाया गया है . अतः मयुर का रकन्द्र का वाहन होना इस वात का एक ऋरि प्रमाण है कि प्रारम्भ में स्कन्द एक सर्व सम्बन्धी देवता थे। परन्त जब इस नवजात शिशु को देवतात्रों के सम्भुख लाया गया, तब उसको 'रुद्रपुत्र' कहा गया: क्योंकि अपनि का एक नाम रह भी था। यह है शिव को स्कन्द का पिता माना जाने का रहस्य। जब 'रुट्रपुत्र' के वास्तविक ऋर्थ को लोग भूल गये, तब शिव को ही स्कन्द का ऋसली पिता माना जाने लगा। शित्र के इस स्कन्दिपतृत्व का समाधान करने के लिए ही स्कन्द के जन्म की कथा में कुछ फेर-बदल किया गया और उसे कुछ बढाया भी गया। इस परिवर्तित कथा का पहला रूप स्वयं महाभारत में ही मिलता है। उसके वन-पर्व में एक अन्य स्थल पर स्कन्द-जन्म की कथा फिर कही गई है?. श्रीर इसमें बताया गया है कि शिव श्रीर पार्वती ने क्रम से ऋग्नि तथा स्वाहा का रूप धारण किया था, ऋतः स्कन्द वास्तव में इन्हीं दोनों की सन्तान थे। कथा की इससे अपली अवस्था तब आई, जब इसको शिव और पार्वती के विवाह का उत्तर भाग बना दिया गया। ऋपने इस रूप में भी यह कथा महाभारत में मिलती है<sup>3</sup>। देवताओं ने जब शिव और पार्वती की रितकेलि का वृत्तान्त सुना, तब वह भय से काँप उठे। उन्होंने शिव के पास जाकर प्रार्थना की कि वह पार्वती से कोई सन्तान उलम न करें: क्योंकि ऐसे तेजस्वी माता-पिता की सन्तान का तेज कोई सह्य नहीं कर सकेगा, श्रीर अपने तेज से वह समस्त विश्व को ध्वस्त कर देगी। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर सी; परन्तु पार्वती छनामित्र विका उत्पन्न कर देनेवाले देवतास्त्री पर ऋति कुपित हो। गई श्रीर उन्होंने देवता श्रों को श्राप दिया कि उनके कभी कोई सन्तान नहीं होगी। शिव ने अपना वीर्य ऊपर खैंच लिया और तभी में वह 'उर्ध्वरेतः' कहलाते हैं। परन्तु उनके वीर्य का जो अंश चन्ध हो गया था, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा ऋौर तत्त्व्ण ही उसने प्रचएड ज्वाला का रूप धारण कर लिया। इसी कथा में त्रागे चलकर कहा गया है कि इस वीर्य को ऋष्नि ने, जो पार्वती के श्राप के समय देवता हों के साथ उपस्थित नहीं थे, धारण कर लिया। जब देवता ऋपनी सेना आर के लिए एक सेनापित की खोज करने लगे, तब ब्रह्मा ने उन्हें यह परामर्श दिया कि वह ऋगिन से कहें कि वह शित्र के इस वीर्य को गंगा के गर्भ में डाल दे अपेर इस प्रकार इन दोनों की जो सन्तान होगी, वह दानवों पर विजय पायगी। अपनि श्रीर गंगा दोनों इस बात के लिए सहमत हो गये: परन्त गंगा के गर्भ में इस वीर्य ने जब

मैके॰—रायल सीसाइटी आफ आर्ट्स, इंडिया सेक्शन, १६३७।

२. महाभारत, बन०: १८८ )

२. ,, शल्ब॰ : ३१ : अन्० ७४,४२ और आगे।

भ्रूण का रूप धारण किया, तब वह इसे सहन न कर सकी। गंगा उसे मेर पर्वन पर शरों के मध्य रख ब्राई, जहाँ पूरे समय पर एक शिशु का जन्म हुआ और जिसे कृतिकाओं ने पाया तथा पाला-पोसा। महाभारत के उत्तरी संस्करण में इस कथा के अन्तिम भाग का एक विचित्र और स्पष्ट ही अपरकालीन रूप अनुशासन पर्व में दिया गया है। इसमें कथा इस प्रकार है कि जब गंगा ने भ्रूण को पेंक दिया, तब छः कृतिकाओं ने उसे उटा लिया, और उसके छः भाग करके एक एक भाग को उन्हें जाने गर्म में रख लिया। इस प्रकार विभक्त हुआ वह भ्रूण बद्दता गया और पूरे समय पर प्रत्येक कृतिका ने एक शिशु के विभिन्न अंगों को जन्म दिया। परन्तु पैदा होते ही यह विभिन्न अंग जुड़ गये और इस प्रकार स्कन्द का जन्म हुआ।

कथा के इस रूप में भी, स्कन्द का वास्तविक पिता तो आधिन को ही माना गया है और स्कन्द को अपनेक बार 'अधिनस्तुः' कहा भी गया है। रामायण में इस कथा का जो रूप है, और वह महाभारत की कथा का ही एक अपन्य रूप है। उसमें भी यही स्थिति है। इस कथा के विकास की अधिनतम अवस्था पुराणों में आती है और वहीं उसका अवलोकन किया जायगा।

शिव-सम्बन्धी दूसरी प्रमुख कथा, जिसका इस समय तक प्राहुमीव हो गया था, शिव द्वारा दानवों के तीन पुरों के ध्वंस की कथा है। यह कथा भी देवकथात्रों के कमिक विकास का एक ऋच्छा उदाहरण है, यद्यपि स्कन्द-जन्म की कथा की तरह पूर्ण रूप से नहीं। इस कथा का सुत्रवात सम्भवतः 'ऐतरेय ब्राह्मण्' की उस कथा से होता है, जिसमें यह दिखाया गया है किस प्रकार देवासुर संघर्ष में असुरों ने पृथ्वी, आकाश और दी को तीन दुगों में परिगत कर दिया — ऋौर जो क्रम से लोहे, चान्धी ऋौर सोने के बे — तथा किस प्रकार देवतात्र्यों ने 'उपसदो' द्वारा इन तीन दुर्गों को जीता री. कथा लाक्सिणक है स्त्रीर ध्यान देने की बात यह है. इसमें कहां भी रुद्र की चर्चा नहीं की गई है। परन्तु इस कथा के फलस्वरूप अमुरों के तीन दुगों अथवा पुरों की कल्पना देवकथाओं में स्थिर रूप से आ गई है। जब शिव की उपासना का विकास हुआ, तब इस 'त्रिपुर' की कल्पना को शिव के उन्कर्ष का साधन बना लिया गया ऋौर त्रिपुर-ध्वंस का श्रेय उनको दिया जाने लगा। इस प्रकार धीरे-धीरे इस कथा का निर्माण हुन्ना तथा रामायण-महाभारत काल में यह त्रपने विकसित रूप में पाई जाती है। महाभारत में इसका कई स्थानों पर उल्लेख हैं ; परन्तु इन विभिन्न उल्लेखों में वैसा काल-भेद दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसा स्कन्द-जन्म की कथा में। यह सब उल्लेख एक ही कथा के विस्तृत ऋथवा संदित रूप हैं ऋौर सार भाव से सब एक ही हैं। इस कथा का सबसे विस्तृत रूप 'कर्ण पर्व' में मिलता है । ब्रह्मा का वरदान पाकर अपुरपति ने सुवर्ण, रजत और लोहे के तीन नगरों का क्रम से बी, आकाश और पृथ्वी में निर्माण किया। इन

१. महाभारत : (पी० सी० राय का संस्करण) अनु० ७४, ४ और आगे।

२. ऐतरेव बाह्य : १, ४, ६।

३. महाभारत, वर्खं०: ३३।

पुरों का ध्वंस केवल वही कर सकता था जो इन तीनों को एक ही बाए से मेद दे। इन नगरों में एक सरोबर बहता था. जिसके जल से युद्ध में मारे गये योद्धा फिर जी उठते थे। प्रकार समाजित हो असरों ने प्रथ्वी पर और स्वर्ग में तबाही मचा दी, और वार-बार देवताओं को पराजित किया। इन्द्र भी इन पूरों पर ऋपने ऋक्रिमण में ऋसफल रहे। तब इस घोर संकट के समय वह अपेर अपन्य सब देवता बढ़ा के पास गये, जिन्होंने उनका भगवान शिव से साहास्य याचना करने का ऋादेश दिया। देवताओं ने तप करके शिव की प्रसन्न किया। तब बढ़ा ने उनसे अपरो का नाश करने की प्रार्थना की। शिव ने देवताओं की आधी शक्ति की सहायता से इस कार्य को पूरा करने का बचन दिया: परन्तु इसके साथ शर्त यह रखी कि उनको समस्त प्रान्त्रों ऋर्थान् समस्त प्राणियों का स्वामी माना जाय । विश्वकर्मा ने शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया -जिसका शरीर पृथ्वी थी. सूर्य-चन्द्र जिसके चक्के थे. चारो वेद जिसके अश्व थे इत्यादि । जिस समय शिव रथारूढ हुए, उस समय उनको साद्मात् काल कहा गया है। इसी कारण लच्चण रूप से कालरात्रि अर्थात प्रलयकाल की निशा को शिव के धन्य की प्रत्यंचा कहा गया है। स्वयं ब्रह्मा इस रथ के सारिथ बने ऋौर विष्णु उनका बागा । तब शिव ने उन पुरों की श्रोर प्रयाग किया श्रीर ऋपने श्रमोध वागा से उनको बेधकर उनका ध्वंस किया । इस महान कार्य के फलस्वरूप 'त्रिपुरघ्न' श्रीर इसीके पर्यायवाची शब्द शिव की उपाधियाँ बन गये। यही कथा दोग ख्रौर ख्रनशासन पर्वों में भी कही गई है ।

नारर-मन्धन और गंगावतरण की कथाएँ भी महाभारत में मिलती हैं श्रीर इनका रूप वही है जो रामायण में हैं।

शैव धर्म के इतिहास की दृष्टि से सबसे ऋषिक महत्त्वपूर्ण कथा जो महाभारत में मिलती है, वह है—दन्न-यन्न की कथा। ब्राह्मण्-प्रन्थों का ऋवलोकन करते समय हमने देखा था कि ब्राह्मण् कर्मकारड के ऋनुदृष्टियों में क्द्र की उपासना के प्रति एक विरोध-सा उत्पन्न हो गया था; क्योंकि वह इस उपासना में बाह्म ऋंशों के समावेश के पन्न में नहीं थे। बाद में जब शैव धर्म का विकास हुआ, तब भी दीर्घ काल तक उनके प्रति यह विरोध-भावना वनी रही, ऐसा प्रतीत होता है। सम्भवतः काफी संघर्ष के बाद ही, शैव धर्म, शिव के बढ़ते हुए महत्त्व के कारण, और परिस्थितियों की सहायता से, प्राचीन कर्मकाएड के समर्थकों की इस विरोध-भावना पर विजय पाने में और वेदोत्तर-कालीन धर्म में शिव को एक प्रमुख स्थान दिलाने में सफल हुआ था। देव-कथाओं में इस विरोध-भावना का संकेत इस प्रकार किया गया है कि रुद्र को देवताओं की संगति से ऋलग रखा गया है। इसके उदाहरण भी हम पहले ऋष्यायों में देख चुके हैं। उनमें से एक उदाहरण यह था कि जब देवताओं ने यज्ञ-भाग ऋषस में बाँटा, तब रुद्र के लिए कोई भाग नहीं छोड़ा। ऋपर-कालीन दन्न-यन्न की कथा का बीज हम इस वैदिक कथा में पाते हैं। जैसे-जैसे समय बीतता गया, इस कथा का

१. महाभारत, द्रोरा : २०२: अनु० १६०।

२. ,, आदि : १३, २२, और आगे । बन ० ५५, ५६ । अनु ० ११३, १५ और आगे ।

विकास होता गया । यहां तक कि इसने वह रूप धारण किया, जिसे हम प्राचीन धर्मावल-म्बियों पर शेव धर्म की ऋन्तिम विजय का देवकथारूप कह सकते हैं। इस विजय के बाद शैव धर्म की स्थिति हुढ हो गई, ऋीर शिव सर्वमान्य हो गये। यह सब स्वास्त्र सामान्य काल से बहुत पहले ही हो गया होगा : क्योंकि इन अन्थों में श्रीव-मत ब्राह्मण धर्म के एक मुख्य अंग के रूप में दिखाई देता है, और दक्षपत्र की कथा का अपने पूर्ण विकसित रूप में उल्लेख किया गया है। महाभारत में इसके दो रूप हैं-एक प्राचीन और दूसरा अपर-कालीन । प्राचीन रूप के अनुसार दक्त ने यह का अनुष्ठान किया, जिसमें शिव की छोड़ कर शेष सब देवताओं को यह-भाग दिया गया । शिव को इस प्रकार जान अस्कर यह भाग से वंचित रखा गया था। यह रामायण के उस स्थल से सफ्ट हो जाता है, जहाँ कहा गया है कि शिव के ऋपना भाग माँगने पर भी देवतान्त्रों ने उन्हें यह-भाग नहीं दिया। महाभारत में देवताओं द्वारा शिव की इस उपेद्धा का इस प्रकार समाधान किया गया है कि देवताओं ने भगवान् शिव को पूरी तरह से पहचाना नहीं था, श्रीर इसी कारण उन्हें यह-भाग नहीं मिला। परन्तु इस अपमान से कृषित हो शिव ने अपना धनुष उठाया और उस स्थान पर त्र्या गये, जहाँ यज्ञ हो रहा था। जब शिव ने इस प्रकार कदा होकर प्रयास किया, तब समस्त विश्व में प्रलय-सा मच गया। जब वह यज्ञ-स्थल के समीप पहुँचे तब यज्ञ हिरन का रूप धारण कर भाग निकला, और अस्ति देवता भी उसके माथ ही चले गये। अन्य सब देवता, जो उस समय वहाँ एकत्र थे, भय के कारण निश्चेष्ट हो गये। अपने क्रोध में शिव ने सविता की भुजाएँ तोड़ दीं, भग की आँखें निकाल लीं, और अपने धनुष से पूपा के दाँत तोड़ दिये। इसपर देवताओं ने भी भाग निकलने का प्रयत्न किया; परन्त शिव ने उन्हें वहीं रोक लिया । इस प्रकार जब देवता हा का सिमान पूरी तरह चर हो गया, तब उन्होंने शिव के पराक्रम को पहचाना और उनको तुष्ट किया तथा यह का उचित भाग उनको दिया। इस प्रकार महान संघर्ष में विजय पाकर शौव-धर्म ने सर्वमान्यता प्रात की। कथा का दसरा रूप इस तथ्य पर ख़ीर भी ख़बिक प्रकाश डालता है । इसमें ऋषि दधीचि नये शेंवधर्म के समर्थक हैं। दन्न-यज्ञ में जब शिव को नहीं बुलाया गया तब वह अदु होकर इसका कारण पूछते हैं। इसका उत्तर दक्ष देते हैं कि वह एकादश रुद्रों को छोड़ कर, जो यज्ञ में उपस्थित थे, अन्य किसी रुद्र अथवा शिव की नहीं जानते । इससे साफ पता चलता है कि शिव को ब्राह्मण कर्मकाएड का देवता नहीं माना जाता था और जो इस कर्मकारह के हट अनुयायी थे, वे शिव को मान्यता नहीं देते थे। अन्य छोटी छोटी बातों में भी यह कथा पहली कथा से कुछ भिन्न है। उदाहररहार्थ इस कथा में उमा शिव से ऋनुरोध करती हैं कि वे देवताओं से ऋपना यह-भाग माँगें. श्रीर वे देवता श्रों को इस अपमान का दरह दें। शिव स्वयं नहीं जाते: परन्त अपने मुख से एक विकराल जीव को उत्पन्न करते हैं, जो 'वीरभद्र' कहलाता है, और इस

१. महाभारत, सौक्षिकः १८।

२. महाभारत (बलबत्ता संस्करण) अनु०: १५०।

बीरमद्र को शिव दल-यल भंग करने का काम सौंपते हैं। उमा स्वयं महाकाली का रूप धरती हैं ख्रीर वीरमद्र के साथ जाती हैं।

श्रीव-धर्म के प्रति प्रारम्भ में जो जिसे प्रसायका थी, उसका संकेत महाभारत में केवल दक्षयज्ञ की कथा से ही नहीं मिलता। प्रन्थ-भर में इधर-उधर फैले हुए अन्य कई उल्लेख ऐसे हैं, जो दत्त-यज्ञ की इस कथा को देखते हुए ऋर्थ-पूर्ण हो जाते हैं। हर करार्थ उपमन्यु की कथा में शिव पहले इन्द्र का रूप घर कर प्रकट होते हैं स्त्रीर उपमन्यु को उसकी शिवोधासना से विरक्त करना चाहते हैं । यह संदर्भ काफी बाद का श्रीर स्पष्ट ही किसी शिव-भक्त का रचा हुन्न्या है; क्योंकि इसमें शिव की उपासना के विरुद्ध जो तक दिये गये हैं, उनके महत्त्व को जितना हो सके, कम करने का प्रयास किया गया है। परन्त यह सहज में ही देखा जा सकता है कि शिवोपासना की यह त्र्यालोचना एक समय शिव-भक्तों के लिए एक वास्तविक ऋौर प्रवल चुनौती थी। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि शिवोपासना के विरुद्ध जो तर्क दिये गये हैं, वे सब उन्हीं स्त्रापत्तिजनक स्रंशों को लेकर किये गये हैं, जिनका शैवधर्म के अन्दर समावेश हो गया था। इससे उस कथन की पृष्टि होती है कि शैवधर्म के प्रति विरोध-भावना का आधार ही उसके ये आपत्तिजनक लच्च थे, जिन्हें हम पहले के एक अध्याय में कह चुके हैं। अनुशासन पर्व में ही एक अन्य स्थल पर यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है । पार्वती की समक्त में यह नहीं स्राता कि भगवान शिव जैसे महान देवता श्मशान भूमि में क्यों घूमते हैं, श्रीर उन्होंने कुछ उलहने के स्वर में शिव से इसका कारण भी पृछा। इस संदर्भ में शिव के इस रूप का समाधान करने का प्रयास किया गया है। यह प्रयास यहाँ तक पहुँ चता है कि श्मशान भूमि को ही एक प्रथ स्थान मान लिया गया है। इसी पर्व में एक दूसरे स्थल पर त्रिपुरदाह की सारी कथा कही गई है, अपेर यहाँ फिर यह कहा गया है कि जब त्रिपुरदाह के उपरान्त शिव देवताओं के समज बार्वती की गौद में एक शिशु के रूप में आये, तब देवताओं ने उन्हें पहचाना नहीं । स्पष्ट कहा गया है कि इन्द्र शिव से ईर्ष्या करते थे और वे इस शिश पर उस समय अपना यत्र फेंकने को तैयार हो गये: परन्तु उसी चर्ण उनकी भुजा पर 'सन्निपात' गिरा न्त्रीर उनकी पूर्ण पराजय हुई । इस कथा में इन्द्र के इस प्रकार श्राचरण करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता। परन्तु दच्च-यज्ञ की कथा के प्रसंग में हमने जो कुछ ऊपर देखा है, उसका ध्यान रखते हुए, इस घटना में हमें प्राचीन ऋौर नवीन धर्मों के वीच जो संघर्ष हुआ था, उसकी एक कलक मिलती है। रामादरा-महासारत के समय तक यह नया धर्म पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था, ऋौर पुराने धर्म की जड़ें उखड़ चुकी थीं। शिव ऋौर उनकी उपासना के प्रति जो प्राचीन विरोध भावना थी, वह तवतक मिट चुकी थी; परन्तु उसकी स्मृति देवकथात्रों में त्रभी तक शेप थी।

१. महाभारत, अनु०: २२, ६२ और आगे ।

२. ,, अनु०: ११४, १० और आगे।

३. ,, अनु०: १६०, ३२-३३।

रामाज्या महानगरत काल में शैव-धर्म के लाक-प्रचलित गुप की एक और बात अभी शप है। वह है - उनकी पत्नी की उपासना का विकास। महाभारत में इसपर कछ प्रकाश पडता है। सिन्ध्याटी के बाद सत्त्रप्रत्था में हमें पहली बार इस देवी की उपासना का उल्लेख मिला था। उसके स्वरूप और उसकी उपासना विधि के विषय में भी हमें वहाँ कुछ कुछ इता चला था । रामायण में इस देवी का स्वतन्त्र उपासना का कोई उल्लेख नहीं है: परन्तु महाभारत में कई बार इसका उल्लेख हुआ है। देवी की स्तृति में दो पूरे स्तोत्र कहे गये हैं. जिनसे उसके स्वरूप और उसकी उपासना का हमें अच्छा ज्ञान ही जाता है '। विज्या ऋौर शिव के समान ही इस देवी की भी जब ऋगराधना होती थी, तब इसको सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था, ऋौर एक स्थल पर उसे विश्व की परम सम्राज्ञी कहा गया है। साधारणतया उसको शिव के कर रूप में उनकी सहधर्मिणी माना जाता था। वह क्रम्ण-वर्णा अथवा कृष्ण तथा वस्तुरंग की है, यद्यपि एक बार उसका वर्ण 'श्वेत' भी कहा गया है। सर्प उसके बस्त्र हैं, वह बहुमुखी ऋीर बहुमुजी है ऋीर विभिन्न ऋन्त्र-शन्त्रों से सुसज्जित है। यद से पहले विजय-प्राप्ति के लिए उसका ऋड़ान किया जाता है और उसकी 'जया' स्त्रीर 'विजया' कहा गया है। इस रूप में वह वैबीलोन की देवी 'इश्तर' स्त्रीर ऋसीरिया की देवी से भी बहुत मिलती-जुलती है ; क्योंकि उसको भी एक रूप में युद्ध की देवी माना जाता था 1 इस देवी की उपासना को शिव की उपासना के ढंग पर ढालने का प्रयत्न किया गया था, जिसके फलस्वरूप देवी को भी ऋपने भक्तों की रिव्यका और उनके शत्रक्षों की संहार करनेवाली माना जाता था। इस सम्बन्ध में उसका सबसे प्रसिद्ध कृत्य 'महिपासर' का वध है। राज्ञस 'कैटभ' का वध भी इसी देवी ने किया था। लोक विस्वास के अनुसार इसी देवी ने उस कन्या के रूप में अवतार लिया था, जिसे वसदेव अधनी और देवकी की वास्तविक सन्तान कृष्ण के बदले गोकुल से ले आये थे।

इन सबसे यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि सम्याग मास्ताम काल तक देवी की उपासना भी वदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धर्म का एक ख्रंग बन गई थी। शिव के साहचर्य के कारण ही इस काल तक इस देवी को भी मान्यता मिल गई थी और महाभारत में हम देखते हैं कि युधिष्ठिर और अर्जुन—दोनों देवी की ख्राराधना करते हैं तथा ख्रर्जुन को तो स्वयं कृष्ण ने देवी की ख्राराधना करने के लिए कहा था। इसके ख्रातिरिक्त इस समय तक देवी के उपासकों ने ख्रपनी उपासना के लिए प्राचीन श्रुतियों में ही प्रमाण हुँ इने के प्रयत्न करने श्रुह कर दिये थे, और इन प्रारम्भिक प्रयत्नों के कुछ संकेत हमें महाभारत में ही मिलते हैं। उदाहरणार्थ देवी की स्तुति में जो स्तोत्र कहे गये हैं, उनमें से एक में इस देवी का सरस्वती से, वेद माता सावित्री से, स्वयं श्रुति से और वेदान्त से तादात्म्य किया गया है। इसका सम्भवतः ख्रिमिप्राय यह था कि इन सबमें इसी देवी का माहात्म्य गान किया गया है। एक ख्रुन्य स्थल पर है, शिव की सहचरी के रूप में, उसको स्पष्ट रूप से शिव की शक्त कहा गया

महाभारत : (कलकत्ता संस्क्रस्य)—दिराह० ६; सीष्म० २३।

२. जेस्टो : सिविलाइजेशन आफ वेबोलोनिया एगड ऐसीरिया, पृ० २३४।

३. महाभारत : अनु० २२, १४६।

है। इससे सिद्ध होता है कि इस समय तक उसको शिव की वह शक्ति अथवा माया माना जाने लगा था, जिसका उपनिपदों में उल्लेख किया गया है। यहीं से शाक्तमत का प्रारम्भ होता है।

जिन दो स्तोत्रों की ऊपर चर्चा की गई है, उनमें देवी के कुछ त्रौर गुणों तथा लगणों का भी वर्णन किया गया है, जिनपर ध्यान देना त्रावश्यक है। यद्यपि एक त्रीर देवी को शिव की पत्नी त्रौर स्कन्द की जननी माना गया है; परन्तु दूसरी त्रोर उसको कुमारी कहा गया है जिसने सतत कौमार्य का त्रत ले रखा था। उसका त्रावास विन्ध्य पर्वत है त्रौर मद्य, मांस तथा उप्पार्थि — विशेष कर भेंसे का रक्त — उसे श्रतिप्रिय हैं। उसकी त्राकृति त्राति कुरुष है त्रौर जिन दानवों का वह वध करती है, उन्हें त्रपने वृक मुख से खा जाती है। ये लज्ज् जहाँ तक हमें ज्ञात है, न तो वैदिक त्राम्बिका में हैं, न सिन्धु-धाटी की स्त्री देवता में पाये जाने हैं। परन्तु त्राजतक भी विन्ध्याचल के त्रास-पास की त्रादिवासी जातियाँ ऐसी स्थानीय स्त्री देवतात्रों की उपासना करती हैं, जिनका स्वरूप त्रौर जिनके गुण सर्वथा वही हैं— जैसे इस देवी के '। त्रतः यहाँ हम उस प्रक्रिया का प्रारम्भ देखते हैं, जो कद्र की सहचरी की उपासना के विकास के साथ-साथ चलती रही त्रौर जिसके द्वारा त्रन्त में इस देवी ने देश-भर की समन्त स्थानीय स्त्री देवतात्रों को त्रात्मसात् कर लिया, त्रौर वे सब इस देवी की ही विभिन्न त्रभिन्वित्तर्यां मानी जाने लगीं।

इन दो स्तोत्रों के ऋतिरिक्त महाभारत में कुछ अन्य स्थलों पर भी इस देवी का उल्लेख किया गया है। सौतिक पर्व में प्रलय निशा की प्रतीक 'कालरात्रि' के रूप में उसका वर्णन किया गया है। वह ऋष्णवर्णा है, उसका मुख रक्त वर्ण है और आँखें लाल है, वह रक्तपुष्पों की माला पहनी है और उसके शरीर पर रक्त वर्ण का लेप है—केवल एक रक्तवस्त्र उसका आवरण है। संदोप में उसकी वेश-भूषा उसके स्वरूप के अनुकूल ही है। उसकी ऋष्टिन प्रीटा नारी की नी है और वह एक हाथ में पाश लिये हुई है।

शान्ति पर्व में एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि स्वयं उमा ने महाकाली का रूप धारण किया था, और दल-यह का विध्वंस करने वह 'वीर-भद्र' के साथ गई थीं रे। यही बात अनुशासन पर्व में भी कही गई है जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं।

ऋतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक इस देवी को पूर्ण रूप से शिव की सहचरी माना जाने लगा था, यद्यपि शिव के समान ही, उसकी भी कुछ लोग उसके ऋदि करूर रूप में उपासना करते थे। परन्तु जहाँ शिव के करूर रूप की उपासना उनके कुछ इने-गिने ही भक्त करते थे, और इस पर भी इन लोगों का कुछ समय बाद एक गुप्त नम्प्रदाय-मा बन गया तथा इनके ऋाचार-विचार भी समाज-विरोधी हो गये, वहाँ दुर्गा ऋथवा काली के रूप में देवी की उपासना बराबर बढ़ती और फैलती ही गई। इसने शिव ही एक स्वतंत्र मत का रूप धारण कर लिया, जो ऋपने ऋनुयावियों की संख्या

१. महाभारत : (कलकत्ता संस्करण) सीप्तिक० मा

२. ,, : ( ,, ) शान्ति० २४४।

की दृष्टि में शैंव श्रीर वैष्ण्य मत से कम नहीं था । उसका कर रूप बरावर बना रहा, श्रीर पशुश्रो एवं रक्त की विल श्राज तक उसकी उपासना का एक श्रावश्यक श्रोग बना हुआ है।

इस अध्याय को समाम करने से पहले एक बात और देखनी शेप रह जाती है । वह यह है कि न तो 'रामायण' में और न 'महाभारत' में ही गरोश का कहीं विस्तृत कर्णन किया गया है । उनका इतना उल्लेख तो अवश्य हुआ है कि महाभारत की रचना के समय जो कुछ महर्षि व्यास बोलते जाते थे, उसे गरोश जी लिखते जाते थे। परन्तु इसके अतिरिक्त उनके विषय में और कुछ नहीं कहा गया है । वह इस समय तक एक खतंत्र देवता बन गये थे, यह तो सूत्र अन्थों से ही स्पष्ट हो जाता है; परन्तु रामायण महाभारत के समय तक वह एक अमुख देवता नहीं थे । फिर भी यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि महाभारत में एक दो बार शिव को गरापित कहा गया है, और उनके अनुचर 'गरा' कहलाते हैं। एक बार उनको 'गरोश्वर' की भी उपाधि दी गई है, जो गरोश का ही पर्यायवाची शब्द है और जिसका प्रयोग सुत्रप्रन्थों में 'विनायक' के लिए किया गया है। यह शिव और गरोश के मूल तादात्स्य का एक और अमाग्र है।

इस प्रकार रामायरा-महाभारत में हम देखते हैं कि शैव मत सार रूप से वे ही लच्या ब्रह्म करता जा रहा था, जो हमें पौरास्मिक युग में दिखाई देते हैं। उपनिषद-काल के धार्मिक परिवर्तन ऋौर विकास के फलस्वरूप, वेदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धर्म में, शिव एक प्रमख देवता वन गये और ऋपने उपासकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाने लगे। उनकी उपासना के दो रूप थे - एक दार्शनिक और इसरा लोक अचिता। उनकी उपासना के प्रति जो किरोक्तमाक्ता प्राचीन काल में थी, वह अवतक सर्वथा लुप्त हो चुकी थी, यद्यपि उसकी स्मृति देवकथाओं में अभी तक विद्यमान थी। शिक्षेपासना के जिन ह्यादनिजनक रूपो को लेकर इस विरोधभावना का जन्म दृष्टाथा, उनका भी स्त्रभी तक स्रन्तित्व था ही स्त्रीर कुछ लोग उन्हीं रूपों में शिव की उपासना भी करते थे। भक्तिवाद का भी अब पूर्णरूप से प्रचार हो गया था और यह त्रिएए तथा टिश-इन्टी दो देवताओं में केन्द्रित था। उनकी उपासना का साधारण ढंग प्रार्थना ऋौर उनकी प्रशांसा में स्तुति-गान करना था। यह प्रार्थना ऋथवा स्तुतिगान ऋाम तौर पर मन्दिरों में किया जाता था, जहाँ शिव की मुर्तियाँ होती थीं । उनकी लिंग मृत्तियाँ भी ऋब उनकी मानवाकार मृत्तियों के समान ही प्रसुर संख्या में बनती थीं: परन्त उनका जननेद्रिय उतानना से अब कोई सम्बन्ध नहीं था, यद्यपि यह ज्ञान लोगों को अवश्य था कि इन मृत्तियों का आकार जननेन्द्रिय-सम्बन्धी है। शिव का ऋब ऋपनी सहचरी से भी स्पष्ट सम्बन्ध था, जो उमा ऋथवा पार्वती कहलाती थी। शिबोपासना का सबसे अधिक चोक प्रचित्त का वह था. जिसमें दोनों की साथ उपासना होती थी। इस रूप में दोनों का आदि स्वरूप बहुत बदल गया था और भक्तिबाद के प्रभाव से वह ऋति सौम्य हो गया था। उनको ऋब दवाशील, करवाराकार ऋौर कपाल देवता माना जाता था, जो सदा मानविजाति के हित में लगे उहते थे, व्यापि मर्यादा

उल्लंघन करनेवाले को वह दण्ड भी देन थे! योगाभ्यास और तपस्या का मान अब बहुत बढ़ गया था, और इन्हीं के द्वारा शिव में सच्ची और अचल मिक रख कर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता था। अनेक मक्तों ने इस प्रकार उनसे वरदान पाये थे। इन मक्तों में 'उपमन्यु' सबसे प्रमुख है और उसको एक आदर्श मक्त माना गया है। शिव की सहचरी की देवी के रूप में स्वतंत्र उपासना का भी विकास हो रहा था और उसको कुछ मान्यता भी ही जाने लगी थी, यद्यपि इस रूप में देवी का प्राचीन करूर स्वरूप ही बना रहा तथा कुछ रथानीय स्त्री देवताओं को आत्मसात् कर लेने के कारण उसका विकास भी हो रहा था। देवी के कुछ भक्त प्राचीन वैदिक अ्तियों से उसका उपासना को प्रामाणिकता देने का और उनका एक दार्शनिक आधार बनाने की चेष्टा भी कर रहे थे। इन प्रयासों से शाक्त धर्म का जन्म हुआ।

शैव धर्म के विकास का हमारा निरीक्षण अब ईसा संवत के प्रारम्भ से कुछ पहले तक पहुँच जाता है। अब इसको हम इस काल की कुछ अन्य उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करके समाप्त करेंगे। जो कुछ सामग्री उपलब्ध है, उससे रामायण श्रीर महाभारत के प्रमाणों की पुष्टि होती है। इस सामग्री में से सबसे पहले लघु उपनिपद् अन्य हैं, जिनकी रचना लगभग रामावर्ग-महासान्द के अपरकालीन भागों के समय में ही हुई थी। इन उपनिषदों में बहुत-सी सामग्री है, जिससे रामायण-महाभारत के आधार पर जो निष्कर्ष हमने निकाले हैं, उनकी पुष्टि होती है। उदाहरखार्थ 'कैवल्य उपनिषट्'' में शिव की दार्शनिक 'पुरुप' के रूप में कल्पना की गई है, जिसका न ऋादि है, न मध्य, न अन्त; जो एक है, चित् है तथा आनन्द है; जो साची है और जिनके स्वरूप की पहचान कर ऋषियों ने सद्-ज्ञान प्राप्त किया है। यहीं 'सदाशिव' उपाधि का भी पहली बार प्रयोग किया गया है ऋौर बाद में इसी उपाधि से शिव के दार्शनिक स्वरूप का भी निर्देश किया जाने लगा । ऋपने लोक-प्रचलित स्वरूप में शिव को परमेश्वर, त्रिनेत्र, नीलकंठ तथा उमापति कहा गया है। इन सब लच्च्यों को हम रामायण-महाभारत में देख चुके हैं । 'शतरुद्रिय सूक्त' में शिव का स्तवन किया गया है, इसी कारण इस सूक्त का जाप करने से मनुष्य की ऐसी परिशुद्धि हो जाती है जैसे अभिन से धातु की, त्रौर वह कैवल्य की स्रवस्था को पहुँच जाता है । 'जाबाल उपनिपद' में कहा गया है कि शिव ने 'तारकासुर' को ब्रह्मज्ञान दिया था । 'शतरुद्रिय सूक्त' के माहात्म्य का यहाँ मी वर्णन किया गया है ऋौर उसको अमरन्द-प्राप्ति का साधन माना है। 'नारायण् उपनिषद्' में, जो 'तैत्तिरीय त्रारएयक' का ऋन्तिम ऋष्याय है, विभिन्न देवतात्रों का 'तत्पुरुष' से तादात्म्य किया गया है ऋौर यहाँ हमें वह श्लोक मिलता है, जिसकी हमने पहले

१० हैक्स उपनिषद्: ७, १८।

<sup>₹. ,, :</sup>७1

<sup>₹. .. :</sup>४।

४. जाबाल उपनिषद् : ३।

एक अध्याय में भी चर्चा की है और जिसमें 'वकतुरह' और 'दिन्त' का उल्लेख हैं। इसी प्रसंग में स्कन्द और गरुइ का भी उल्लेख किया गया है, जिससे इस उपनिषद का अपरकालीन होना सिद्ध होता है। इसी उपनिषद में एक दूसरे स्थल पर दुर्गा के नाम से देवी का आहान रामायण नहासारत के ढंग पर ही किया गया है। अन्त में 'अथविशिरस अपनिषद' है, जिसमें केवल शिव की महिमा का गान है। शिव की विश्ववेदन में अधि के रूप में कल्पना की गई है और विभिन्न देवताओं से उनका तादात्म्य किया गया है, जिनमें विनायक और अमा भी हैं। इस उपनिषद में शिव का जो स्वरूप दिखाई देता है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि शिव का दार्शनिक स्वरूप अब 'सांख्य' के 'पुरूप' की अपेद्या 'विदान्त' के 'ब्रह्म' के अधिक निकट आता जा रहा था।

इन लघु उपनिषदों के बाद हमें 'प्रतेतिला का महामाप्य मियाता है, जो ईसा से दो शाताब्दी पूर्व का है। पतंजिल शुंग पुष्यमित्र के समकालीन थे। महाभाष्य में शिव के अनेक नामों का उल्लेख तो हैं ही है, हम दे नाथ नाथ शिव और स्कन्द की मूर्तियों का भी वर्णन हैं, जो स्पष्ट ही पूजा के लिए बनाई जाती थीं है। इसी अन्य में यह भी कहा गया है कि मीर्य सम्राट् इस मूर्ति-तिर्माण और मूर्तियों की उपासना को सरकारी आय का साधन बनाते थे इस प्रकार इस अन्य से 'कीटिल्य के अर्थशास्त्र' की पृष्टि होती है और यह भी सिद्ध होता है कि पतंजिल के समय तक मूर्तियूजा एक वड़ी प्राचीन प्रथा हो गई थी। इसके अतिरिक्त एक स्थल पर पतंजिल ने 'शिव-भागवतों' का भी उल्लेख किया है, जो सम्भवतः शिवोपासकों का एक सम्प्रदाय थे। एक अगले अध्याय में इम इनकी फिर चर्चा करेंगे। पतंजिल ने न तो देवी का या न गर्थाश का ही कोई उल्लेख किया है।

इसी समय के कुछ सिक्के भी हमें मिलते हैं, जिनसे शिव और उनकी उपासना के विषय में हमें कुछ प्रासंगिक वार्ते पता चलती हैं। इनमें से सबसे प्राचीन कुछ चाँदी और ताम्बे के ठण्पेटार सिक्के हैं, जो लगभग तीसरी शताब्दी ईसा-पूर्व के हैं। उनपर अनेक चिह्न श्रंकित हैं, जिनमें वृषम कई बार पाया जाता हैं। यह कहना कठिन है कि इस वृषम का शिव से कोई सम्बन्ध था या नहीं। यह वृषम चिह्न, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हिन्द-यूनानी राजाओं के कुछ सिक्कों पर भी मिलता हैं। इन राजाओं ने भारतीय संस्कृति को

```
१. नारायण उपनिषद् : ४, ८।
```

३. अथर्वशिरस उपनिषद्।

४. महासाष्य ,, : सूत्र १,४६; २,६६; १,६३; ४,७७ के नीचे ।

५. ,, ; स्त्र ३, ६६ के नीचे।

६. ,, ,, : स्त्र ३,६६ के नीचे। ७. ,, ,, : स्त्र २,७६ के नीचे।

z. Catalogue of Indian Coins. Br. Museum : Introd. p. 18, Pl. I,
Nos. 20-23.

Coins of Alexander's successors in the East. Cumingham, Pl. VIII, Nos. 7-12 PC. IX, No. 4.

अहरा कर लिया था — जैसा कि इनके सिक्कां के लेखों से स्पष्ट है, जो संस्कृत भाषा में थे। हो सकता है कि कुछ ने शेंत्र मत भी ब्रह्ण कर लिया हो। तीसरी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक के कुछ चांदी के सिक्कों पर एक देवता का चित्र ऋंकित है। ऋपरकालीन उज्जयिनी के मिक्कों पर फिर बैसा ही चित्र दिखाई देता है, ऋौर वहाँ निश्चित रूप से वह कातिकेय का ही चित्र है । अप्रतः यहाँ भी यह संभव है कि यह कार्तिकेय का ही चित्र हो न्नार उस समय तक उसकी उपासना भी की जाने लगी हो। इससे महाभाष्य के उस उल्लेख की पृष्टि होती है, जहां स्कन्द की मृतियों की चर्चा की गई है। उसी समय का एक सिक्का ऋौर है जिसके जारी करनेवाले राजा का पता नहीं; परन्तु जिसपर पहली बार 'शिवलिंग' का एक चित्र ऋंकित किया गया है<sup>२</sup>। वह एक पीठिका पर रखा हुआ है, लगभग उसी ढंग से जैसे ऋपर काल में जिंग मृर्तिव रखी जाती थीं। ऋतः वह उपासना के लिए ही बनाया गया होगा। इससे गृह्यसूत्री स्त्रीर महाभारत के प्रमाणों की बड़े विशर् ढंग से पृष्टि हो जाती है। अन्त में राजा गोंडोफारेज के सिक्कों पर हमें प्रथम बार स्वयं शिव का चित्र श्रंकित मिलता है 3 | अपरकालीन मिक्कों में तो यह चित्र श्रित साधारण हो गया था। इस चित्र में शित्र दिवाह, खड़े हुए ऋौर ऋपने दिवास हाथ में त्रिशाल लिये हुए दिखाये गये हैं। यही चित्र बाद में सब सिक्कों के चित्रों के लिए एक नमूना बन गया, ऐसा मालूम होता है। इन सब सिक्कों में वह सदा इसी प्रकार खड़े हुए, दिवाहु अथवा चतुर्बाहु और ऋपने हाथों में विभिन्न वस्तुएँ लिये दिखाये गये हैं।

इन सब ऋभिलेखों से पता चलता है कि इस काल में उत्तर भारत में शैव धर्म के उसी श्वरूप का प्रचार था जो रामाकरा-नहासारत में हमने देखा है और कभी-कभी इसको राजाश्रय भी मिल जाता था। इस शैव धर्म का प्रचार केवल उत्तर भारत में ही नहीं था, दिख्या में 'गुट्डीनल्लान' नामक स्थान पर एक लिंग-मूर्ति मिली है, जिसका समय दूसरी शताब्दी ईसापूर्य निर्धारित किया गया है । कई दृष्टियों से यह एक बड़ी महत्त्वपूर्ण खोज है। यह केवल इसी बात का प्रमाण नहीं है कि इस समय तक शैव धर्म का और उसके अन्तर्गत लिंगोपासना का प्रचार दिख्या भारत तक पहुँच गया था; परन्तु इस लिंग-मूर्ति का स्थाकार जननेन्द्रिय से इतना मिलना-मुलता है कि इस धारणा में किसी संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि प्रारम्भ में ये लिंग-मूर्तियाँ जननेन्द्रिय का प्रतिक ही थीं। इसी मूर्ति पर शिव की मानवाकार मूर्ति भी खुदी हुई है, ख्रतः यह लिंग-मूर्तियों की उस श्रेणी का प्रथम उदाहरण है जिसे 'मुखलिंग' कहा जाता है। इसके श्रितिरक्त 'भीता' नामक स्थान पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व की एक और लिंग-मूर्ति मिली है'। यह उतनी यथार्थपूर्ण

<sup>¿.</sup> Catalogue of Indian Coins Br. Museum (Ancient India) Class I, Group 3. variety 'f' and 'g' Pl. XII.

<sup>7. ,,</sup> Introd. p. 75. Pc. II, 2 etc.

<sup>₹. 1, 12 2, 12 22 12</sup> 

४. गखपति राष : हिन्दू आह्कानोद्याफी, भाग २, ५० ६३-६६ ।

तो नहीं है; परन्तु इसपर पंचमुख शिव की मानवाकार मृति खुटी हुई है और शिव का पाँचवाँ मुख मृति के शिरोभाग पर है। एक तीनरी लिंग-मृति मध्य ट्रावनकोर में 'चेमी इलई' नामक स्थान पर मिली है। इसका आकार सगभग रुदिगत है और इसको जरहार कि मृतियों का आदि रूप माना जा सकता है।

इस प्रकार ईसा-संबत् के प्रारम्भ तक शैंवधर्म का प्रचार समस्त भारत में हो गया था, और उसका स्वरूप सारतः वही था, जो स्मारण स्वाप्यस्त काल में था। आगामी शताब्दियों में शैंव धर्म के इन्हीं रूपों और लक्षणों का अधिक विकास होता गया और अन्त में शैंव धर्म का वह स्वरूप बना जो हम पुराखों में पात हैं तथा जिसको शैंव धर्म का प्रामाणिक स्वरूप कह सकते हैं। अतः अगले अध्याय में हम इसी विकास का और फिर पीगालिक शैंव धर्म का अध्ययन करेंगे।

## पश्चम अध्याय

ईसा-संवत् की प्रारम्भिक कुछ शताब्दियाँ भारतीय धर्म के इतिहास का निर्माण-युग हैं। इस युग में उपनिपद्-काल के बाद जिन विभिन्न मतों का प्रादुर्भाव हुन्ना था, उनका विकास हुन्ना और उन्होंने अपना निश्चित रूप धारण किया। दुर्भाग्य से इस युग के निश्चित धर्मसम्बन्धी अभिलेख, विशेषतः ऐसे अभिलेख जिनका शैवधर्म से सीधा सम्बन्ध हो, अब नहीं मिलते। इस कारण हमें इस युग के धार्मिक इतिहास के लिए उन प्रासंगिक उपस्चनाओं का सहारा लेना पड़ता है, जो इस समय के अन्य लौकिक अभिलेखों से मिलती हैं। ये अभिलेख साहित्यक भी हैं और पुरातत्व-सम्बन्धी भी। यद्यपि इन अभिलेखों की संख्या अधिक नहीं है, फिर भी इस युग में विभिन्न मतों के विकास का एक साधारण ज्ञान कराने के लिए वे पर्याप्त हैं। अतः पहले हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे और यह देखेंगे कि ईसा की इन प्रारम्भिक शताब्दियों में शैवधर्म के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में इनसे कहाँ तक सहायता मिलती है।

साहित्यिक अमिलेखों में सबसे पहले 'अश्वघोप' की कृतियाँ हैं। 'अश्वघोप' एक बौद्धमतावलम्बी किन और निद्धान् ये, जो ईसा के प्रथम शती में हुए और राजा किनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने अपने 'बुद्धिचरित' नामक कान्य में भगवान् शिव का कई बार उल्लेख किया है और इन उल्लेखों से हमें पता चलता है कि उस समय शिव का स्वरूप सारमाव से वैसा ही था, जैसा रामायण-महाभारत में। उदाहरणार्थ एक श्लोक में 'बूपष्वज' नाम से उनका उल्लेख किया गया है', और एक अन्य स्थल पर ' उनको 'मव' कहा गया है, तथा स्कन्द को (जिसे यहाँ 'प्रण्मुख' कहा गया है) उनका पुत्र माना गया है। एक तीसरे श्लोक में देवी कहकर पार्वती का उल्लेख किया गया है और उनको सकन्द की माता माना गया है । परन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं स्कन्द को यहाँ 'अभिनस्तुः' कहा गया है। 'अश्वघोप' की दूसरी कृति 'सौन्दरानन्द' में शिव अथवा उनकी उपासना के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। एक श्लोक में 'आमिवक' शब्द अवश्य आया है, जिससे स्कन्द अथवा गराश अभिन्न त हो सकते हैं '। परन्तु इस श्लोक का पाठ निश्चत नहीं है। अश्वघोप की जो अन्य कृतियाँ वताई जाती हैं, उनमें शिव अथवा शैव-धर्म के निषय में कोई विशेष उल्लेख नहीं है।

ईसा की पहली अथवा दूसरी शताब्दी का शायद 'शूद्रक' किन रचित 'मृच्छकटिक' नामक रूपक भी है। इसके उपोद्घात को छोड़कर, जो बाद का है, इस ग्रन्थ में शिव

<sup>?.</sup> बढ-चरित : १०, ३।

२. ,, :१,६३।

२. ,, :१,६६।

४. सौन्दरानन्द : १०, ६।

स्रीर तैड़ार्म माप्नी स्रनेक उल्लेख मिलते हैं। एक स्थल पर शिव के विभिन्न नाम नाहित ईशान, शंकर और शंभु दिये गये हैं 1) एक अन्य स्थल पर शिव द्वारा ११००० विस्तंत की स्रोर संकेत किया गया है 1 महादेशी के रूप में पार्वती का भी एक बार उल्लेख हुआ है ऋौर इनके द्वारा शुंभ-निशुंभ के वब की कथा की ऋौर भी संकेत किया गया है ै। यहाँ तक तो शिव और पार्वती का स्वरूप विलक्कल वैसा ही है, जैसा रामप्यतामधानास्त में। परन्तु कुछ अन्य स्थलों पर इस स्वरूप में हम कुछ विकास पाते हैं और इसको शैवधर्म के पौराणिक स्त्ररूप की आरेर बदते हुए देखते हैं। उज्ञासमार्थ्य छठे आके के एक श्लोक में ब्रह्मा, विष्णु ख्रीर शिव की त्रिमृत्ति के सारक्षेण ऐक्य की ख्रीर स्पष्ट संकेत किया गया है "। इस ऐक्य की केवल एक धुँधली-सी कलक ही 'महाभारत' के सबसे व्यवस्थातीन भागों में मिलती है: परन्तु पुराशा में इसको स्पष्ट रूप से माना गया है। इसके छनितिन तीमरे खंक में स्कन्द को चोरों का सरद्वक देवता माना गया है । यह कहना कठिन है कि स्कन्द ने यह रूप कब धारण किया ? परन्तु, यहाँ यह याद करना शायद र नियम होरा कि वैदिक 'शतकदिय' स्तोत्र में स्वयं कद्र को चोरों का संरचक देवता माना गया है। एक अन्य स्थल पर शिव द्वारा कींच-वध का उल्लेख किया गया है, जो एक नई कथा है। अपन्त में एक स्थल पर मातृकात्रों का भी उल्लेख हुन्ना है, जिनकी जनसाधारण द्वारा चतुष्यथों पर पृजा की जाती थी । इन स्त्री देवता आयों की उपासना बाद में स्कन्द की उपासना का एक आयंग वन गई। इनके सम्बन्ध में कुछ ऋधिक कहने का हमें ऋगि चलकर अवसर मिलेगा।

उपर्युक्त प्रन्थों के ऋतिरिक्त हमें तीन ऋोर प्रन्थ मिलते हैं, जिनकी रचना भी सम्भवतः हैसा की पहली या कुन मताब्दी में हुई थी। ये प्रन्थ है— निरुक्ति, 'भारतीय नाट्य-शास्त्र' ऋोर वास्त्यायन का 'कामस्त्र'। मनुस्मृति में कई बार देवताओं की मूर्तियों का ऋोर उनकी उपासना का उल्लेख किया गया है है, ऋोर कुछ ऐसे लोगों की चर्चा भी की गई है जो देवमूर्तियों को पूजार्थ लिये चलते थे। उनकी जीविका का यही साधन था '। ऋनेक देवताओं का नाम लेकर भी उल्लेख किया गया है, जिनमें विष्णु भी हैं। परन्तु न तो शिव का, न उनकी सहधर्मिणी का कहीं उल्लेख हुआ है। हाँ, खड़ों (एकादश खड़ों) का एक बार उल्लेख हुआ है '। परन्तु एक स्थल पर शिव पर चढ़ाये ने हे इ. ने उपरन्तु की प्रहण् करने का निषेध किया गया है। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि इस समय शिव की

१. मृच्छकटिक : १,४१।

a. , : ২০, ১৯ ।

a : হ. ২৩ া

<sup>·</sup> E - P (9)

 <sup>:</sup>३,५ के आने का नव मात।

e. ,, : ₹, ₹¼,, ,, ,,

७. मनस्पति : श्रध्याय ६,३२, १३०,१४३ :

<sup>. .</sup> १ १५२, १०० ।

क्रर्यना इन वस्तुक्रों से की जाती थी। इनके ब्रह्म करने के निपेध के पीछे सम्भवतः शिव के ब्रक्ति ब्राचीन रिगेज-सावना की स्मृति है।

'भारतीय नाइन कान्य' में शिव का पूर्ण रूप से सत्कार और समान किया गया है। प्रारम्भ में ही ब्रह्म के साथ ही उनका भी ख्राह्मन किया गया है और उनको 'परमेक्टर' कहा गया है। अन्य स्थलों पर उनको 'त्रिनेत्र', 'वृषांक', 'नीलकंठ' आदि उपाधियां दी गई हैं और उनके गणों की चर्चा भी की गई है । इसी प्रन्थ में शिव का 'नटराज' रूप प्रमुख है। वह वृत्यकला के महान् आचार्य हैं और 'केशिकी वृत्ति' सदा उनका सेवा में रहती हैं। उन्होंने ही नाटखकला को 'तारहव' दिया । इस समय तक सम्भवतः उनको महान् योगाचार्य भी माना जाने लगा था और प्रन्थ में कहा गया है कि उन्होंने ही भरत-पुत्रों को 'सिद्धि' सिखाई । अन्त में शिव के त्रिपुरवाह नाम का एक 'डिम' (रूपक का एक प्रकार) भी रचा था और भगवान् शिव के समद्ध उसका अभिनय हुआ था ।

'काम सूत्र' में शिव का, केवल एक बार आदि के मंगल श्लोक में, उल्लेख किया गया है । इसमें कहा गया है कि मगवान् शिव के अनुचर नन्दी ने ब्रह्मा द्वारा रचित एक बृहदाकार विश्वकोप के कामशास्त्र-सम्बन्धी भारा की व्याख्या की थी।

ईसा की प्रथम तीन शताब्दियों के हमें अनेक सिक्के भी मिलते हैं, जिनसे इस काल के भारत के राजनीतिक इतिहास की खोज में हमें अमूल्य सहायता मिली है। हमारे मतलब के लिए भी उनका वैसा ही मूल्य है जैसा कि उन प्राचीन सिक्कों का था, जिनकी चर्चा इम पहले कर आये हैं। इन सिक्कों से भी हमें तत्कालीन शैव-धर्म-सम्बन्धी अनेक आसंगिक उत्तर्जन मैं मिलती हैं। ईसा का प्रथम शताब्दी के प्राचीन कुशान-राजाओं के मिक्के हैं। 'बेम कैडफासिन' के दो सोने के सिक्कों के पिछले भाग पर शिव का चित्र अंकित हैं। वोनों में शिव की खड़े हुए दिखाया गया है और उनके दिखाए हाथ में त्रिश्चल। पहले सिक्के में शिव का बाहन दूपम उनके पास हा खड़ा हुआ दिखाया गया है। दूसरे सिक्के में त्रिश्चल के अतिरिक्त भगवान एक कमएडल और व्याधचर्म भी हाथ में लिये हुए हैं। दोनों में शिव दिवाह हैं। रामायण-महामारत में शिव के जिस स्वरूप की

१. नाटय-शास्त्र : १, १ ।

٦٠ ,, : ١, ٧٤, ٦٧, ٤, ١٥١

<sup>3. .. : 2, 881</sup> 

४. ,, : ४, १७ और आगे।

१. ,, : २, ६०।

Q. .. : Y. X-201

७. कामसूत : मंगल श्लोक।

Lahore Museum Catalogue of Coins. (white head) Plate XVII,
nos. 31, 33.
Calcutta ,, ,, (Smith) P 68, nos. 1-12.

कल्पना की गई थी, यह चित्र उसा का प्रतिक्ष हैं। इसके अतिरिक्त इन सियकों पर जो लेख हैं, उनसे भी पता चलता है कि यह राजा शेजमनाश्चाम्यी था; क्योंकि इनमें उसकी महीरबर' की उपाधि थी गई है । इसी राजा के ताँगे के सियकों पर भी सोने के सियकों के सहश ही शिव का चित्र अंकित है; किन्तु इसकी विशेषता यह है कि इसके सिर के चारों छोंग प्रतासम्बद्ध विद्यामन है । इन सियकों के बाद हमें 'कनिष्क' के निष्ठे किन्ते हैं। इसके एक सोने के और अनेक ताँगे के सियकों की पीठ पर मगवान शिव का चतुर्कु जिल्ले अंकित है। यहाँ भी शिर के चारों ओर प्रतास निष्ठे के साथ जो लेख है, वह यूनानी लिप में है जिसे 'ohpo' पढ़ा जाता है और जिसका संस्कृत रूप 'ईश' होता है। कनिष्क के कुछ जन्य निक्तों पर शिव के पास ही एक हिस्त सहा हुछ। जिल्ला गया है "। इसका संकृत सम्मन्नतः शिव के 'पशुपति' रूप की ओर है और हमें निस्तु पाटी की उन मुहाओं की याद दिलाता है, जिनके अधीमान में पुरुष देवता की पिटिका के निचे दो हिस्न दिखाये गये हैं। कनिष्क के ही कुछ और सियकों पर दिभुज शिव का चित्र भी है, जिनमें भगवान एक हाथ में तिश्वल और दूसरे में कमरहल उठाये हुए हैं ।

कनिष्क का उत्तरिकारी हुनिष्क था, जिसका समय ईसा की पहली शती के अस्त में और दूसरी के शुरू में पड़ता है। इसके सिक्को पर भी हमें इसी प्रकार के दिशुज और चतुर्शुज शिव के चित्र मिलते हैं। यूनानी लिपि में उनपर भी वही लेख है। कुछ सिक्कों में दिरन फिर दिखाई देता है और शिव अपने श्राप्त उसके सीतों पर गरे हुए हैं । एक सिक्के पर शिव श्रासंक सृष्टि हैं। इस चित्र की चन्द्रदेवता का चित्र माना जाना है; परन्तु इसपर जो लेख खुदा हुआ है, वह सम्मवतः वही है जो कपर के सिक्कों पर।

| produceron or a softmant or a | The same of the sa | alredo-code , |              |                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|
| ₹.                            | Lahore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Museum        | Catelogue of | Coins: (white head) Plate XVII, nos. 31, 33. |
|                               | Calcutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | а.,           | 2,7          | : (Smith) P. 68, nos. 1-12                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .,            | 57           |                                              |
| ₹.                            | Lahore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >>            | ,,           | : (white head) Plate XVII,                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              | no. 36.                                      |
| ₹.                            | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,            | 29           | : ( " ) Plate XVII                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              | no. 65, Pl. XVIII, nos. 106-108.             |
|                               | Calcutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a ,,          | 29           | : (Smith) P. 74. nos. 64-77.                 |
| ٧.                            | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **            | 39           | : ( ,, ) P. 70. nos. 9-10.                   |
| ¥.                            | Lahore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "             | 73           | : (white head) Pl. XVIII,                    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              | nos. 110-114.                                |
| ६.                            | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27            | **           | : (white head) Pl. XIX, nos.                 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | •            | 150-52, 153-156.                             |
| <b>9.</b>                     | Calcutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a .           | 20           | : (Smith) P 78, nos.                         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 3           |              | 16-17.                                       |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                                              |
| E.                            | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27            | 29           | : ( ,, ) P. 80, no. 31.                      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                                              |

अतः सम्भावना इस बात की अधिक है कि यह चित्र भगवान् शिव का ही है और यह उनका चन्द्रमीति रूप है। 'हुविक्क' का एक दूसरा सिक्का एक समस्या है'। इसपर चित्र तो लगभग बेसा ही है जैसा अन्य सिक्कों पर; परन्तु यहाँ शिव धनुर्धारी हैं और उनका मुख दाई और मुझा हुआ है। सम्भवतः यह शिव के 'पिनाकी' रूप का चित्रण हैं; परन्तु इस सिक्के पर एक अस्पष्ट लेख भी हैं। डॉ॰ रिमथ ने इस लेख को अनुमान करके 'गलेश' पदा था। यदि यह पाठ निश्चित रूप से प्रामाणिक सिद्ध हो जाय, तो यह चित्र शिव और गणेश के प्रारम्भिक तादातस्य का एक असंदिग्ध प्रमाण हो जायगा। परन्तु जनतक लेख का पाठ निश्चित रूप से निर्धारित न किया जाय, इस विषय में कुछ और नहीं कहा जा सकता।

हुविष्क का एक और सिक्का भी महत्त्व का है; क्योंकि इसमें पहली बार शिव की बहुमुख आकृति का चित्रण किया गया है । चित्र में शिव खड़े हुए हैं, उनका एक मुख सामने की ओर है और अन्य दो मुखों की पार्श्वाकृति दायें और बार्ये चित्रित है। इसको शिव के 'त्रिमृत्तिं' रूप का चित्रण माना गया है। परन्तु यह चित्र शिव के चतुर्मुख रूप का चित्रण भी हो सकता है, जिसका उल्लेख महाभारत में अप्सरा तिलोत्तमा के प्रसंग में किया गया है। चौथा मुख चूँकि पीछे की ओर है, इसलिए वह अदृह्य है।

अपरकारीन कुशान राजाओं के सिबकों में जो दूसरी और तीसरी शती के हैं, इनमें हम पहले हुविष्क के उत्तराधिकारी वासुदेव के सिक्कों को ले सकते हैं। इनपर दिसुज शिव का चित्र अंकित है और उसके सब वैसे ही लच्च हों, जैसे पुराने सिक्कों पर । एक सिक्के पर फिर शिव का बहुमुख चित्र दिखाई देता है , जो हुविष्क के सिक्के के चित्र के समान ही है। बासुदेव के अन्य सिक्कों पर निशानराज्य एक स्त्री देतता के जिन्न भी पाये जाते हैं, जो अपने हाथों में वेशावस्थ और सींघी लिए हुई है। यह किस स्त्री वेशना के चित्र हैं, इसका निर्माय अभी नहीं किया जा सकता।

बासुदेव के बाद 'कनेस्को' के सिक्के हैं, जो दूसरी शताब्दी के अन्त में राज करता था। हुविश्क के निक्कं कैना उसके सिक्कों पर भी द्विबाहु शिव का चित्र श्रांकित हैं। इसी राजा के कुछ अन्य सिक्कों पर यूनानी लिपि में 'ap  $\triangle \exp q$ ' यह लेख मिलता

```
?. Calcutta Museum Catalogue of Coins: (Smith) P. 80, no. 46.
                                       ( ,, )
                                                P. 78 no. 15.
₹.
     ,,
                                       ( ,, )
                                                 P. 84 f. nos.
    Lahore
                                   : (white head) Pl. XIX, nos.
                                                      209-226.
                                    : ( ,, )
                                                Pl. XX, no. 11.
                                    : ( ,, )
                                                Pl. XIX, nos.
                                                      227-230.
€.
                                   : ( ,, )
                                                Pl. XIX, nos.
                                                     231-235.
```

है '। इसका संस्कृत रूपान्तर 'ऋथांच्न' किया जा सकता है; परन्तु इस शब्द का ऋथं पूर्ण स्पष्ट नहीं होता।

इसके उपरान्त ईसा की तीसरी शती में कुशान राजा सासानी वसु के सिक्के मिलते हैं। उनके सिक्कों पर भी स्त्री देवता के चित्र श्रांकित हैं, और यूनानी लिपि का लेख कुछ अधिक पूर्ण 'ap△oxpq' है '। वसु के उन्हिंगिट वासुदेव के सिक्कों पर फिर दिवाहु शिव का चित्र श्रांकित है, और लेख भी वही परिचित 'ohpo' है '। अन्त में 'होरमोज्द' दितीय और वराहन के सिक्कों पर शिव का व्यभ सहित चित्र श्रांकित है।

इस प्रकार इन सिक्कों से पता चलता है कि ईसा का पहली तीन शताब्दियों में शैवधर्म सारे उत्तर भारत में फैला हुआ था। शिव के जो चित्र इन सिक्कों पर अंकित हैं, उनसे ज्ञात होता है कि शिव के स्वरूप में रामाज्या महाभारत से लेकर तबतक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था।

त्रव हम ईसा की चौथी शती में त्राते हैं. जब उत्तर भारत में रूप साम्राज्य की नींव पड़ी। इस समय के साहित्यिक अभिलेख और शिलालेख हमें प्रचर मात्रा में मिलत हैं. श्रीर उनसे तत्कालीन शैवधर्म का हमें श्रच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। समद्रमन-कालीन प्रयाग के ऋशोक-स्तम्भ पर हरिषेण की प्रशस्ति में गंगावतरण की कथा का उल्लेख किया गया है'। शिव को यहाँ पश्रपति कहा गया है। चन्द्रगप्त द्वितीय के समय की उदयगिरि गुफा के शिलालेख में, उस गुफा का एक शैव-भक्त द्वारा संन्यासियों (सम्भवतः शैव) के विश्राम के लिए समर्पित किये जाने की चर्चा है"। इसी शिला लेख में यह भी कहा गया है कि गुफा के समर्पण समारोह के अवसर पर स्वयं चन्द्रगृप्त नर्कान कर्ना है साथ गये थे। इससे पता चलता है कि चन्द्रगृप्त शैवों को ऋपना संरक्षण प्रदान करते थे. यद्यपि वह स्वयं शायद वैष्ण्व थे: क्योंकि 'गढवा'-शिलालेख में उनको 'परम भागवत' कहा गया है'। साँची शिलालेख में इसी सम्राट को शिलालेख के लिखनेवाले 'इस्सवदेख' का संरक्षक कहा गया है, जो सम्भवतः बौद्ध था। इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि सम्राट चन्द्रशत स्वयं वैष्णुव थे. फिर भी वह अन्य मतों का भी संरच्या करते थे। धार्मिक सहिष्णता ऋौर उदार दृष्टिकोण की यह प्रथा ऋगे चलकर एक सामान्य प्रथा हो गई ऋौर अधिकांश भारतीय नरेशों ने अपनी धार्मिक नीति में इसीका अनसरण किया। चन्टराप्त ईसा की चौथी शती के उत्तर भाग में राज करते थे। उनके बाद पाँचवीं शती के आरम्भ

<sup>.</sup> Calcutta Museum Catalouge of Coins: (Smith) : P. 88. nos. 5-8.

R. Lahore ,, ,, (white head) : Pl. XIX,

no. 236.

ş. " " " ; Pl. XIX,

nos. 238-239.

v. C. I. I. : Pl. I, p. 1.

y. " " : Pl. II, b. p. 21.

ξ. ", " : Pl. IV, b. p. 36.

में उनके पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठे। इनको भी 'गढवा' और 'बिलसाइ' के शिला-लेखों में 'परम भागवत' की उपाधि दी गई हैं। इससे प्रतीत होता है कि छपने पिता के समान वह भी बैध्युव ये और अपने पिता के समान ही सब धमों के संरक्षक बने रहे। मानकुं वर शिलालेख में एक बौद्ध भिक्कु बुधमित्र ने बड़े सम्मान से सम्राट् कुमारगुप्त का नाम लिया हैं। परन्तु कुमारगुप्त के शिलालेखों में शित्र अधवा शैव-धर्म के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता।

चन्द्रगृप्त द्वितीय और कुमारगृप्त के राज्यकाल में ही कविवर कालिदास भी हुए थे। उनकी कृतियों से यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है कि ईसा की पहली चार शताब्दियों में शैब-धर्म ने कहाँ तक प्रगति की थी। उनके काव्यों के ख्रादि मङ्कल श्लोकों में ख्रीर नाटकों की नान्वियों में सरवान रिव की ही स्तति की गई है। इससे पता चलता है कि वह स्वयं शैव थे। इन्हीं पद्यों से शिव के विकसित स्वरूप का भी ज्ञान होता है। इनमें सबसे छोटा पद रखबंश में है'। यहाँ शिव, जिनको 'परमेश्वर' कहा गया है, श्रीर पार्वती की इकट्ठी स्तुति की गई है। वे जगत् के माता-पिता हैं और इस प्रकार एक दूसरे से संसक्त हैं जैसे शब्द और अर्थ। जैसा कि आगे चलकर हम देखेंगे, शिव का यह खरूप विलक्त वहीं है जिसकी व्याख्या बाद में शैव निद्धान्त वर्शन में की गई है। 'विक्रमोर्व्हि' नाम के क्यक की नान्दी में उन्होंने भगवान् शिव को एक पुरुष के रूप में देखा है। वह वेदान्त का ब्रह्म भी है तथा पृथ्वी ऋौर ब्र्में व्यास है, जिसको मोज्ञानिसादी ध्यान तथा योग के साधनों से पाने की चेशा करते हैं; परन्तु भक्ति के योग द्वारा जिनको सहज ही जाना जा सकता है'। यहाँ वेदान्त का उल्लेख महत्त्रपूर्श है; क्योंकि यह एक बार फिर इस तथ्य को रपष्ट करता है कि ए केरचन्वारी श्रीव-धर्म बेदान्त के सिद्धान्तों के अधिक अनुकृत था, न कि सांख्य के, जिसके साथ उसका मारम्भ में सम्बन्ध था। 'मालविकापितिवर' श्रीर 'शास्त्रन्तल' नाटकों की नान्दियों में किन ने शिव के ब्राट प्रत्यक रूपों का उल्लेख किया हैं, जिनमें वह स्वयं को अभिज्यक कहते हैं। ये हैं-इंचमहासूत (पृथ्वी, जल, अभि, वायु, आकाश ), सूर्य, चन्द्रमा और होता। तदनन्तर शिव की इस ऋष्टमूर्ति का उल्लेख धार्मिक और लौकिक साहित्य में ऋनेक बार होता है।

शैव-धर्म के लोकप्रचलित रूप का चित्र हमें 'बुमार-सम्भव' और 'मेधदूत' काव्यों में भी मिलता है। 'बुमार-सम्भव' में रिज-पार्वती-परिएय, मदन-दहन और स्कन्द-जन्म की कथा अपने पूर्ण विकसित रूप में दिखाई देती है और किन ने उनको लेकर एक महाकाव्य की रचना की है। इस महाकाव्य में सबसे सुन्दर ढंग से भगवान् शिव के उस लोकप्रिय स्वरूप का चित्रए किया गया है, जिसमें वह पार्वती सहित कैलास पर्वत पर शाश्वत परम

<sup>₹.</sup> C. L. I. : Pl. IV. c. p. 36.

<sup>₹. ,, :</sup> Pl. VI. a. p. 45.

सुबंश : १,१।
 विक्रमोवंशी : १,१।

४. राकुत्तत : १, १: मात विश्विमिन : १, १।

क्यानन्द की अवस्था में निवास करते हैं। 'मेघदत' में शिव को कैसार निवासी ' कहने के साथ खति उम्र ख़थना 'भैरव' रूप में उनके ताग्रहव जत्य करने की भी चर्चा की गई है "। इसके साथ-साथ इस काव्य में शिव की उपासना किस प्रकार की जाती थी. इसकी भी एक मलक मिल जाती है। उज्जयिनी में महाकाल नाम से शिव का एक प्रख्यात मन्दिर था ै। इस मन्दिर को उज्जयिनी की प्रमुख बिसति माना गया है। इसी से पता चलता है कि यह एक बड़ा प्रसिद्ध मन्दिर था। इसमें प्रतिदिन सन्ध्या के समय भगवान शिव की आरती होती थी। इसी प्रसंग में यहाँ एक प्रचलित प्रथा का भी कवि ने उल्लेख किया है. जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए । सन्ध्या की आरती के समय मन्दिर में बारविकासिनियाँ आकर तत्य करती थीं। इन्हीं के ऊपर अपनी शीतल फुहार बरसाने और इसके पुरस्कार-स्वरूप उनकी अत्यातान्तरी दृष्टियों का सख उठाने के लिए यदा ने मंघ से जागरिनी के क्रवर सन्ध्या समय तक एके रह ने को कहा था "। शिव-मन्दिर में बारविकारि नियों के इस वत्य के उल्लेख का यह ऋभिशाय नहीं है कि यह ऋवश्य ही 'देवदासी' प्रथा का एक उदाहरण है, जैसा कि कुछ लोगों की धारणा है। इन नर्त्तिकयों का मन्दिर के साथ कोई विशोष सम्बन्ध नहीं था। वे नगर की साधारण गणिकाएँ थीं। कामसूत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन गरिएकाक्षीं का, उस समय के समाज में, एक सुनिश्चित स्थान था. जिसको किसी प्रकार भी निकुष्ट नहीं कहा जा सकता था। इन रिल्डाफ्री का एक कार्य यह भी था कि वे मन्दिरों और ऋन्य सार्वजनिक स्थानों पर जनता के मनोरंजन के लिए अपनी उत्य-कला का प्रदर्शन करें। प्राचीन भारत में इस प्रथा का सारे देश में बहत प्रचार था। अतः अधिक सम्मावना इस बात की है कि 'मेयदत' के इस उल्लेख का संकेत इस प्रथा की ऋोर है; न कि दिवदा नियों के धार्मिक मृत्य की ऋोर, जिसका स्वरूप बिलकल भिन्न था।

कालिदास के प्रत्यों और गुप्तवंश के पहले दो-तीन राजाओं के शिलालेखों के समय तक पौराणिक युग प्रारम्भ हो चुका था। परन्तु हमारे अध्ययन का कम न टूटने पाचे और इसलिए भी कि पौराणिक युग छठा शताब्दी के अन्त तक चलता है, हम पहले गुप्त-कालीन अन्य अभिलेखों का अध्ययन समाप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम पुराणों का अवलोकन प्रारम्भ करेंगें। समाट 'कुमारगुप्त' के उत्तर दिकार 'स्कन्दगुप्त' के समय के विहार शिलालेख में मातृकाओं का फिर उल्लेख किया गया है और पहली बार उनका स्कन्द के साथ साहचर्य किया गया है '। इन मातृकाओं का 'मृत्यूकटिक' में उल्लेख है। सम्मवतः ये स्थानीय देवता थीं, जिनकी उपासना का बाह्य धर्म में समावेश हो गया था। इनका स्कन्द के साथ साहचर्य कसे हुआ, इसका निश्चित रूप से पता नहीं चलता।

१. उत्तर मेष : १-२।

२. पूर्व मेघ : ३६।

३. पूर्व मेघ०: ३४।

४. पूर्व मेघ० : ३५।

y. C. I. I. : Pl. VI. b. p. 47.

सम्भव है कि इनका उन कृत्तिकाओं के साथ तादात्म्य कर दिया गया हो, जिनको स्कन्द-जन्म की कथा में नवजात स्कन्द को पाने और उसे पालने का श्रेय दिया गया है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि इन कृत्तिकाओं की संख्या छः थी; परन्तु ये मातृकाएँ सात हैं। इसिलाए इनके तादात्म्य के लिए हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। परन्तु, मातृ-काओं का स्कन्द के साथ साहचर्य चाहे जैसे भी हुआ हो, यह साहचर्य स्थायी हो गया और बाद में स्कन्द की उपासना का एक प्रमुख श्रंग बन गया।

स्कन्दगुप्त के समय के बाद हमें छठी शताब्दी में 'मंडासोर'-स्तम्भ पर 'यशोधर्मा' का लेख मिलता है। इसके ऋादि में जो मंगल श्लोक है, उसमें शिव की स्तृति की गई है। यहाँ भयावह और शक्तिशाली देवता के रूप में शिव की कल्पना की गई है, जिसके प्रचार मिंदनाद से दानवों के दिल दहल जाते हैं। मंडासोर स्थान पर ही इसी राजा का एक शिलालेख मा मिलता है। इसमें शिव के सौम्य रूप का ध्यान किया गया है और उनको 'शम्भु' कहा गया है। उनको देवाधिदेव माना गया है। उन्हीं के ऋादेश से ब्रह्मा विश्व के सूजन, पालन और संहार का क्रम चलाते हैं और इसी कारण परमिता का पद पाते हैं।

इस समय के अन्य अभिलेखों से कोई और महत्त्व की बात पता नहीं लगती। अतः अब हम पुराणों का अवलोकन प्रारम्भ करते हैं।

उपनिषदों के समय से भारतीय धार्मिक विश्वासों और त्राचार-विचार में जो एक नई धारा चली थी तथा जिसके प्रमुख ऋंग ध्यान ऋौर मक्ति थे, उसका पूर्ण विकास पुराखों के समय में हुआ। जिस रूप में पुराण-ग्रन्थ आजकल हमें मिलते हैं, वे बहविषयक हैं। उनमें विषय, विचार और शैली की ही विविधता नहीं है. अपित समय की भी विविधता है। उनका रचना-काल एक काफी लम्बे अरसे के वितान पर फैला हुआ है। पुराण-साहित्य न्तरः काफी प्राचीन है और अथर्वदेर तक में पुराख एवं इतिहास का उल्लेख किया गया है। यह माना दा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में और रामायण-महाभारत के युग में तथा उसके बाद भी बराबर पुराणां की रचना होती रही है, जिनमें ऐतिहासिक विषयों श्रथ्या यो कहना चाहिए कि राजवंश-सम्बन्धी ऐतिहासिक निनरखों का संग्रह रहता था। स्राज्यक को पुरारा-ग्रन्थ उपलब्ध हैं, वे ऋषिकांश पूर्वकालीन पुराख-ग्रन्थों के ही नवनिर्मित संस्करण हैं: परन्तु उनमें बहुत-सी नई बातों का भी समावेश कर दिया गया है, जिनका सम्बन्ध समकातीन धार्मिक व्यवस्था श्रीर देवकथाश्री से है। तथ्य तो यह है कि इन प्रत्यों में इस नई सामग्री की मात्रा इतनी अधिक है कि इसके कारण पुराणों का प्राचीन देविहासिक रूप का तो प्रायः लोग ही हो गया है। अधिकांश पाठकों के लिए वह शुद्ध रूप से पार्निक स्रादेश-प्रनथ हैं। जो लोग किसी कारण वैदिक साहित्य का परिचय प्राप्त करने में अनमर्थ हैं, उनके लिए तो यह पुरास ब्रन्थ ही श्रुतिसमान माने जाते हैं। अतः भारतीय धर्म के किसी भी अध्येता के लिए इन प्रन्थों का अध्ययन अनिवार्य है। एक-आध प्रन्थ को छोड़कर लगभग समस्त बड़े पुरागों - जो स्नाजकल उपलब्ध हैं - की रचना ईसा की चौथी से छटी शर्दी तक हो गई थी। अतः इन अन्यों में धार्मिक विश्वासों और आचार- विचारों का जो चित्र हमें दिखाई देता है, वह इसी समय का है। उससे यह पता लगता है कि रामायण-महाभारत काल से लेकर तबतक इनमें कितना विकास हुआ था।

पुराणों में हमें वेदोत्तर-कालीन श्रीव धर्म का पूर्ण विकसित रूप दिखाई देता है। रामायण-महामारन में जो कुछ निहित था, वह अब व्यक्त हो गया है और जिसका वहाँ संकेत मात्र था, उसका अब अधिक विश्तृत विवरण दिया गया है। रामायण महामारत के समान ही पुराणों में भी श्रीव धर्म के दो स्पष्ट रूप हैं—दार्शनिक और लोज प्रमणित रामायण-महाभारत की तरह ही यहाँ भी इन दोनों का अलग-अलग अध्ययन हमारे खिए अधिक मुविधाजनक होगा।

शैव धर्म के दार्शनिक रूप की सबसे प्रमुख बात शिव का पद है। उनको अब स्पष्ट रूप से परम पुरुष अथवा परब्रह्म माना जाता है, और किसी देवता को नहीं। केवल वही एक स्पष्टा हैं, विश्व के आदि कारण हैं, और उन्हीं की महिमा का चारों बेटों में गान किया गया है । वह दार्शनिकों के ब्रह्म हैं, आत्मा हैं, असीम हैं और शाश्वत हैं । वह अव्यक्त भी हैं और जीवातमा के रूप में व्यक्त भी हैं । वह एक आदि पुरुष हैं, आत्मतस्व हैं, परमसत्य हैं और उपनिपदों तथा वेदान्त में उनकी ही महिमा का गान किया गया हैं। स्पृति, पुराण और आगम भी उन्हीं की महिमा गाते हैं । जो बुद्धिमान और मोजकामी हैं, वे सद कुछ छोड़कर इन्हीं का ध्यान करते हैं । वह सर्वज्ञ हैं, सर्वस्थित हैं, चराचर के स्वामी हैं और सब प्राणियों में आत्मरूप से बसते हैं । वह एक स्वयंभू हैं, जो विश्व का सजन, पालन और संहार करने के कारण तीन रूप धारण करते हैं । वह विश्व में व्यास हैं और साररूप से एक होते हुए भी अपने-आपको अनेक रूपों में अभिव्यक्त करते हैं ।

शिव के स्वरूप के उपर्यु क वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक शैवधर्म निश्चित रूप से एकेश्वरवादी हो गया था, अर्थात् वह केवल एक ही देवता की उपासना का प्रचार करता था। अन्य देवताओं को देवकथाओं में भले ही मान्यता दी जाती हो, उपासना में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। अब शैव-धर्म के साथ-साथ वैष्णव धर्म का भी इसी ढंग पर विकास हो रहा था। पुराणों में वैष्णवों ने विष्णु को भी विलक्कल

१. सीर : ७, ३०; ३८, १; ३८, ६०; लिंग ० २१, १६; अभिन ० ८८, ७; ब्रह्म १, २६;

मास्य० : १३२, २७; १४४, २६०-२७०; बायु० ४४, १०० इस्यादि ।

२. लिंग० : मान २, २१, ४६, वाबु० ४४, ३ गरुड़० १३, ६-७ इत्यादि ।

वासु० : २४, ७१; ५४, ७४ ; ऋग्ति० ७४, मर इत्यादि ।

४. सीर० : २६, ३१; ब्रह्म० १२३, १६६ इत्यादि ।

थ. सीरः : ३=, ६१-६२; ब्रह्मः ३६, ३६ इत्यादि ।

द. सीर॰ : २, म३; ब्रह्म० ११०, १०० झबादि ।

७. बायुः : ३०, २८३-८४ शबादि ।

म. बायुः : ६६, १०मः, लियः भाग १, १, १ इत्यादि ।

सौर० : २, २ झवादि ।

वहीं पद दिया है जो शैवों ने शिव को दिया था। इस स्थिति ऋौर रामायण-महाभारत काल की धार्मिक स्थिति में केवल इतना ही अन्तर है कि अब विष्णु और शिव के उपासक अपने अपने धर्म में, अपने जानकारेट के सिवा और किसी देवता को मान्यता देना या कम से कम उसे सर्वेश्रेष्ठ मानना, अपने एके क्राक्तिकारी के अनुकूल नहीं समकते थे। ऐसी ऋवस्था में पहँच जाने पर ऋव उनके लिए केवल दो ही मार्गथे। एक मार्ग था (जो स्वभावतः उन्हें पहले सूका होगा) कि प्रत्येक दल केवल अपने आराध्यदेव को ही एक ईश्वर माने ऋरि ऋपने धर्म को ही सन्ना धर्म समके। दसरा मार्ग, जो ऋधिक सत्य श्रीर ऋषिक बुद्धिमत्ता का भी था. वह इस तथ्य को पहचानना था कि इन दोनों देवता श्रों के उपासक वास्तव में एक ही देवता की उपामना करते थे. और इनके अपने-अपने आराध्य-देव उसाएक ईश्वर के दो रूप थे ऋथवा उनके दो नाम थे। पराखों से पता चलता है कि इन दोनों दलों में जो बुद्धिमान अीर विचारशील थे. उन्होंने इस दूसरे मार्ग को ही अपनाया। विष्णा और शिव की एकता पर सभी बड़े पुरागों में प्रायः जोर दिया गया है, चाहे वह पुराण शैव-पद्मी हो ऋथवा वैष्णव-पद्मी। उदाहरणार्थ वायु पुराण में, जो शैव पन का है, शिव को स्पष्ट रूप से विष्णु से ऋभिन्न माना गया है ° ऋौर ऋनेक स्थलों पर या तो उनको विष्णु के नाम दिये गये हैं (जैसे 'नारायरा') , या उनको विष्णु की विशिष्ट उपाधियाँ दी गई हैं (जैसे 'लक्मीपित') । सौर पुरासा भी शैव पद्म का है स्त्रीर उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विष्णु स्त्रीर शिव में कोई स्त्रन्तर नहीं है । वैष्णुवपद्ध के पुराखों में भी यही बात दीखती है। उदाहरखार्थ मत्स्य पुराख में शिव को 'विष्णुरूपिन्' कहा गया है ऋौर विष्णु को प्रायः 'रुद्रमूर्ति' कहा जाता है । ब्रह्म पुराख में स्वयं विष्णु शिव के साथ ऋपने ऐक्य की घोषणा करते हैं । विष्णु पुराण में शिव और पार्वती को विष्णु और लक्ष्मी से ऋभिन्न माना गया है \* इसी पुराण में एक ऋन्य स्थल पर विष्णु को जिल्लाक पूर्व कहा गया है, जो शिव की विशिष्ट उपाधि है । एक दूसरी जगह उल्लेख है कि दोनों एक ही हैं '। 'वराह पुराण' में शिव ऋौर विष्णु का एक-सा रूप है '° ऋौर कहा गया है कि त्रेता युग में विष्णु ने शिव का रूप धारण किया था ''। एक ऋन्य

१. वायुः : २४, २१ और आगे।

२. ,, : ५४, ७७।

३. ,, : २४, १११।

४. सीर० : २४. ६८।

थ. मस्यव : १४४, ७ ; २४६, ३८ ; २४०, ३० ;

६. महा० : २०६, ४७।

७. विष्णु०: =, २१।

प. ,, : **१, ६**८ ।

<sup>€. ., : ₹₹. ¥</sup>७-४= 1

१०. बराइ० : १. ७।

११. ,, : १०, १६ ì

स्थल पर मिलता है कि परमपुरुष को विष्णु भी कहा जाता है और शिव भी ', तथा दार्शनिकों के अव्यक्त को उमा या श्री '। दूसरी ओर शिव को परमपुरुष माना गया है और विष्णु से उनका तादात्म्य किया गया है '। इसी प्रकार अन्य पुराणों में भी है। इन दो देवताओं के इस तादात्म्य के कारण और इसलिए भी कि शैव और वैष्ण्य मत दोनों नये ब्राह्मण धर्म के दो आंग थे और उनके मुख्य लक्षण एक से ही थे। ये दोनो स्वतन्त्र धर्म न रह कर, एक ही धर्म के दो सम्प्रदाय हो गये। इन दोनों देवताओं के तादात्म्य के फलस्वरूप जनसाधारण में भी सब धर्मों का आदर करने और उनके अं छांश प्रहुण करने की भावना का जन्म हुआ, जो उस समय से देश के धार्मिक जीवन का एक प्रमुख लक्षण बन जाती है। सामान्य भाव से जनना गता विष्णु और शिव की उपासना में कोई भारी अन्तर नहीं करते थे और उपतिगश सावारण विष्णु और शिव की उपासना संरक्षण प्रदान करते थे। अन्त में विष्णु और शिव के इस तादात्म्य को समक जाने के फलस्वरूप ही, हम यह भी देखते हैं कि कभी-कभी एक की मूर्ति सामने रखकर दूसरे देवता की उपासना की जाती थी '।

इस एकेश्वरवादी विकारवारा की स्वभावतः विष्णु और शिव की अभिन्नता स्थापित करके ही इति नहीं हुई, न हो सकती थी। यदि एकेश्वरवाद को सार्थक होना था तो त्रिमृतिं के तीसरे देवता ब्रह्मा को इसी ऐक्य के अन्तर्गत करना आवश्यक था। दूसरे शब्दों में इस त्रिमूर्ति को एकमूर्ति बनाना था। इस प्रक्रिया का भी प्रारम्भ तो महाभारत काल में ही हा गया था, जहाँ हमने देखा है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु को शिव के पाश्वों में से निकलते हुए कहा गया है, जिससे यह पता चलता है कि ये दोनों शिव के अन्दर ही समाविष्ट माने जाते थे। ऐसी धारणा उस समय भी अवश्य रही होगी। से त्रिमतिं की कल्पना का जन्म हन्त्रा, जिसमें अन्य दो देवताओं को शिव की अभिव्यक्ति माना जाने लगा। पुरास्तों के समय तक त्रिमृर्ति के पीछे, इस एकता की भावना पूर्स्हर से विकसित ऋौर मान्य हो चुकी थी। इसका संकेत पहले तो इस बात से मिलता है कि बहुधा तीनों देवताओं के लक्षण एक ही देवता को दे दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ जैसा हम अभी ऊपर देख आये हैं, शिव को विश्व का स्तष्टा, पालक और संहर्ता तीनों माना गया है जबकि प्रारम्भ में ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव के कार्य यें। ऋन्य स्थलों पर विष्णु का इसी प्रकार वर्गान किया गया है। दूसरे कुछ स्थलों पर इन तीनों देवतात्रों की ऋभिन्नता पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है। उदाहरणार्थ 'वायु पुराख' में कहा गया है कि केवल अज्ञानवश ही लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव में मेद करते हैं। वास्तव में वह एक ही परमात्मा है जो इन तीनों रूपों में व्यक्त हो, लोगों को भ्रम में डालता है और जिसकी एकता वेदों, धर्मशास्त्र ऋौर

१. बर्ह्छ०: २५,४।

२. " : २४,४।

e. ": २४.१३)

४ इस प्रशा के उपरेक शह बाद के प्रशामों में मिलते हैं, जेरे-गरह० ७, ६२ ।

इसके अन्य उदाहरगों के लिए देक्किए—महा० १२६. म ।

श्रम्य पुरुष प्रन्थों में मानी गई है'। 'सीर पुराश' में शिव को एक देवता माना गया है जो अंको श्रीर विध्यु के रूप में व्यक्त होते हैं'। बराह पुराश के एक संदर्भ में भी इसी विचार की लेकर कहा गया है कि शिव के शरीर में ब्रह्मा श्रीर हृदय में विष्यु का वास है'।

शैव धर्म के दार्शनिक रूप के अन्य लक्षण जो हमने रामायण-महामारत में देखे थे. बे बरासों में भी पाये जाते हैं। पुरालग्लाई, ख्रात्म-संयम ख्रीर तपश्चर्या करनेवालों के ध्यान का विषय होने के नाते. शिव का योग से घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनको स्वयं 'महायोगी" और योग-विद्या का प्रमुख स्त्राचार्य भाना जाता है। इसके स्त्रतिरिक्त इस समय तक शिव की उपासना के सम्बन्ध में यागान्यास की एक विशेष विधि का भी विकास हो गया था. जिसे 'माहैश्वर योग' कहा जाता था। इसका वर्शन सीर' ऋौर वायु पुराशों में किया गया है। इसी रूप में शिव को 'यती" छारनसंबती, 'ब्रह्मचारी" श्रीर 'ऊर्ध्वरेताः" भी कहा गया है। इसी केरण वह योगान्य नियाँ के लिए एक आदर्श भी हैं। सांख्य के साथ उनके प्राचीन संबंद्ध की स्मृति भी पुराखों में हैं। उद्युद्धार्थ, जैसा कि महाभारत में है, यहाँ भी उनकी सांख्य, सांख्यात्मा" श्रीर सांख्य का उदमव" कहा गया है। वह सांख्य के पूर्व हैं जिन्हें जान कर लोग मक्ति प्राप्त करते हैं " । परन्त यह उल्लेख केवल एक प्राचीन कल्पना की स्मृति मात्र है: क्योंकि इस समय तक शिव का सांख्य दर्शन से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था। वह दर्शन तो शैव-धर्म से ऋलग बिलकुल एक मिन्न मार्ग पर चल रहा था और इस समेंदे तेवे लगभग श्रेनीश्वरवादी हो गया था । यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थल के संस्थल किया की पुरुष रूप में शिव का ध्यान करते हुए कहा गया है, वहाँ उन लीगों को 'मोलिक सांख्य' कहा गया है, अर्थात् यहाँ संकेत उन प्राचीन सांख्यवादियों की श्रीर है जो परमपुरुप की एकता श्रीर प्रकृति की श्रानेकता को मानते थे, न कि आधुनिक संस्कृतियों की और, जिन्होंने प्रकृति की एकता और पृथ्वों की अनेकता के सिद्धान्त की

पुरागा में शैक्टम के टार्शनिक रूप के एक और लक्षण का भी विकास दिखाई देता

```
१. बाबु॰ : ६६, १०१-१६ इत्यादि ।
२. सीर॰ : २,४; २३,५३।
३. बेराइ॰ : ७१,२-७।
४. बाबु॰ : २५,१६६ इत्यादि ।
```

मक्कवं ः भाग १, ३, २०; ६, ४ इत्योदि ।
 सौर० : अध्याय १२ ।

७. बायु॰ : प्रध्याव १०।

म्. मत्स्य॰ : ४७, १३८; बायु॰ १७, १६६ ।

र्ड- ,, : ४७, १३८; १३२, ३६; वाबु० २४, १६२ ।

१०. ,, : ४७,१४६; बायु० १०,६४; २४,१२४; ब्रह्माखड० ८, ८८।

११. मझ॰ : ४०, ३७; बावु० ५४, ७४, इत्यादि।

१२. वायुक : २४, १६१ । १३. .. : २४, १६३ ।

है जो बाद में बड़ा महत्त्वपूर्ण हो गया। वह था - शिव के साहचर्य में उनकी पत्नी के दार्शनिक रूप का विकास । उपनिषदों में हमने एक परम पुरुष और उसकी प्रकृति अथवा माया का परिचय पाया था जिसके द्वारा वह सृष्टि का कार्य सम्पन्न करता है। इन्हीं उपनिपदी में हमने इस पुरुष का शिव के साथ तादात्म्य होते भी देखा था। ऋतः जब देवी के उपासकी ने ऋपनी उपासना के लिए दार्शनिक ऋाधार की खोज प्रारम्भ की, तब स्वभावतः उन्होंने इस देवी का इस छीएनिएविक प्रकृति अथवा माया से तादात्स्य कर दिया और इस प्रकार शिव तथा शक्ति की सहोपासना के दार्शनिक आधार की नीव डाली. जिसकी पूर्ण भिक्ति शैव सिद्धान्त में जाकर खड़ी हुई। देवी को इस प्रकार शिव की शक्ति मानने की स्थिति लगभग सब पुराखों में पाई जाती है। उदावरणाई-- 'सीर पुराख' में उनको शिव की 'ज्ञानमयी शक्ति' कहा गया है'. जिसके साथ और जिसके द्वारा वे सृष्टि को रचते हैं तथा अन्त में उसका संहार करते हैं। यह शक्ति शिव के इस कार्य में विभिन्न अवसरों में विभिन्न रूप धारण करती है'। एक अन्य स्थल पर उसको 'परा' अथवा 'परमशक्ति' कहा गया है, जो सर्वेत्र व्यास है और जो 'मायिन' महेश्वर की 'माया' है'। शिव की शक्ति अथवा माया के रूप में वह वास्तव में शिव से मिन्न नहीं है। इन दोनों के साररूपेण इस अभेद को भी स्पष्ट कर दिया गया है"। जो अज्ञानी हैं, वे ही इनमें भेद करते हैं. न कि जो सत्य को जानने हैं। उनका परस्पर सम्बन्ध ऐसा ही है जैसा ऋग्नि ऋौर उसकी व्यलन शक्ति का । एक स्थल पर स्वयं पार्वती ने ऋपने-ऋपको शिव से ऋभिन्न बताया है और यह भी कहा है कि उन दोनों की एकता बेदान्त के ऋध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। वेदान्त का उल्लेख यहाँ फिर महत्त्वपूर्ण हो हाता है; क्योंकि इससे एक चलता है कि देवी की उपासना का विकास भी एक्ट्रक्टारी वेदान्त रिखान्ती के अनुकल ही हो रहा था ।

श्रुपने लोक-प्रचलित कर में शैवधर्म साम्याय ने उन्हारी बैसा ही था जैसा कि रामायण-महाभारत काल में। केवल उसका एक श्रुपिक विस्तृत चित्र हमें दिखाई देता है श्रीर श्रुनेक वातें जो उस समय बीजरूप में ही थीं, श्रुव विकसित श्रीर स्पष्ट हो जाती हैं। शिव श्रीर पार्वती की सहापासना ही श्रुव भी शैवधर्म के लोक प्रचलित रूप का सबसे प्रमुख श्रुग है। शिव का स्वरूप भी वैसा ही है जैसा कि रामायण-महामारत काल में था, श्रुन्तर केवल इतना ही है कि शैवधर्म के श्रुपिक स्पष्ट रूप से एकेश्वरपूर्ण हो जाने के फलस्वरूप श्रुव शिव की सर्वश्रुप्ठता श्रीर उनके 'एकोई न दिनीयः' भाव पर श्रुपिक जोर दिया जाता है। उनको एकेश्वर, सर्वप्रभु माना जाता है श्रीर उन्हें 'महेश्वर', 'महादेव' श्रीर 'देवदेव' कहा जाता है। मामूल के मुताबिक उनकी एक कृपालु श्रीर कल्यास्वकारी देवता के रूप में

**१.** सौर० : २, १६ ।

২. ,, : ২, १८; ४४, দ, १४ ।

**<sup>₹.</sup>** ,, : ₹, ₹४, ₹€ 1

<sup>8. .. : 7, 891</sup> 

y. .. : २, १८-१६ ।

E. .. : XX, 10 1

७. मत्रय०: १३६, ५: सीर० ७, १७; ३८, १; ३८, १४।

कल्पना की जाती है, जिनकी दया से भक्तजन मोद्य को प्राप्त होते हैं। भक्त की भक्ति पर बहुत ऋषिक जोर दिया जाता है; क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने और उनसे वरदान पाने का वही एक मात्र उपाय है'। कोई कितना भी बाह्य आडम्बर करे, अध्ययन करे अथवा तर्क करे, भक्ति के बिना यह सब व्यर्थ है। भक्ति के महत्त्व को यहाँ तक बढ़ाया है कि एक स्थल पर तो स्पष्ट कह दिया गया है कि भगवान के सूदम रूप को तो केवल भक्त ही देख सकता है। देवता और साधारण मानव तो केवल उनके स्थूल रूप के ही दर्शन कर पाते हैं'। इसी रूप में शिव को सदाचार का देवता भी माना गया है, जो प्राण्मात्र के कृत्यों को देखते रहते हैं और देवताओं अथवा मानवों में जो कोई भी मर्यादा का उल्लंघन करता है अथवा कोई पाप करता है, उसी को दख देते हैं। शिव का यह रूप बड़ा प्राचीन है और ितरेय ब्राह्मण' में हमने इसकी पहली कलक देखी थी। समादर्ग-महाम्सरत में यह कुछ स्पष्ट नहीं है; परन्तु पुराणों में इस रूप का विश्वत वर्णन किया गया है और 'सोम' तथा 'तारा' की कथा इसी के उन्हर्ग-स्थार दी गई है। ऐतरेय ब्राह्मणवाली प्रजापित के पाप की कथा के समान यहाँ भी, जो सोम के अतिक्रमण से कुपित हो, उसको यथोचित दण्ड देने वाले शिव ही हैं। अन्य देवताओं में यह सामर्थ्य नहीं हैं।

शिव के साहचर्य में पार्वती के गुण भी वैसे ही हो जाते हैं। रानायण-महाभारत के समान यहाँ भी, उनकी एक सौम्य और दयाशील स्त्री देवता के रूप में कल्पना की गई है, जिनका सारा विश्व सत्कार करता है और जिनके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता है । एक नई बात जो उनके स्वरूप में हमें पुराणों में दिखाई देती है—जो सम्भवतः शिव के सह-चरी का रूप और महादेवी रूप के परणर प्रभाव का फल था—वह है, उनके स्वरूप का सौम्हिया । इस प्रक्रिया का प्रारम्भ तो हम रामायण महामानत में ही देख चुके हैं, जब शिव की सहचरी के रूप में उनको देवी', 'महादेव' और 'देवकन्या' कहा गया है। पुराणों में इसी प्रक्रिया का और अधिक विकास दृष्टिगोचर होता है। जैसे शिव परमिता थे, वैसे ही यह अब महामाता मानी जाती हैं, और अनेक स्तृतियों में उनके इस रूप का गान हुआ है'। उनमें उनको जगत् का नियंत्री, सर्वशक्तियों की जननी, विश्वमाता और संसार की कल्याण-कारिणी आदि कह कर उनकी आराधना की गई हैं। उनको आदि प्रकृति और वेदान्त का उद्गम माना गया है। परन्तु कहीं भी उनके शिव के घनिष्ठ साहचर्य को दृष्टि से ओकल नहीं होने दिया गया है और सदव ही उनको 'शिविप्या' मानकर ही स्मरण किया जाता है।

पावती को शिव की शक्ति माने जाने के फलस्वरूप शिव श्रीर पावती का जो तादात्म्य हुआ, इस विचार की श्रमिव्यक्ति जनसाधारण में एक नई कल्पना द्वारा हुई। यह शिव

१. मत्स्य० : १८३, ५१; सौर० २, १४, इत्यादि ।

२. सौर॰ : २४, ४३-४४।

३. मत्स्य० : अध्याय २३; अभिन० अध्याय २७४; यही कथा कुछ परिवर्तित रूप में 'ब्रह्मवैवर्त पुराय' में भी मिलती है—भाग ३. अध्याय ५८।

४. अग्निः : ६६, १००-१०६: सौरः २५, १३-२३ इत्वादि ।

४. सीर० : २४, १३-२३; मत्स्य० १३, १८ इत्यादि ।

के 'ल्लार्यनारिहन रे रूप की कल्पना थी, जो शिव और पार्वती के वास्तविक अभेद का प्रतीक बन गया। इस रूप में शिव को पुरुष और स्त्री दोनों माना जाता था और उनका रूप आधा पुरुष और आधा स्त्री का था। पुराखों में शिव के इस रूप की अनेक बार चर्चा होती है, विशेषकर शिव और पार्वती—दोनों की सहोपासना के प्रसंग में। उन्हर्सार्य 'मत्स्य पुराख' में जब शिव की पार्वती के साथ उपासना की गई है तब शिव को बही उपाधि दी गई '। इसी पुराख में आगे चलकर यह भी कहा गया है कि बढ़ा के बरदान से पार्वती शिव के साथ स्थायी रूप से संयुक्त हो गई थी '। 'वायु पुराख' में शिव को पुरुष और स्त्री रूपधारी कहा गया है '। शिव का यह रूप बड़ा लोकप्रिय हो गया और प्रायः चित्रों और मूर्तियों में इसी को मूर्तरूप दिया जाता था।

शिव और पार्वती की उपासना विधि का भी पुराखों में विस्तृत वर्णन किया है श्रीर साररूपेस यह वैसी ही थी जैसी रामालगुमनाभारत काल में। शिव श्रीर पार्वती से प्रार्थनाएँ की जाती थीं, जिनमें उनके प्रति पूर्ण भक्ति प्रकट की जाती थी और उनकी क्या तथा उनके अनुबह के लिए विनती की जाती थी। उनकी प्रशंसा में बड़े-बड़े रतीशी का पाठ किया जाता था । शिव और पार्वती की सार्वजनिक उपासना साधारगतवा मन्दिरों में ही होती थी, जिनमें इनकी मृतियों की स्थापना की जाती थी। परासों में जिन शिवमृर्तियों की चर्चा की गई है, वे तीन प्रकार की हैं। एक तो साधारण मानवाकार प्रतिमाएँ, जो साधारण रूप से पत्थर अथवा धातु की बनी होती थीं, और इनमें शिव की आकृति सन्दर, अनके वस्त्र श्वेत और भुजाएँ दो अथवा चार होती थीं। नव चन्द्र आदि भी कभी कभी इन मृतियों में दिखाये जाते थे। कुछ अन्य मानवाकार मृर्तियों में शिव का कर रूप भी चित्रित होताथा। 'मतस्य पुराख' में इन मूर्तियां के निर्माख के लिए विस्तत स्त्रादेश दिये गये हैं । परन्तु इन मानवाकार मुर्तियों से भगवान शिव की लिंगाकार मर्तियों की संख्या कहीं ऋषिक भी और इस जिंग मर्तियों की सब पुरागों में खूब चर्चा की गई है भ वास्तव में यह लिंग अप्र भगवान शिव का एक पुनीत प्रतीक बन गया था स्रीर इसको बड़ी स्रादर की दृष्टि से देखा जाता था। पुराणों में कहा गया है कि समस्त देवतागरण, यहाँ तक कि ब्रह्मा ऋौर विष्णु भी, इस लिंग की उपासना करते हैं "तथा 'लिंग परासा तो इसीके महिमागान के लिए रचा ही गया है।

परन्तु पुराशों में शिव की लिंग-मूर्ति का जिस प्रकार वर्शन किया गया है, ऋौर

१. मत्स्य० : ६०,२२।

२. ,, : १५७, १२।

३. बायु० : २४, १४१।

४. ऐसे स्तोत्र प्रायः सभी पुराखों में मिलते हैं।

प्. मत्स्य० : २६१, २३ इत्यादि ।

६. मत्स्य० : १८३,६;१८४,५७;१६३,१०;सौर०४,३; ऋथ्नि०५३,१३

७. सीर० : ४१, ६; लिंग० ७३, ७; ७४, २-५।

उस समय की जिल्ला को देखने हुए यह सिद्ध होता है कि पुराण काल तक लिंग-मुर्तियों का आकार नितान रुदिगत हो गया था, और उनको देखकर किसी को यह विचार का ही नहीं सकता था कि 'लिंग नर्लियं' प्रारम्भ में जननेन्द्रिय का चिह्न होती थीं। उनकी उपासना में भी जननेदिवय उपासना-सम्बन्धी कोई लक्षण नाम मात्र का भी नहीं है। यह उपासना बिलकल वैसे ही की जाती थी, जैसी शिव की मानवाकार मूर्तियों की । पुरासों में ऐसे अनेक मन्दिरों का उल्लेख है, जिनमें लिंग-मूर्तियों की स्थापना की गई थी और इन उल्लेखों से पना चलता है कि उस समय तक लिंग-नर्लियों की उपासना समस्त भारतवर्ष में होती थी। इनमें से कुछ मन्दिर ऐसे स्थानों पर थे, जहाँ शिव-सम्बन्धी कोई घटना घटी है, ऐसा माना जाता था। ऐसे मन्दिर बड़े प्रसिद्ध हो गये थे ऋौर दूर दूर से लोग वहाँ तीर्थ-यात्रा को क्राने थे। इन स्थानों की एक सूची सौर पुरासा में दी हुई है क्रीर वहाँ शिव की आरायना करने से क्या पुरुष मिलता है, उसका विस्तृत वर्शन भी दिया गया है । अभिनपुराण में जिल्ला कि निर्माण और प्रतिष्ठापन के लिए विस्तृत आदेश दिये गये श्रीर श्रनेक प्रकार की लिंग मर्तियों का उल्लेख भी किया गया है । कुछ तो छोटो-छोटी होती थीं, जिनको ऋासानी से इधर-उभर ले जाया सकता था ऋौर जिनकी उपासना प्रायः घरों में होती थी। मन्दिरों में बृहदाकार अचल मर्तियों का प्रतिष्ठापन किया जाता था। यह दोनों ही प्रकार की मृतियाँ किंचित् शंक्त्राकार और खूब गोलाई लिए होती थीं। वे पकी मिटी, कची मिटी, लकड़ी, पत्थर, स्फटिक, लोहे, ताँवे, पीतल, चाँदी, सोने अथवा रत्नों की बनाई जाती थीं । लिंग-पूराया में भी इन विभिन्न प्रकारों की लिंग-मर्टियों का वर्णन किया गया है " लिंग-मर्टियों के निर्माण के सम्बन्ध में 'मुखलिंगो' की भी चर्चा की गई है। इन मर्तियों में लिंग पर शिव की परी या आशिक श्राकृति खरी रहती थी । इस प्रकार के अनेक लिंग मन्दिरों में विद्यमान थे।

स्तर कि की मानदाकार और जिंगांकार मूर्तियों के अतिरिक्त उनके अर्धनारीश्वर क्ष्म की मूर्तियों भी बनाई जाती थीं, यद्यि इनकी संस्था इतनी अधिक नहीं थी। इन मूर्तियों के निर्माण के आदेश 'मत्स्य पुराण' में दिये गये हैं है। इन मूर्तियों का दायाँ पद्य जो पुरुषाकार होता था, उसमें भगवान शिव के जटाजूट, वासुिक सर्प, हाथ में कमएडल अथवा नर-कपाल और त्रिश्ल चित्रित रहते थे। वस्त्र या तो 'कृत्ति' अथवा पीत वसन होता था। मूर्ति के स्त्री-भाग की भूषा होती थी—सिर पर सुकुट, भुजा और कएठ में उपयुक्त आभूषण तथा सामान्य श्रित्रयोपयोगी वस्त्र। इन मूर्तियों के सामने शिव-पार्वती की सहोपासना की जाती थी।

१. सीर० : ४ और =।

२. ं अभ्निः ५३,१ और आगे।

३. ,, : ५४, = और आगे।

४. ,, : ५४, १ और आगे ।

५. लिंगः अध्याय ७४।

६. अम्बः ५४,४१-४८।

७. मत्स्व०: अध्वाव २६०।

इन तीन प्रकारों की मृतियों के अतिरिक्त 'मत्स्य पुरागा' में एक बार शिव और विष्णु की संयुक्त मूर्ति का भी उल्लेख किया गया है, जिससे इन दोनों देवताओं का तादातम्य सिद्ध होता है । इस प्रकार की मूर्तियां अपर काल में भारत से बाहर उन देशों में बहुतायत से पाई जानी हैं, जिनपर भारतीय सभ्यता का प्रभाव पड़ा था। परन्तु स्वयं भारत्वर्ष में इनकी संख्या बहुत कम ही रही और इसका कारण सम्भवतः यह था कि यहाँ शिव और वैष्ण्य दोनों मतों में जो साम्प्रदायिकता की भावना कुछ समय बाद उत्पन्न हो गई, वह शिव और विष्णु की संयुक्त शासना के विकास के अनुकृत नहीं थी।

शिव के 'विमूर्ति' स्वरूप को लेकर जो प्रतिमाएँ बनाई जाती थीं, उनके सम्बन्ध में पुरागों में कुछ नहीं कहा गया; परन्तु ऐसी मूर्तियाँ सम्मवतः इस समय भी बनती रही होंगी; क्योंकि अपर काल में हमें इस प्रकार की अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं।

पार्वती की प्रतिमात्रों के निर्मास के सम्बन्ध में भी पुरासों में आदेश दिये गये हैं, और भगवान् शिव की मूर्तियों के समान इन मूर्तियों की उपासना भी उसी प्रकार होती थी।

सामान्यतः शिव और पार्वती की उपासना प्रतिदिन की जाती थी और 'ऋषिन' तथा अन्य पराशों में इसके सम्बन्ध में आदेश भी दिये गये हैं । परन्त वर्ष में कुछ दिन, शिव की उपासना के, विशेष दिन माने जाते थे, जब यह उपासना विशेष विधियों द्वारा संपन्न होती थी। उदाहरणार्थ 'मत्स्य पुराण' में ' 'कृष्णाष्टमी' के दिन गो, भूमि, सुवर्ण श्रीर वस्त्रों का आहरणों को दान करने का विधान किया गया है और इसके उपरान्त सायंकाल को भगवान शिव की पूजा होती थी। इस पूजा में अनेक उपहार भगवान को चढाये जाने थ, श्रीर छः पुरुष वृत्तों के पत्रों की अपेता होती थी। पूजा के उपरान्त ब्राह्मणों को कुछ स्त्रीर दक्त भी दिया जाता था। इस दिन भगवान शिव की विधिवत उपासना करने से बड़ा पूर्य मिलता था. देवता तक ऐसे भक्त का खादर करने थे खीर वह रुद्र लोक में जाकर परमानन्द को प्राप्त होता था। प्रत्येक माम में शिव की विभिन्न नाम से उपामना की जाती थी। एक ऋौर तिथि थी. जब शिव की विशेष उपासना की जाती थी; वह थी—'श्रनंग त्रयोदशी'। इस दिन भगवान् शिव ने 'काम' को भस्म किया था और पुराण में इस दिन की उपासना विधि का वर्णन दिया गया है । कृष्णाष्टमी की पूजा के समान इस पूजा में भी विभिन्न महीनों की त्रयोदशी पर शिव की विभिन्न नामों से उपासना होती थी। परन्तु यह नाम कृष्णाष्टमी की पूजा से भिन्न है। 'स्रमंग त्रयोदशी' की पूजा ऋपेचाकृत सरल थी। इस दिन केवल प्रार्थना की जाती थी और शिव-मूर्ति की पुष्प, फल और धुपादि से अर्चना की जाती थी। इस पूजा की एक विशेष बात यह थी कि इसमें शिव की 'नैवेख' दिये जाते थे।

१. महस्यः अध्याय २६०।

२. ,, : २६०,२१ और आगे।

३. श्रवितः अध्वाव ७४।

४. मत्स्य० : अध्याय १६।

प्र. सीर० : अध्याय १६।

परन्तु शिवोपासना का सबसे बड़ा दिन था—'शिव-चतुर्दशी'। इस दिन जो पूजा होती थी, उसका विस्तृत वर्णन 'मत्स्य पुराण' में दिया गया है । इस दिन पूर्ण उपवास रखा जाता था ख्रोर इससे पहले दिन भी केवल एक बार ही भोजन किया जाता था। प्रात:-काल शिव की उमा के साथ कमल, पुण्यमालाख्रों, धूप, चन्दनलेप ख्रादि से पूजा की जाती थी। एक वृष्म, सुवर्ण घट, श्वेत वस्त्र, पंचरल, विविध प्रकार के भोजन, वस्त्र ख्रादि बाह्यणों को दान दिये जाते थे ख्रीर शिव से उनके अनुप्रह के लिए प्रार्थना की जातो थी। ख्रन्त में कुछ योग्य श्रेत भक्तों को द्यामंत्रित किया जाता था ख्रीर उनका विधिवत् सत्कार किया जाता था। यह इस दिन की पूजा का सामान्य ढंग था; परन्तु जब यह तिथि कुछ विशेष महीनों में पड़ती थी, तब कुछ अन्य संस्कार भी किये जाते थे ख्रीर उनमें विशेष उपहार चढ़ाये जाते थे। इस दिन भगवान शिव की विधिवत् उपासना करने का पुष्य वास्तव में बहुत स्त्रिक होता था। यह सहस्त्र अश्वमेध यशों के संचित पुष्य के बरावर होता था ख्रीर भक्त को ब्रह्महत्या के पाप से भी मुक्त कर सकता था। इस पूजा के पुष्य से भक्त 'गणाधिप' के पद को पा सकता था ख्रीर असंख्य युगों का स्त्रग भोगकर अन्त में शिव के सामीप्य को प्राप्त होता था।

उपर्युक्त मारे संस्कार घरेलू हैं, जो व्यक्तिगत रूप से घरों में सम्पन्न किये जाते थे । पुराणों में प्रधानतया इन्हीं घरेलू संस्कारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। मन्दिरों में भगवान् शिव की सार्वजनिक उपासना के विषय में उनसे हमें वहुत कुछ पता नहीं चलता । जिस प्रकार की नामुकायिक उपासना का विकास ईसाई स्त्रीर इस्लाम धर्मों में हुस्रा, उसका वेदोत्तर कालीन ब्राह्मण धर्म में कुछ स्त्रधिक महत्त्व नहीं था। इस प्रकार की उपासना सदा ही स्त्रीपचारिक रही श्रीर किसी के लिए उसमें सम्मिलित होना स्त्रनिवार्य नहीं था, यद्यपि इससे पुष्य स्त्रवश्य मिलता था स्त्रीर मन्दिरों में भगवान् के दर्शनार्थ जाना भी धर्म-कार्य माना जाता था।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, शिव की सहधिमिंगी की उपासना भी उन्हीं के साथ की जाती थी। परन्तु इसके अतिरिक्त एक विशेष विधि भी थी जिसमें वह दोनों साथ-साथ पूजे जाते थे और वह थी—'उमामहेरवर वत' की विधि। इसका विवरण सौर पुराण में दिया गया है?। यह वत पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी अथवा अध्मी को किया जा सकता था। दोनों देवताओं की प्रार्थना और उपहारों के साथ-साथ पूजा होती थी और इसके उपरान्त कुछ सच्चे शिव-भक्तों को मोज दिया जाता था। जो व्यक्ति इस वत को श्रद्धापूर्वक करता था, वह 'शिव-कोक' को पाता था और फिर सदा आनन्द में रहता था। 'मत्स्य पुराण' में एक और संस्कार की चर्चा की गई है, जिसमें भी शिव और पार्वती की एक साथ ही पूजा होता थी । यहाँ पार्वती को 'भवानी' कहा गया है। यह संस्कार भी लगभग वैसा ही था जैसा 'उमामहेरवर वत' और यह वसन्त श्रुत में शुक्ल पच की तृतीया को सम्पन्न होता था।

१. मत्स्व० : ऋध्वाय ६५ ।

२. सीर० : अध्वाव ४३, और लिंग० अध्याव ८४ ।

३. मस्य०: अध्याय ६४।

इसी दिन सती का भगवान शिव से विवाह हुआ था। यह संस्कार वास्तव में सती के सम्मान के लिए ही था और शिव की उपासना उनके साथ, उनके पति होने के नाते की जाती थी। पूजा में फल, भूष, दीप और नैवेद चहाये जाते थे। पावती की प्रतिमा को, जिसका यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, दूध और मुगन्धित जल से स्नान कराया जाता था और तदनन्तर देवी का अभिवादन किया जाता था।

रामादरा माराना में शिव के जो हो खत्य रूप हमने देखे थे. उनका भी पराखी में बर्गन किया गया है। यहाँ जो कुछ बताया गया है, उससे हमें फेवल इन रूपों के विकास का ज्ञान तो होता ही है. साथ ही इनकी अपित और इतिहास को और अधिक अच्छी तरह समकते में भी सहायता मिलती है। इनमें से पहला तो शिव का 'कपाली' रूप है। इस रूप का ऋधिकांश पुरास्त्रों में समायन महामारन की ऋषेता ऋधिक विस्तृत वर्स्तुन है। इस रूप में शिव की आकृति भयावह है। उनको 'कराल', 'रुद्र' खीर 'क्र्र' कहा गया है, उनकी जिह्ना न्त्रीर दंध बाहर निकले हाए हैं न्यार वे सब प्रकार से 'भीपला' हैं? । वह सर्वधा बस्त्रविधीन हैं श्रीर इसी से उनको 'दिगम्बर' की उपाध मिली है 3 । उनके समस्त शरीर पर भभूत मली हुई है ख्रीर इस कारण उनको 'वाय पुराण' में 'भस्मनाथ' भी कहा गया है । ऐसी ख्राकृति श्रीर ऐसी वेश-भूषा में वह हाथ में कपाल का कमरहल लिये विचरते हैं"। उनके गले में नरसुरड की माला है । यह नरसुरड-माला एक नई चीज है और इससे उनके 'क्पालिन्व' को ऋौर ऋधिक व्यक्त किया गया है। शमशान उनकी प्रिय विहारशीम है । यहीं से वह ऋपने कपाल और भस्म लेते हैं और यहां वह भत, पिशाच आदि अपने अनुचरों के साथ विहार करते हैं। इन ऋनुचरों की ऋाकृति भी ठीक शिव-जैसी ही हैं । एक-दो स्थलों पर स्वयं शिव को 'निशाचर' कहा गया है"। इस रूप में शिव को बहुधा 'करालेस्वर' भी करा जाता है।

शिव के इस रूप की उपासना जन स्वारंग्य में सामान्य रूप से प्रचलित नहीं थी। यह वात उत्पर शिव के इस रूप की उपासना की विधि का जो इसने वर्णन दिया है, उसीसे नितान्त स्पष्ट हो जाती है। जैसा हमने पिछले अध्याय में कहा था, जनता का एक वर्ण विशेष प्रारम्भ से ही शिव की इस कापालिक रूप में उपासना करता था और बाद में भी करता रहा। यह वर्गविशेष अब एक निश्चित सम्प्रदाय बन गया था, जिसको 'कापालिक' कहते थे। यह लोग रमता साधु होते थे, जिनका दावा था कि तथाकथित योगान्यास और

१. सस्द्रः ६०. १४-४४ ।

२. .. : ४७. १२७ घीर आगे; अस्ति० ३२४, १६।

इ. ,, : १४४, २३; ल्यागड० साग १, २७, १०; सीर० ४१, ६३:

४. बाबु० : ११२, ५३।

अञ्चल : ३७, ७ ; बायुल २४ १२६ ; ६४, ७० ; ६४, १४ ; मत्स्यल ४७, १२७ ।

इ. बायः : २४,१४० : बराहः० २४,२४ : सीर० ४३,४, बद्धाः० ३७,७३

e. , : २४,१४० ; वराह्व० २४,२४ : ऋषित० ३२२,२ ; लङ्ग० ३७,१२ ; ३००,३३ :

प्त. मास्विक: प्र. प्र. महाक २ प्र. १७।

सीर० : ४१, ४३ ; वायु० २०, ४६ ।

तंत्रचर्या से उन्हें मानवीत्तर शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। इन्होंने ऋपनी वेश-भूषा भी ऐसी बना ली थी कि उसके अलाबारणपर से ही लोगों पर प्रभाव पड़ता था। पुराणों के समय तक इन 'कापालिकों' ने रुद्र के प्राचीन उम्र रूप का विकास करके उसको 'कपालिन' का विचित्र स्मीर भयावह रूप दे दिया था। इन लोगों ने ऋपना वंश भी ऋपने उपास्यदेव जैसा ही बना लिया था और प्रायः दिगम्बर अवस्था में करात वसरहातु हाथ में लिये और शरीर पर भस्म मले ये विचरते थे। जहाँ कहीं भी ये जाते रसराम भूमि में ही निवास करते। इन लोगों की उपासना को व्यवस्थित रूप से कोई मान्यता नहीं दी जाती थी और साधारण रूप से इसकी निन्दा भी की जाती थी: परन्तु इसको दबाने के लिए भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया था। सौर पुरास में कापालिकों की विधिमयों में गराना की गई है। परन्तु जैसा कि हमने महा-भारत में देखा था, जैसे-जैसे समय बीतता गया, शिव की कपालिन् रूप में उपासना नहीं करनेवाले भी कुछ-कुछ इसकी मान्यता देने तरी— ऋर्थात् वे शिव के ऋन्य रूपों में उनके 'कपालिन' रूप की भी गिनने लगे तथा इस कारण इस रूप पर ऋाधारित शिव की ऋनेक उपाधियों का, उनकी ऋन्य उपाधियों के साथ, सर्वत्र उल्लेख होने लगा। पुराखों में यह बात महाभारत की ऋषेचा ऋत्यधिक स्पष्ट है। परन्तु शिव के 'कपालिन्' रूप को मान्यता देने से ही, एक प्रकार से कापालिक सम्प्रदाय को भी मान्यता मिल ही गई, श्रीर सम्भवतः इसी कारण उसको दवाने के लिए कोई निश्चित कदम नहीं उठाया गया। यह सम्प्रदाय ऋभी हाल ही तक विद्यमान था। तथापि जनसाधारण की स्रोर से इसके प्रति विरोध बढ़ता ही गया स्त्रीर इसीके फलस्वरूप इसके स्रनुयायियों की संख्या घटती गई। इसके साथ-साथ कापालिकों ने भी अपने विचारों और आचार की एक तर्क-संगत व्याख्या करने का आरे अपने मत को सम्मानित बनाने का प्रयत्न किया। पुरासों में इसके अनेक उदाहरसा मिलते हैं। उदाहरसार्थ 'ब्रह्मासड पुरासा' में ऋषियों के एक प्रश्न के उत्तर में स्वयं भगवान् शिव ऋषने कपालिन् रूप के विभिन्न लक्षणों की व्याख्या करते हैं । वर छाने रागि पर सभूत इसलिए मलते हैं कि वह एक ऐसा पदार्थ है जो ऋग्नि द्वारा पूर्णतया भस्म किया जा चुका है और ऋग्नि के सर्व परिशोधक होने के कारण यह भी परिशुद्ध है। ऋतः भभूत के परम पून होने के कारण जो उसे क्र<del>पने शरीर पर लगाता है, उसके समस्त</del> पाप कट जाते हैं। जो व्यक्ति मभूत से 'स्नान' करता है, वह बिहुद्धान्मा, जितकोध ऋौर जितेन्द्रिय होकर भगवान् शिव के धाम को प्राप्त होता है। नम्न रहने के सम्बन्ध में भगवान् शिव ने कहा है कि सब प्राणी नंगे ही पैदा होते हैं, ऋतः नम्नता में स्वतः कोई दोप नहीं हैं। इससे तो मनुष्य के ऋात्म-संयम की जाँच होती है ऋरि इसीसे व्यक्ति विशेष का आत्म-संयम प्रतिविभिवत भी होता है। जिनमें आत्म-संयम नहीं हैं, वे ही बास्तव में नग्न हैं, चाहे वे कितने भी वस्त्र धारण क्यों न करें। जो क्रान्मनंबमी हैं, उनको बाह्य स्त्रावरणों से क्या वास्ता ? इसी प्रकार श्मशान-भूमि में विचरने से भी व्यक्ति ऋपनी प्राकृतिक भावनाओं पर कितना नियंत्रण रख सकता है,

१. सीर० : ३८, ४४।

२. ब्रह्मा० : साग १, २७, १०५ और आगे।

इसकी जांच होती है। जो इस प्रकार नियंत्रण रख सकते हैं स्रोर दक्षिण-पथ के स्रनुसार श्मशान भृमि में निवास करते हैं । वे अपनी इत्छाशक्ति की उत्कृष्टना का प्रमास देते हैं न्त्रीर इसी कारण उनको स्रमस्त्व न्त्रीर 'ईशत्त्र' प्राप्ति का ऋषिकारी माना गया है। इस प्रकार कापालिक सम्प्रदाय ने ऋपने सत की तार्किक पुष्टि करने की ऋषेर ऋपने घृश्यित इत्यों पर धार्मिक पत्रिता का आवरण डालने की चेषा की है। उनकी युक्तियां ऊपर से कुछ तर्कलंगत जान भी पड़ती हैं, और यह सम्भव है कि कुछ लोग उनसे कायल भी ही गये हीं। कापालिकों ने यहीं तक संतोप नहीं किया। उन्होंने ऋपनी जीवन चर्या को एक 'बन' बताना भी प्रारम्भ कर दिया। कोई भी व्यक्ति किसी घोर पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए यह बत धारण कर सकता था। इसका एक उदाहरण हमें भगवान शिव हाग ब्रह्म का सिर काट लेने की कथा में मिलता है, जहाँ स्वयं शिव ने यह 'ब्रत' किया था '। ब्रह्म-इत्या का पाप मिटाने के लिए भगवान शिव ने कापालिक का रूप धारण किया, अर्थात् दिगम्बर हो, शरीर में भरम लगाये, उन्होंने सब प्रमुख तीर्थ-स्थानी की यात्रा की खीर उसके पश्चात् ब्रह्मा का कपाल, जो उनके हाथ से संलग्न हो गया था, ह्युट कर गिर गया। इस प्रकार शिव ब्रगहत्या के पाप से मुक्त हुए । परन्तु ऋपने मत को मान्यता दिलवाने की कापालिकों की यह चेटा कुछ अधिक सफल नहीं हुई। इसका जादृःटोने के साथ इतना गहरा सम्बन्ध था त्र्यौर इसका समाज-विरोधी रूप इतना स्पष्ट था कि यह कभी भी सर्व-मान्य नहीं हो सकता था। कापालिकों का सदा ही एक छोटा-सा सम्प्रदाय रहा, जिससे जनसाधारण सामान्यतः कतराते थे।

शिव का दूसरा रूप, जिसकी उपासना अपेदाङ्गत कम ही लोग करते थे, एक विलासप्रिय देवता का रूप था। रामायण-महाभारत में हमने देखा था कि इस रूप में शिव का
किरातों के साथ सम्बन्ध था और इसी जाति के किसी छाटि देवता को ख्रात्मसान् करने
के फलस्वरूप शिव के इस रूप की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों में शिव के इस रूप के सम्बन्ध में
हमें और भी वहुत-कुछ ज्ञात होता है। ब्रह्माग्ड पुराणे में एक कथा इस प्रकार है कि
एक वार भगवान् शिव वन में ऋषियों के ब्राक्षम में गये। इस अवसर पर उनकी
वेशभूण पूर्णरूप से एक विलासियय देवता की-सी थी। उनका शरीर भोंडा और सर्वथा
ब्रावरण-हीन था और उनके केश बिखरे हुए थे। वन में पहुँचते ही वे बड़े उच्छक्क ढंग से ब्रामोद-प्रमोद करने लगे। कभी अग्रहास करते थे, कभी स्वप्तिल ढंग से गाते
थे, कभी कामातुर पुरुप के समान तृत्य करते थे और कभी जोर-जोर से रोने लगते थे। आक्रम
की महिलाएँ शिव के इस ब्रामोद-प्रमोद पर पूर्णरूपेण मुग्ध हो गई और बड़े चाव से उस
विलास-लीला में सम्मिलित हो गई। यह हस्य देख कर ब्राक्षम के ऋषि अत्यन्त सुरुध
हुए तथा शिव को गुरा-भला कह और उनको दएड देकर वे ब्रह्मा के पास गये। वहाँ ब्रह्मा
ने बताया कि जिसने ब्रापकी स्त्रियों को ब्राचारश्रष्ट किया है, वह मतवाला पुरुप और कोई
नहीं, साद्मात् भगवान् शिव हैं। अन्त में कथा वहीं, ऋपियों द्वारा शिव की स्तुति करने

१. वराह० : ६७, ५ और आगे।

२. महाा० : भाग १, प्रध्याय २७।

श्रीर शिव का उनको बरदान देने के साथ, समाप्त होती है। परन्तु इस कथा से यह बात मली-मांति स्पष्ट हो जाती है कि शिव का यह विलाम-प्रिय देव-रूप सर्वथा बाह्मप्रभाव-जन्य था। 'सीर' श्रीर 'लिंग' पुराणों में इसी कथा के अपेलाइत नवीन संस्करण मिलते हैं, जिनमें शिव के इस रूप को कुछ कम श्रापत्तिजनक बनाने की चेष्टा की गई हैं। परन्तु इनमें भी इस रूप के प्रधान लक्षण तो मिलते ही हैं। 'श्रीन पुराण' में भी यह प्रसंग आया है कि शिव विष्णु के स्वीरूप पर मुख्य हो गये थे, श्रीर उस माया के लिए उन्होंने पार्वती को भी छोड़ दिया था। अन्त में विष्णु ने ही इनका मोह दूर किया था । 'मत्स्य पुराण' में जब पार्वती शिव पर उनके कामुक होने का श्राचिप करती है, तब सम्भवतः इस लाखन का श्राधार इसी घटना की स्मृति हैं। शिव के 'कपालिन' रूप के समान शिव के इस रूप का भी उनकी साधारण उपासना से कोई सम्बन्ध नहीं था और यदि यह शिव के प्राचीन स्वरूप के किसी लंजण की स्मृति मात्र होता तो यह कब का छुत हो गया होता। परन्तु पुराणों के समय तक भी शिव के इस रूप का बना रहना इस बात का परिचायक है कि इस समय तक भी शिव के इस रूप की उपासना कुछ लोग करते ही होंगे। यह भी एक रोचक बात है कि ऊपर जिन उद्धरणों का उल्लेख किया गया है, उन सबमें शिव का उत्तर दिशा से सम्बन्ध है।

जिस वन में शिव ने ऋिंगितिनयों को सुन्ध किया था, वह देवदार वृत्तों का वन था स्त्रीर वे वृत्त हिमालय की उप्पक्ति में मिलते हैं। विष्णु ने भी हिमालय प्रदेश में ही शिव को अपनी माया से मोहित किया था। इससे रामायरा महामारत के प्रमाणों का समर्थन होता है और पिछले अध्याय के हमारे इस कथन की पुष्टि होती है कि जिस देवता को आत्मसात् करके शिव ने यह रूप पाया था, उसकी उपामना इसी उत्तर प्रदेश में होती थी। इस तथ्य का प्रत्यन्त प्रमाण हमें 'नीलमत' पुराण में मिलता है। यह एक कश्मीरी प्रत्य है और इसमें कहा गया है कि कश्मीर में इक्ण चतुर्दशी के दिन जब शिव की विशेष पृजा होती थी, शैव उपासक खूब आमोज प्रमोद करते थे, और नाचने-माने तथा गिणकाओं की संगति में रात-भर बिता देते थे । देश के अत्य मागों में इस दिन जो भगवान शिव की पृजा होती थी, यह उसके बिलकुल विपरीत है। सम्भवतः यह उस समय की स्मृति है जब इस प्रकार का आमोद-प्रमोद उस देवता की उपासना का एक प्रमुख अंग था, जिसका अब शिव के साथ तादात्म्य हो गया था। कश्मीर से बाहर कहीं भी शिव की इम प्रकार से उपासना नहीं की जाती थी। इससे सिद्ध होता है कि यह उपासना उसी प्रदेश तक सीमित रही, जहाँ प्रारम्भ में इसका प्रचार था और इस प्रदेश में भी धीरे-धीरे इस प्रथा का लोप हो गया। यह कश्मीर में शैव धर्म के आगे के इतिहास से स्पष्ट हो जाता है।

सीर॰ : अञ्चाव ६६; तिन॰ मान १, अञ्चाव २६।

२. व्यक्तिः : ३, १० ।

३. मतस्य : १६५, ३१।

४. नीस० : मतोस ५५६।

पराणों में भगवान शिव के एक और रूप को देखना शेष रह गया है। बैटिक सद का उम्र रूप, शिव के सौम्य रूप के विकास के कारण पीछे तो पड गया: परन्त कभी भी सर्वथा लप्त नहीं हुआ। वेदोत्तर काल में जब 'त्रिमृति' की कल्पना की गई, तब शिव को विश्व का संहारक बनाया गया। बाद में जब शिव को परम देवाधिदेव का पर दिया गया, तब उनको विश्व का स्नष्टा, पालविता और संहर्ता माना जाने लगा। परन्त जब उनकी संहर्ता के रूप में कल्पना की जाती थी, तब उनका वही प्राचीन उब्र रूप सामने आता था, यद्यपि अब इस रूप को बहुत हद तक मंगलमय बनाने की चेष्टा की जाती थी। रासाका सामान्य काल में यह बात ऋषिक स्पष्ट नहीं थी. परस्त परागों में तो इसको बहुत खोलकर कहा गया है। अपने उस रूप में शिव को एक कर ऋौर भयावह महानागहारी देवता माना गया है, जिसका कोई सामना नहीं कर सकता । इस रूप में उनको 'चएड', 'भैरव', 'महाकाल' इत्यादि उपाधियां दी गई है । उनका रंग काला है. वे त्रिशलधारी हैं और कभी कभी उनके हाथ में एक 'टंक' भी रहता है। वह रहाज की माला पहने रहते हैं और ललाट पर नव चन्द्र संशोधित रहता है? । 'मत्स्य परासा में इस रूप में शिव को रक्त वर्स (वैदिक रुद्र का भी यही वर्स है), 'क्षपसा', 'भीम' त्रीर साजात 'मृत्य' कहा गया है 3 । 'बाय पुराख' में उनका काल के साथ तादा स्व किया गया है, और तीन 'कापाल' उनकी उपामना करते हैं"। इस रूप में उनके अनुचर रज्ञ. दानव. देत्य, गत्थर्व स्त्रीर यहाँ हैं । यहाँ यहाँ का उल्लेख स्त्रीर भगवान शिव की 'यहापति' कहना महत्त्व रखता है : क्योंकि 'मत्य पुराण' में यहां को स्वभावतः निर्देश, सृत-म'ल-भनी व्यमोज्य-मन्तर ख्रीर महत्त्वपृति जीव माना गया है । ख्रतः यहाँ उनके साथ शिव का साहचर्य, वैदिक रुद्र के इस प्रकार के जीवों के साथ साहचर्य की याद दिलाता है। ब्रह्मारह परासु में कहा गया है कि इन ऋनुचरों ऋथवा गसों की सृष्टि स्वयं शिव ने ही की थी. स्त्रीर वे शिव के समान रूप थे °। इससे शिव का यह रूप खीर भी स्पष्ट हो जाता है। इसी रूप में शिव का एकादश कही के साथ भी सम्बन्ध है, जिनका पुराखी में प्रायः उल्लेख किया गया है। इनको शिव से ही उत्पन्न माना जाता है, ख्रतः यह उनसे सिन्न नहीं है। परन्त उनका जो स्वरूप है. उससे वैदिक रुद्र के उन्न रूप का ही समस्य हो स्नाता है। अपने इस उम्र रूप में, दिर्व-संहर्त होने के साथ भगवान शिव की कल्पना देवताओं और मानवी के शत्र ऋों के संहारक के रूप में भी की गई है, ऋीर इस सम्बन्ध में उनका सबसे ऋषिक प्रख्यात इत्य 'ग्रन्थक' का वध है '। जैसे-जैसे समय बीतता गया, शिव के इस उम्र रूप

१. सरस्य० : २५२, १० ; ब्रह्म० ४३, ६६ ; ऋष्ति० ७६, ५ इस्यादि ।

२. अस्ति : ७३,७ और असी ।

३. मतस्य : ४७,१२८ और आगे।

४. बायु॰ : ३१, ३२ और आगे।

थ्र. बाबु० : २४,१०७।

इ. सहस्यः : १००, १०१०।

७. ब्रह्मा॰ : माग १, ६, २३ छीर आरोगे।

<sup>=</sup> प्रात्यः : प्रध्याव १७६ : लिंग० माग १: प्रध्याव ६३ शयर्थद ।

के भी ऋतेक प्रकार हो गये, जिनका प्रत्य सुर्तियों में बहुधा चित्रण किया जाता था।

हम यह पहले भी कह चुके हैं कि शित्र अ्प्रीर उनकी उपासना के प्रति रुदिवादियों में जो बिरोध-भावना उत्पन्न हो गई थी, उसका मूल कारण शिव द्वारा ऋन्य ऋार्येतर जातियों के देवताओं को आत्मसान कर लेना और उनके लच्च स्वयं धारण कर लेना ही था। परासा ग्रन्थों में भी अनेक प्रसंग ऐसे हैं, जो इस विरोध-भावना की स्मृति पर आधारित हैं। कुछ स्थलों पर ऐसा भी अवश्य प्रतीत होता है कि शिव की जो निन्दा की गई है और उनपर जो आसेप किये गये हैं, उनके पीछे इस प्राचीन विरोध-भावना की स्मृति नहीं. ऋषित तत्कालीन साम्प्रदायिक द्वेष-भावना है। सबसे पहले तो पुराणों में वह संदर्भ है. जिनमें शिव की स्पष्ट रूप से निन्दा की गई है । उदाहरूपार्थ मस्स्य पुरास े में खयं पार्वती शिव को उलाइना देती हैं कि वह महाधूर्त हैं, उन्होंने सपों से 'त्रानेक जिह्नल' (द्वचर्यक बात करनी) सीखा है, ऋपने ललाट के चन्द्रमा से हृदय का कालापन लिया है, भरम से स्नेहामात्र पाया है, अपने कुपम से दुर्गुद्धि पाई है, श्मशानवास से उनमें निर्माकत्व आ गया है और नम्न रहने से उन्होंने मनुज-सुलभ लजा को खो दिया है। क्याल धारण करने से वह निर्धुण हो गये हैं और दया तो उनमें रह ही नहीं गई है। आगे चलकर पार्वती ने उनको साफ साफ 'स्त्री-लम्पट' कहा है, जिसपर कड़ी दृष्टि रखने की त्रावश्यकता है। ब्रह्मागड पुराण में क्षिप्तिक्ती की कथा में ऋषिगण बड़े कद्व शब्दों में शिव की भर्त्सना करते हैं श्रीर उन्हें एक मत्त पुरुष मानते हैं। श्रन्त में ब्रह्म पुराण में 'पार्वती की माता 'मैना' बड़े ही अपमान-मूचक शब्दों में शिव का उपहास करती है। उनकी दृष्टि में शिव एक निरे भिखारी हैं, जिस के पास अपनी नग्नता ढाँपने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है. उनका साहचर्यहर किसी के लिए लजाजनक है. त्रिशेष रूप से पार्वती के लिए. जिसने उन्हें ऋपना पति चना था। ऋरे, इन सारे लांछनों को भगवान शिव सवर्था उचित मानकर स्वीकार कर लेते हैं। इन तीनों उदाहरखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिव की निन्दा का जाया उनके स्वरूप के वही आपिनजनक लच्चमा थे. जो उन्होंने अन्य आर्येतर जातियों के देवताओं को ख्रात्मसात करने पर धारण किये। अन्य स्थलों पर भी प्रारम्भ में शिव और उनकी उपासना को मान्यता प्रदान करने के विषय में एक अनिच्छा की भावना के अपीर शिव को एक विजातीय देवता समकते के कई संकेत हमें परास अन्धों में मिलते हैं। उदाहरणार्थ 'लिंग' की उत्पत्ति की कथा में, जिसके विभिन्न रूप अनेक प्राणों में मिलते हैं. ब्रह्मा शिव की श्रेष्टता को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देते हैं। श्रीर श्रन्त में स्वयं विष्णु शिव के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी महत्ता का ज्ञान कराते हैं। शिव के प्रति ब्रह्मा की इस विभोद्यसाहरा के कारण भी वेही हैं, जो ऊपर बताये जा चुके हैं। इस प्रसंग में 'वाय पुराल' में कथानक इस प्रकार है कि ब्रह्मा ने जब शिव को

१. मत्स्व०: १५५, ६ और आगे।

२. ब्रह्मा० : भाग १; २७, १७ च्यौर चाने ।

३. ऑक्का : २४, २६-२७।

४. बायु० : २४,३५ धीर आगे।

देखा तब उनका मुख गुफा के समान था. डोनों खोर बड़े-बड़े इंध्ट बाहर को निकले हता वे, उनके केश अस्तव्याल थे, मुखाकृति विगड़ी हुई थी और सामान्यतया वे बडे भयावड लगते थे। स्वभावतः ऐसे जीव का ऋभिवादन करने से ब्रद्धा ने इनकार कर दिया. ऋीर फिर जब विष्णा ने उनको शिव की श्रेष्टता का ज्ञान कराया. तब जाकर कहीं उन्होंने उनका उचित सत्कार किया। इस कथा के कुछ अन्य संस्करणों में कहा गया है कि ब्रह्मा और विकास बोनों ही ने शिव की महत्ता की तबतक स्वीकार नहीं किया जब तक उन्होंने शिव लिंग के, जो उनके सामने प्रकट हो गया था. बहदाकार को नापने में एक्टे उपको खनमर्थ न पाया। त्रिप्रस्वाह की कथा में वह प्रसंग -- जहाँ विप्रस्थिय के उपरान्त शिव पार्वती की गोद में शिक्ष के रूप में प्रकट होते हैं और इन्द्र उनपर बज प्रहार करने का प्रयःन करते हैं और जिसका उस्तेख महाभारत में हो जुका है -पुराखों में भी ऋाता है, यद्यपि कथा दूसरी है। यहाँ र पार्वती के 'स्वयंवर' के अवसर पर शिव ंचिश्तिकारी शिश्त के रूप में अकट होते हैं तथा पार्वती उन्हें तुरन्त पहचान लेती हैं, और उनको ही अपना पति चनती हैं। इस समय अपने अज्ञान से इन्द्र ईर्ष्यावश कृपित हो उठते हैं और शिशु पर प्रहार करने के लिए अपना बज्र उठाते हैं: परन्त उसी समय उनकी भूजा स्तम्भित हो। जाती है तथा। उनका अभिमान पूर्णरूपेण चर्णा हो जाता है। इस कथा में भी शिव को मान्यता प्रदान करने के प्रति अनिच्छा प्रकट होती है। 'नीलमत पुरारा' में कहा गया है कि जब ब्रह्मा ने शिव का अभिवादन किया तब इन्द्र का अचम्मा हन्ना और उन्होंने पूछा कि आखिर बड़ा से बड़ा और कौन देवता हो सकता है ' । परन्त पहले ही रामाण्या महामारन में हम देख आये हैं कि शिव के प्रति इस विरोध-भावना का सबसे वडा प्रमाण हमें दल्ल-यह की कथा में मिलता है। प्राची में इसके जो रूप मिलते हैं, वे अस्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इनमें से सबसे प्राचीन रूप 'बराह पुराखा' में है 3 । यहाँ यह कथा इस प्रकार है कि जब सृष्टि के स्त्रादि में ब्रह्मा ने शिव से विविध प्राणियों का खजन करने की कहा. तब शिव ने इस कार्य के लिए अपने-श्चापको श्चसमर्थ पाया श्चीर सम्भवतः यह क्षमता प्राप्त करने के हेत. जलमम्न हो. उन्होंने तप प्रारम्भ कर दिया। उनकी अनुपन्धित में ब्रह्मा ने सात प्रजापितयों के साधन से सृष्टि का कार्य प्रारम्भ कर दिया। इन प्रजापतियों में से प्रथम दल् थे। कालान्तर में दक्ष ने एक यज्ञ प्रारम्भ किया. जिसमें सब देवता आये। ठीक उसी समय शिव जल में से निकले और यह देखकर कि उनके बिना ही सृष्टि का कार्य सम्पन्न हो जुका है. क्रोध से भर गये । क्रोध के आवेश में उन्होंने यह को ध्वंस करने का संकल्प किया। उस समय कहा जाता है कि उनके कानों से अपन की लपटें निकलीं, जो 'विताल', 'पिशाच' ऋादि बन गईं। इनको साथ ले वह यज्ञ-स्थल पर पहुँ चे। उनका आगमन होते ही ऋिवज अपने मन्त्र भूल गये और उन्होंने शिव को राज्ञस समका, जो उनके कार्य में विष्न डालने के लिए वहाँ आ गया था। दच के परामर्श से

१. अहा : अध्याय ३६ शयादि ।

२. नील० : स्लोक १०८२ और आगे।

३. वराड० : अध्याय २१:

देवतास्त्रां ने शिव से यद्ध किया: परन्त वे बरी तरह हार गये। 'भग' की तो ऋाँ खें गई. श्रीर 'पूजन' का जबड़ा टूटा । विज्या ने एक बार फिर देवना स्रो को यद के लिए इकटठा किया: परन्त उसी समय ब्रक्षा ने बीच-बचाव किया | अन्त में शिव को उचित यज्ञ भाग दे और उन्हें विष्ण का समकत मानकर देवतागण लौट गये। दत्तयज्ञ-कथा का यह विश्व रूप प्रतीत होता है जिसका ऋषार ब्राह्मण प्रत्यों की वह देवकथा है जहाँ देवताओं ने शिव को यह-भाग नहीं दिया था। इस कथा से यह विलक्त रुप्य हो जाता है कि शारम्भ में शिव का एक विजातीय देवता समस्ता जाता था. जो ऋार्य-देवमएडल में जबरदरती वस आया था। इस कथा का उत्तर भाग और भी महत्त्वपूर्ण है । इसमें कहा गया है कि नहीं—जिसने शिव को उनके जलसम्न होने से पूर्व पति रूप में वरण किया था ऋौर जिसे बाद में ब्रह्मा ने दन्न को पुत्री के रूप में दे दिया था-इस बात से ऋत्यन्त दःखित ऋौर क द हुई कि उसके पति ने अकारण ही उसके पिता के यज्ञ का ध्वंस कर दिया। इसके परिस्पामस्वरूप उसने ऋपने पति का परित्याग कर दिया ऋौर ऋग्नि में कुदकर ऋपना भागान्त भी कर दिया । पुराण प्रन्थों में इस कथा के जो अन्य रूप हैं, उनसे यह कथा ठीक विपरीत है: क्योंकि उनमें यह कहा गया है कि सती को दुःख इस बात का हुआ था कि उनके पिता शिवद्रोही थे और उन्होंने शिव की निन्दा में अपशब्द कहे थे। फिर भी कथा में थोड़ा-बहुत साम्पदायिक रंग मान लेने पर भी इससे यह तो विलकुल स्पष्ट हो ही जाता है कि प्रारम्भ में शिव का तिरस्कार किया जाता था स्त्रौर इस तिरस्कार का कारण स्वयं उनका स्वरूप था, न कि दोपारोपकों का कोई संकुचित और तर्कविहीन छिद्रान्वेषण । बाद में इस कथा में शिव के पज्ञ में ऋनेक परिवर्तन कर दिये गये, ऋौर दज्ञ को एक ऐसे ब्यक्ति के रूप में प्रकट किया गया जिसने ऋपने ऋभिमानवश शिव का उचित सत्कार नहीं किया तथा इसी कारण सर्वथा दण्ड का भागी बना। इन परिष्कृत रूपों में इस कथा का मूलाशय स्पष्ट है। दक्त का शिव को मान्यता प्रदान न करना ऋौर उन्हें यज्ञ में भाग देने से इनकार करना, इस बात का द्योतक है कि प्राचीन ब्राह्मण-धर्म के ऋनुयायी ऋपने धर्म में एक ऐसे देवता को स्थान देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके स्वरूप और जिसकी उपासना को वह अच्छा नहीं समसते थे। 'वायु पुराख' से हमें पता चलता है कि दीर्घकाल तक शैंव-धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी; क्योंकि उसमें कहा गया है कि देवतात्रों में यह एक ऋति प्राचीन प्रथा थी कि यज में शिव को कोई भाग नहीं दिया जाता था । इस कथा के विभिन्न रूपों का विस्तृत निरीक्षण हम आगे चलकर करेंगे।

परन्तु शिव के प्रति यह प्राचीन विरोध-भावना बहुत समय पहले ही लुप्त हो चुकी थीं, और जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, रामायन्त-महाभारत के समय तक शिव सर्वमान्य देवता हो गये थे। पुराण अन्थों के समय तक शैव और वैष्णव यह दोनों मत ही ब्राह्मण धर्म के प्रमुख अंग हो गये थे। शैव मत का यह पदोत्कर्ष भिक्तवाद के उत्थान और उसके शैवमत का आधार बन जाने के कारण हुआ था। इससे शैवमत के

१. बराइ० : झध्याय २२।

२. बाखु॰ : ३०,११२-१३।

वे लक्षण सामने आये जो भनिवाद के अनुकूल थे, और अन्य लक्षण जो इस भनिवाद के अनुकल नहीं थे, पीछे पड़ गये। यद्यपि शैंवों के कुछ वर्ग इनको भी मान्यता देते गहे. तथापि सर्वस्पर्यस्या में उनके प्रति ऋषिकाविक ऋषीच होती गई। स्त्रीर धीरे वीरे विजेपासना में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा तथा जो लोग उनके ऋन्यायी बने भी रहे. वे विधर्मी माने जाने लगे । इस प्रकार धीरे-धीरे शैवमत में सुधार होने से ही, वह अन्त में सर्वमान्य हका। इसके संकेत हमें रागणा गणान में ही दीखने समते हैं कीर प्रास्त्री में तो ये प्रचरता से पाये जाते हैं। 'लिंग' के खाकार का रूटीकरण और उनकी उपासना की परिवर्तित विधि की हम चर्चा कर चके हैं। शैवमत के प्राचीन अपनिवास्त्र सदस्यों का कई प्रकार से समाधान किया गया । उदाहरणार्थ -- ब्रकाएड प्राण में शिव का क्यालिन स्वरूप, जिसे इम ऊपर देख भी चुके हैं। सीर पुराख में सैवो से अनुरोध किया गया है कि वे अपना एक आदर्श जीवन बनायें, जो देवेन्य राजीन ब्राइण धर्म के नैतिक सिद्धान्ती के सर्वधा अनुकृत हो । जो ऐसा नहीं करते थे, उनकी निन्दा की जाती थी । सधार की इस प्रक्रिया में हो सकता है कि वैध्यवमत के प्रभाव का भी कुछ हाथ रहा हो । प्रारम्भ से शिवभक्तों को यह अवस्य ज्ञात होगा कि यदि उनके स्वाराध्यदेश श्रीर उनके मत की मान्यता प्राप्त करनी थी तो उन्होंने इन डोनों के खरूप को तत्कालीन सर्वमान्य सिद्धान्ती श्रीर नैतिक स्तर के अनुकूल करना पड़ेगा । चूँ कि विष्णा विशुद्ध रूप से एक आर्थ देवता थे, अप्रत वैष्ण्वमत शैवों के सामने सदा एक उदाहरण के रूप में रहा और अपने मत को लोकप्रिय और सर्वमान्य बनाने के लिए, जिसका अनुकरण करना उनके लिए आवश्यकथा। सीर पुरासा में एक स्थला पर उस समय का भी उल्लेख किया गया है. जब शैवमत की खोर बहुत कम लोग खाकुए होते थें। उसके खनुपावियों की संख्या बढ़ाने के लिए शीवों को अपने मत का उसी ढंग पर विकास करना पड़ा, जिस ढंग पर येष्णात्र मत का विकास हो रहा था अप्रेर उन वातों का परिन्यास करना पड़ा जो इसके विरुद्ध जाती थीं। प्राणों के समय तक यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और वैप्एव तथा शवमतों के मुल सिद्धान्ती अप्रैर प्रमुख आचारो में प्रायः कोई अन्तर नहीं रह गया था। यद्यपि इस प्रकार श्रीवमत के कुछ प्राचीन रूपों का हाम हो गया, तथापि उनपर आधारित शिव की अपनेक उपाधियाँ बनी ही रहीं और अन्य उपाधियों के साथ उनका बराबर और सब स्थानों पर प्रयोग होता रहा ।

शैव मत के साथ इसी समय में शिव की सहचरी देवी की स्वतन्त्र उपासना का भी विकास हो रहा था। रामावरण-नरामारत का निरीच्छ करते हुए हमने देखा था कि आवाँ से पूर्वकालीन एक मातृदेवता का, कह की सहचरी के रूप में, स्वीकार किये जाने पर इस देवी के दो मुख्य रूप हो गये थे। एक आरे तो वह मित्तवाद की सीम्यरूपा शिवपत्नी थी, जिसकी उपासना मगवान् शिव के साथ ही होती था, और दूसरी आरे वह एक मयावह

१. सीर० : ४०, ७१ ।

<sup>2. . 3=,</sup> XX 1

इ. <sub>११</sub> : इस, ६-१०।

श्रीर शक्तिशाली देवता थी, जो उसका श्रादि रूप था। परन्तु जैसा शिव के सम्बन्ध में हुआ, वैसे ही इस देवी के ये दोनों रूप भी प्रथक प्रथक नहीं रहे और बहुधा जब उनके एक रूप की उपासना होती थी. तब उनके इसरे रूप की स्रोर भी अनेक संकेत किये जाते थे। यह बात पुरागों में और भी अप्य हो जाती है और इन दोनों क्यों के पूर्ण सम्मिश्रग् की ओर संकेत करती है। उदाहरकार्थ जब उनका पार्वती के रूप में स्तवन होता है, तब प्रायः सदा ही उनके भीपण रूप की खोर भी संकेत किया जाता है, जिस रूप में वह दानवों का संहार करती हैं स्त्रीर महामाना कहलाती हैं। 'ब्रक्षवैयक्त' पुराग्ए के तुर्गा-काएड में देवी के इन दो रूपों का मस्मिश्रम ऋत्यन्त स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके विपरीत पुराखों से हमें यह भी पता चलता है कि देवी के इन दोनों रूपों के मौलिक भेद का भी कुछ-कुछ ज्ञान उस समय भी था, और जब इन डोनों रूपों की वास्तविक उत्पत्ति को लोग भूल गये तब इन रूपों का समाधान करने के लिए अनेक काल्पनिक और मनचाहे ढंग से व्याख्याएँ की गई। उदाहरणार्थ 'बायु पुराण' में कहा गया हैं कि देवी प्रारम्भ में त्राधी श्वेत श्रीर त्राधी काली थीं। फिर उन्होंने अपनेको दो रूपों में विभक्त कर लिया—श्वेत और काले रूप में। स्त्राज हम देवी के इस श्वेत स्त्रीर कृष्ण रूप के पीछे वैदिक रुद्र की गौरांग सहचरी स्त्रीर सिन्ध्याटी की संभवतः कृष्णवर्गा मातृदेवता के बीच एक जातीय भेद देख सकते हैं। इन दोनां देवता आयों का अन्त में तादात्म्य हो गया और यही देवी के द्विविध रूप का रहस्य है। परन्त प्राखों के समय तक इस जातीय मेद की स्मृति लोगों में विद्यमान हो, इसकी ऋधिक सम्भावना नहीं जान पड़ती; क्योंकि उस समय तक शिव की सहचरी के मातृदेवता-रूप की वि दादीयता को लोग विल्कुल भूल गये थे। अतः देवी के इन दो वर्णों को अब उनके दो रूपों का प्रतीक माना जाता था स्त्रीर जब पार्वती के रूप में उनकी उपासना होती थी, तब उनका वर्ग श्वेत स्त्रीर जब उनके भयावह रूप की उपासना होती थी तव उनका वर्ग कृष्ण होता था। इसीमें मार्करहेय पुरास के उस संदर्भ का भी समाधान हो जाता है, जिसमें कहा गया है कि दानवों के विश्व चढ़ाई करने से पहले, देवी ने ऋपने-ऋापको ऋम्बिका से पृथक कर लिया और इसपर उनका रंग काला हो गया 3।

देवी के सौम्य रूप में उनकी भगवान शिव की सहचरी के रूप में किस प्रकार उपासना होती थी, यह हम ऊपर देख चुके हैं। दूसरे रूप में, शिव की सहचरी माने जाने के बावजूद, देवी की उपासना स्वतंत्र रूप से होती रही ऋौर होते-होते उसने एक अलग मत का रूप धारण कर लिया, जिसका ऋपना ऋलग साहित्य था और ऋपने ऋलग श्रुति-म्रन्थ तक थे। इन्हीं श्रुति-प्रन्थों के अपरकालीन संस्करण 'तंत्र' कहलाये। इस मत में देवी की शक्ति के रूप में कल्पना किये जाने के कारण इस मत का नाम 'शाक्त मत' पड़ा। पुरास् प्रत्थों में इस मत के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, अर्थर 'सौर पुराण' में तो 'कौलों' का नाम

१. मत्यकः १६८, ११ और आगे; १७३, २२ और आगे। वराहक २८, २२ और आगे; ६६, १९ । सीर० ४६, ५ और आगे । अग्नि० १६,१०० और आगे । वायु० ६, ८२-८६ ।

२. बायु० : ६, ८२ और आमे।

२. मार्थः : मध्, ४०-४१।

तक लेकर उल्लेख किया गया है, जो बाद में शाक्तों के एक इस्तर्य के रूप में पाये जाते हैं। प्राचीन मातृदेवता का शिव के सहचरी वन जाने से, शैव और शाक्त मतो में एक निकट सम्बन्ध स्थापित हो गया, जिसके कारण इन दोनों का एक दूसरें पर प्रभाव भी पड़ा। अतः यहाँ शाक्त मत के विकास का संदोप से थोड़ा-सा उल्लेख करना और यह देखना कि इसका शैव मत पर क्या प्रभाव पड़ा, अधार्यगिक न होगा।

इस देवी के श्वरूप के विषय में बहुत कुछ तो हमें पुरागों से ही पता चल जाता है। उसकी सदा एक कर स्त्रोर भयावह छाष्ट्र निहाती देवता के रूप में कल्पना की जाती है। उसके साधारण नाम 'चिएडका', 'काली', 'तुगों' इत्यादि हैं। वह कर्मा की जाती है। उसके साधारण नाम 'चिएडका', 'काली', 'तुगों' इत्यादि हैं। उसके स्नाठ स्रथवा बीस भुजाएँ हैं और उनमें वह विविध प्रकार के स्रश्त धारण करती हैं'। जिस समय उसकी उपासना होती है, उसको सवंश्रेष्ठ देवता माना जाता है स्त्रीर ब्रगा, विष्णु, महेश स्त्रादि सभी देवता उसकी स्त्राराथना करते हैं'। उसके शक्ति स्वरूप का स्त्रव इतना विकास हो गया है जिलकी दिना उसकी स्त्राराथना करते हैं'। उसके शक्ति स्वरूप का स्त्रव इतना विकास हो गया है जिलकी पहलू के विकास का परिग्णाम था, जिसमें देवी को स्त्राया प्रकृति स्त्रीर पुरुप की माया माना जाता था स्त्रीर विष्णु, शत्रव तथा स्तर्य देवतास्त्रों का इस पुरुप के साथ तादाल्य किया जाता था। परन्तु मानूदेवता के रूप में इस देवी को सदा ही शिवपत्नी माना जाता था। इससे भी इस देवी को उपासना की उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। जिन संदर्भों में उनको सब देवतास्त्रों की शक्ति माना गया है, वहाँ भी केवल शिव की शक्ति के रूप में ही उनके रानुरेवत स्तर का स्त्रीर उसकी उपासना का विस्तृत वर्णन किया गया है।

पुराणों में वर्णित देवी के इस रूप का प्रमुख कृत्य दानवीं का संहार करना था। इन दानवीं में सबसे बड़ा महिपासुर था। मिलाइन्या की कथा अनेक पुराणों में दी गई है। इसके अतिरिक्त शुंभि निशुंभि, केंट्रभ और वेशासुर का वय भी देवी ने किया था। वेशासुर का वय करने समय उन्होंने का यापनी का सप धारण किया था। इन सब बीर कार्यों में उनका करूर रूप ही प्रमुख है। चूँकि उनकी पार्वती से भिन्न नहीं माना जाता था। अतः शिव-भक्त भी देवी की उपासना करते थे और यह उपासना प्रचलित उपासना विधि के अनुकृल ही थी। देवी की उपासना का विशेष दिवस 'उल्का नवमी' था, जो अब 'महानवमी' के नाम से प्रख्यात है। विश्वास किया जाता था कि इस दिन उन्होंने महिपासुर का बध किया था। इस पूजा का वर्णन 'सौर पुराण' में किया गया है'। देवी को पुण, भूण, नैवेग, दृश, दही और फल भेंट किये जाते थे और भक्तजन श्रद्धा से उनका ध्यान करते थे

१. सीर० : ३८, ५४।

२. वराह० : २म, २४, ६३; ४६, ५०३ सीर० ४६, ६४। ब्रद्भवैवर्त० भाग २, ६४, १४।

३. ब्रह्मवै० : ६४, ६, इस्यादि ।

४. वराह० : ६०, १७ और आगे । ब्रह्मवैवर्न० माग २, ६४, ८, ४४ इत्यादि ।

प्र. वराह० : अध्याय २ = ।

६. सौर० : ५०, २६, ४८।

श्रीर प्रार्थना करने थे। कन्याश्रों को भोजन कराया जाता था श्रीर उनको वस्त्र श्रीर श्राभूषणों के उग्हार भी दिये जाने थे। इसी श्रवसर पर एक स्वस्थ गो ब्राह्मण को दान की जाती थी। इस पूजा से जो पुरुष मिलता था, उसको भी बताया गया है। अन्त में कहा गया है कि जो देवी को इस प्रकार पूजने हैं, जो सच्चे श्रीव हैं, जो ब्राह्मणों श्रीर गो का उचित श्राहर करते हैं, जो मांस श्रीर सद्य से विरक्त हैं श्रीर जो सदा उन-कल्याण में रत रहते हैं, उन्हों से देवी प्रसन्त होती हैं। यह देवी की उपासना का ब्राह्मण्यमानुकूल रूप है, जो श्रीयों में स्वार्य प्रमान्त था। सम्भवतः वेषणाव भी इस देवी की कुछ-कुछ इसी जल्या श्रीर एवं से देवी की उपासना का उसलेख भी हत्या हैं।

देवी की उपासना के उपर्युक्त प्रकार के ठीक विपरीत इनकी उपासना का दूसरा प्रकार है, और इसके द्वारा इस देवी का प्रारम्भिक स्वरूप जो सारतः सर्वथा विजातीय था, जितना स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है. उतना ऋौर किसी बात से नहीं। रामायण-महाभारत में हमने देखा था कि ऋपने कर रूप में इस देशी के सम्बन्ध में यह धारणा बनी थी कि उसे रक्त ऋौर मांस की बल्ति प्रिय है। पराखों में यह ऋौर भी स्पष्ट हो जाता है। जब उनकी माहेश्वरी के रूप में कल्पना की जाती थी, तब उनको पशुविल दी जाती थी<sup>२</sup>। सम्भवतः उनको मद्य भी चढाया जाता था: क्योंकि उन्हें मद्यिय भी कहा गया है और महिषासुर से युद्ध करते समय मदिरा-पान करके वह ताजा दम होती थीं 1 उनको वकरे, भेड़ ऋौर भैंसे का मांस विशेष श्रिय था। देवी के इस रूप की जो लोग उपासना करते थे, वे कभी भी वहीं नहीं हो सकते थे, जो उनके सौम्य रूप की उपासना करते थे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि देवी की उपासना का दूसरा प्रकार वह है जो प्रारम्भ में इनके प्राचीन क्यार्येतर उपासको में प्रचलित था। वे ऋौर उनके वंशज ऋार्य प्रभाव के ऋन्तर्गत ऋा जाने के बाद भी उसी पुराने ढंग से देवी की उपासना करते रहे। यही नहीं, जैसे-जैसे यह देखी अन्य आदिवासी जातियों की स्त्री देवताओं को-जिनकी उपासना भी इसी प्रकार रक्त और मास की बलियों द्वारा होती थी-छा ननात करती गई, वैसे-वेंसे देवी के इस रूप और इस रूप का उपासना-विधि को ऋौर वल मिलता गया। इन ऋादिवासी जातियों की स्त्री-देवतात्रों के आत्मसात् किये जाने के कुछ चिह्न तो हमने रामायण्-महाभारत में भी देखे थे | पुराणां में ऐसे ही अपन्य संकेत मिलते हैं | 'ब्रह्मवैवर्त पुराण्' में स्पष्ट कहा गया है कि दुर्गा की उरासना अनेक आमों में होती थी और इसी कारण उनको 'श्रामदेवता' कहा जाता था। ठीक यही नाम उन स्थानीय स्त्री देवतात्र्यों का भी था, जिनकी उपासना श्रादिवासी जातियों में प्रचलित थी <sup>\*</sup>। इसके श्रतिरिक्त पराणों में श्रनेक निम्नकोटि के स्त्री-देवताओं का भी उल्लेख मिलता है, जिनको 'मातृकाएँ' कहा गया है त्रीर जिनकी

१. बहावैवर्तं : भाग २, ६४,४४।

२. महावैवर्त० : भाग २; ६४, ४८ चीर छारे।

२. मार्करडंब॰ : ऋष्श्रव ८२। ४. महावैदर्त० : भाग १:६,४।

उत्पत्ति के विषय में यह माना जाता है कि उनको भगवान् शिव ने दानवों के विरुद्ध संग्राम में अपना सहायता के लिए पेंदा किया था । वह करूर, रक्त पीनेवाली हैं, और उनका खरूप लगभग वैसा ही है जैसा आदिवासी जातियां द्वारा उपिथत स्थानीय किया था। इस रूप में देवी का नाम 'जिस्स्वानिलय' है, जिससे यह फिर स्पष्ट व्यक्त होता है कि उन्होंने विन्ध्य प्रदेश में पूजा जानेवाली किसी देवी को आस्मसात् कर लिया था। 'वराह पुराख' में कहा गया है कि मातृकार्ष अथवा देवियां, स्वयं महादेवी के अड्डास से उत्पन्न हुई थीं । अन्त में देवी द्वारा इन स्थानीय कि किमाज भागों में, प्रायः सब स्थानीय किया असंदिश्य प्रमाख यह है कि आजतक, देश के विभिन्न भागों में, प्रायः सब स्थानीय किया को उपासकों में अब उनके मूल उपासक ही नहीं, अपित वे सब लोग भी शामिल हो गये, जो पहले उन स्थानीय स्टी-देवलाओं को पूजते थे, जिनका अस्तित्व अब इस महादेवी में विलीन हो गया था। हो सकता है कि देवी के स्वरूप और उपासना के कुछ अंश, जैसे कि रक्तपान में उनकी रुचि, और उनको भैसे की विला देना, इन स्थानीय देवताओं की उपासना विधि से लिये गये हों।

देवी के इस रूप का ऋार्येंतर होना इस बात से भी प्रमाणित होता है कि उसको कभी-कभी नरवलि भी दी जाती थी। 'ब्रब्सवैवर्त पुराख' में जब उनके प्रिय पशु-वलियों का उल्लेख किया गया है, तब उनमें नरविल (जिसका यहाँ एक विशेष नाम 'मयति' दिया गया है ) सबसे छिट्ट प्रिन्न बताई गई है'। नर-बलि के लिए उपयुक्त प्राची छाँटने के सम्बन्ध में भी विस्तृत आदेश दिये गये हैं. जिससे हात होता है कि उस समय तक नर बिल देने की प्रथा लप्त नहीं हुई थी। विल के लिए ऐसे युवा पुरुष की आंद्रश्यकता थी, जो मान-पित-विश्वीन हो, जो रोगम्ल हो, दीवित हो और सदाचारी हो। उसको उसके बन्धका से खरीद लिया जाता था. और यह भी आवश्यक था कि वह स्वयं खशी से वर्तन चढाये जाने के लिए राजी हो। जो कोई ऐसी विला देवी को देता है, उससे देवी ऋत्यन्त प्रसन्न होती हैं और उसपर देवी का अनुबह होना निश्चित है। सचमूच ही यहाँ हम एक अल्यन्त कर और भयावह देवता का साज्ञात्कार करते हैं, जो रक्त और मांस-बिलयाँ में आजन्द लेती है और जिसका स्वरूप और विभाव तथा जिसकी उपासना सामान्य ब्राह्मशास्त्र के इतना प्रतिकल है कि हम यह निष्कर्प निकाले जिना नहीं रह सकते कि इस देवता और उसकी उपासना की उत्पत्ति सर्वथा ऋषितर स्रोतों से हुई है। फुल्ल्फ्टरें से हमें वह भी बता चलता है कि यद्यपि इस उपासना का मूलोच्छेद नहीं किया गया, तथापि बाह्यस्थान के अन्यायी इसकी घोर निन्दा करते थे । हमने ऊपर देखा है कि 'सीर' पुरास में 'कीसो' को विधर्मी माना गया है। 'ब्रह्मवैवर्त पुराख' में कहा गया है कि जब विष्णु ने शिव से देवी को अपनी सहचरी बनाने के लिए कहा, तब शिव ने इनकार कर दिया और बड़े कड़े शब्दों में

१. मस्य० : १७६,६ और व्यागे।

२. बराह० : अध्वाव ६६।

३. ब्रह्मचै० : भाग २; ६४, ६२, १०० और आमे।

देवी की निन्दा की। उन्होंने बतलाया कि वह मच्चे ज्ञान की प्राप्ति में वाधक है, वह योग का द्वार बन्द करनेवाली है, वह मोच की इच्छा की माचात् ध्वंमरूपिणी है, वह महान् अज्ञान फैलाती है, इत्यादि । इससे अष्ट ज्ञात होता है कि इस रूप में देवी की उपासना को खत्यन्त गर्हित माना जाता था।

देवी के इस रूप की उपासना के विषय में पुरागों में जो कुछ कहा गया, वह वास्तव में तंत्र साहित्य के पुरक के रूप में है। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं पौराणिक युग में देवी की उपासना धीर-धीरे एक प्रथक मत का रूप धारण कर रही थी। यह मत शाक्त मत कहलाता था और इसके अन्यायी शास्त्र कहलाने थे। इस मत का उद्भव विजातीय होने के कारण और उसके साथ जो कतिएय प्रथाए चल पड़ी थीं, उनके कारण भी, दीर्घकाल तक इस मत को मान्यता प्राप्त नहीं हुई । शाकों ने अपने मत को मान्यता दिलाने का भरमक प्रयत्न किया। पहले तो उन्होंने आयों के श्रीत-अन्थों से ही अपने सिद्धान्तों की मामाशिकता सिद्ध करने का प्रयास किया और फिर उन्होंने अपने नये श्रति-अन्थ तैयार किये। यह ग्रन्थ 'तंत्र' नाम से प्रसिद्ध हुए और शाकों के लिए उनकी वहीं प्रामाणिकता थी जो ब्राह्मर धर्म के अनुवायियों के लिए वैदिक और पौराशिक प्रन्थों की । ब्रह्मवैवर्त पुरास में इन तंत्रों का नाम लेकर उल्लेख किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि उस समय उनकी रचना हो चुकी थीं। परन्त जो तंत्र प्रन्थ त्राव उपलब्ध हैं, वे ऋषेचाष्ट्रत ऋपरकालीन हैं. यद्यपि उनमें से अनेक प्राचीन प्रन्थों के नवीन संस्करण मात्र हैं. श्रीर उनमें बहत-कुछ सामग्री संचित है। इनमें से जो सबसे प्रमुख प्रत्थ हैं और जिनमें सबसे अधिक मात्रा में प्राचीन सामग्री भी मिलती है, उनसे हमें पीराणिक युग में श्रीर उसके तुरन्त बाद के समय में शाक्त मत का जो स्वरूप वर्णित मिलता है, उसका अच्छा ज्ञान हो जाता है। इन प्रन्थों में रबभावतः देवी को सर्व-अंग्ठ देवता माना गया है और उसी के हर्द-गिर्द शाकों की समस्त उपासना केन्द्रित है। परन्त शैव मत का प्रभाव भी यहाँ तक दृष्टिगोचर होता है कि देवी को सदा शिव की सहचरी माना गया है। देवी के स्वरूप में भी, जो प्रायः कर ही रहता है. बहुत से अप्रेश शिव के कर रूप से लिये गये हैं। उदाहरणार्थ 'काली तन्त्र' में देवी के रबरूप का जो वर्णन किया गया है, वह शिव के कपालिन् रूप से बहुत कुछ मिलता है। उनका मुख कराल है, केश विखरे हुए हैं, वह कपालों की माला से विभूषित है और हाथ में सदाछिन नरसुएड लिये हुए हैं । वह कृष्णवर्णा है दिगम्बरी है और श्मशान भूमि में विहार करती हैं। इस प्रकार वह प्रायः कपालिन् शिव का स्त्री रूप ही हैं। इसके ऋतिरिक्त वह विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं, जिनके ऋलग-ऋलग नाम हैं: जैसे—'तारा' 'महाविद्या'. 'भवानी' इत्यादि । इनमें से प्रत्येक रूप के ऋपने-ऋपने विशिष्ट लक्कण हैं: बरन्त सब समान रूप से कर और भयावह हैं'। 'प्रपंचसार तंत्र' में भी देवी का लगभग ऐसा ही

१. ब्रह्मचै० : साग १, ६, ६, और आगे।

२. ब्रह्मवै० : भाग १, ६, २२ ।

३. काली० : १.३ और घारो ।

४. . : श्रमाय १।

वर्णन मिलता है'। वहाँ उनका नाम 'त्रिपुरा' है। इस नाम से फिर शिव के स्वरूप के प्रभाव का संकेत मिलता है। अन्य तंत्र श्रंथों में देवी के स्वरूप को एक दार्शनिक आधार देने का प्रयत्न किया गया है और यह प्रयत्न पुराशों के ढंग पर ही किया गया है। ऋन्तर केत्रल इतना ईं कि यहाँ देवी को शक्ति केरूप में, जो सूधि कासक्रिय तन्त्र है, उम पुरुष से ऊँचा स्थान दिया गया है, जो अपनी शक्ति के कायों का एक निष्किय साची मात्र है। इस दृष्टि से शास्त्रमत वेदान्त की ऋषेना सांख्य की विश्वति के अधिक निकट है। देवी का आदि स्वरूप कुछ तंत्र ग्रंथों में वर्गित उनकी उपल्य कि से प्रकट हो जाता है। यह विधि 'चक्रयुजा' कहलाती थी, जो अपने चित्रिय रूपों में शान्त उपासना की सामान्य विधि थी। अपने मूल रूप में अतिशय आहत्योह के और उच्छ खल 🖙 िन्न इम उपासना के प्रमुख अंग होते थे। इसका वर्णन 'कलार्णव' तंत्र में किया गया है'। कालान्तर में भी इसका प्रचार शान्त मत के वामप्रजीय अनुयायियों में बना रहा. जो 'वामा-चारी' अथवा 'वाममार्गी' कहलाते थे। इस उपासना में मैथुन को जो महत्त्व दिया गया है. श्रीर पूजा के दौरान में उपासक जो मदमत्त होकर उच्छुखंल विलास में लीन हो जाते थे, इससे बिल्कुल रपष्ट हो जाता है कि यह देवी प्रारम्भ में एक उर्वरता-मध्यन्थी देवता थी। उसकी उपासना में यह सारी कियाएँ किसी दुर्भावना से अभिभूत होकर नहीं की जाती थीं; अषितु सच्चे और पूर्ण विश्वास के अधीन की जाती थीं कि इन कृतियों से धरती और पशु-पिह्यों की उर्वरता बढ़ती है। अतः इन कृतियों का देवी की उपासना में एक विविध और महत्त्वपूर्श स्थान था। तन्त्रों में देवी का जो स्वरूप वर्णन किया गया है, उससे भी इस तथ्य की पृष्टि होती है। उत्राहरणार्थ कहा गया है कि देवी बहुवा अपने पति के साथ संशोग में रत रहती हैं और इस संभोग से उन्हें सबसे ऋषिक प्रसन्नता होती हैं। विलकुल यही बात देवीलोनिया की देवी 'इश्तर' के सम्बन्ध में भी कही जानी थी। 'तंत्रराज तंत्र' उनका कामदेव के साथ साहन्त्रं भी इसी बात का दांतक है"। परन्त् यह सब ब्राक्षण धर्म के सर्वथा प्रतिकृत था तथा देवी को इस उपासना की निस्टा ऋगेर समान्यता का यही कारण था। स्वयं तंत्र बंधों में इस बात के अनेक संकेत मिलते हैं कि प्रारम्भ में इस शास्त्रमत को लोग बरा समकते बे न्त्रीर इसे मान्यता नहीं देने थे। शान्त न्त्रपने संस्कार लुक-छिप कर करने थे, जबकि वैदिक त्र्यौर पौराणिक संस्कार प्रत्यदा रूप से किये जाते थे<sup>8</sup>। इसका कारण यह हो सकता है कि शाकों को अपने पकड़े जाने और दिखत होने का डर था। 'कुलार्खन तंत्र' में कहा गया है कि भगवान शिव ने तन्त्र का रहस्य ब्रह्मा और विष्णु को नहीं बताया। इसका यह ऋर्य लगाया जा सकता है कि इन देवता को के उपासकों से शाक्त मत को कोई

१. प्रपंचसार० : ६, मा

२. कुलार्खंद० : ८, ७३ घीर घारो ।

काली० : १, ३ इन्यादि ।

४. तंत्रराजः ७,११।

थ. कुलार्श्व० : २,६;३,४-४। तंत्रराव० १,६। कुलचूहामणि० १,१०-३१।

समर्थन नहीं मिला । एक अन्य स्थल पर शाकों का जो उपहास होता था ख्रीर उत्पर जो सफ्तियाँ की जाती थीं, उनका भी उल्लेख किया गया है । वाद में अपने मत के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए, और उसको सम्मानित बनाने के लिए, सांख्य ने जिस पुरुप तथा प्रकृति के सिद्धान्त का विकास किया था, उसका शाक्तमत में समावेश किया गया और देवी को पुरुप की शक्ति माना जाने लगा। उपासना-विधि में भी कुछ सुधार करने का प्रयत्न किया गया जिससे वह बाइन्स धर्म के अधिक अनुकृत हो जाय। यह स्थिति महानिर्वाण तंत्र में पाई जाती है, जो स्पष्ट ही बाद के समय का है । इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जो मांस और नग्न-प्रमानन में काम आये, उसको विधिवत् परिशुद्ध किया जाय। उच्छुंखल व्यवहार और अतिशय मद्यपान का पूर्ण निषेध किया गया है। इन सुधारों के फलस्वरूप शाक्तमत में दिव्य मार्ग का प्राप्तभाव हुआ, जिसके अनुयायियों का आचरण सर्वधा वैसा ही लोक-सम्मानित होता था जैसा ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों का। उनकी उपासना-विधि भी परिष्कृत थी । इनके संस्कार भी लुक-छुप कर नहीं, अपिनु प्रत्यह रूप से किये जाते थे; क्योंकि अब उनको गुप्त रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई थी। महानिर्वाण तंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समस्त तांत्रिक उपासना प्रत्यह रूप से की जानी चाहिए ।

पुराणों में गणेश भी एक स्वतंत्र देवता के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं और उनकी उपासना भी अब अपनी विकसित अवस्था में दिखाई देती है। सूत्र-प्रन्थों में हमने देखा था कि इस देवता का आदि स्वरूप एक उपद्रवी 'विनायक' का था और सम्भवतः प्रारम्भ में वह रद्र का एक रूप था। पुराणों में हमें गणेश के इस प्राचीन स्वरूप के और रद्र तथा गणेश के प्रारम्भिक तादास्य के और संकेत मिलते हैं। 'मत्स्य पुराण' में ब्रह्मा ने गणेश को 'रिनायकर्गि कहा है '। 'वराह पुराण' में इनका उल्लेख एक उपद्रवी जीव के रूप में किया गया है, जिसकी सुष्टि केवल इस उद्देश्य से हुई थी कि वह सदाचारी मत्यों के कार्यों में विध्न डाले। शिव ने गणेश को विनायकों का नेता बना दिया था और यह विनायक 'क्रूटशाः' और 'प्रचरडाः' कहे गये हैं है। 'अबिन पुराण' में कहा गया है कि गणेश को ब्रह्मा, विप्यु और शिव ने मानवों को अपने उद्देश्यपूर्ति से वंचित रखने के लिए और साधारण रूप से उनके कार्यों में विध्न डालने के लिए उत्पन्न किया था '। विनायक-अस्त होने के दुधारिणाम भी बताये गये हैं। सूत्रप्रन्थों में विनायकों का जो वर्णन किया

१. बुलागंव० : २, ४।

र. ,, : २, ५१, ५२।

३. महानिर्वाखः ४,२०६ श्रौर शागे ।

४. ,, : ७, १५४ और आगे।

٧. ,, : ٧, ७६ ١

६. मत्स्य० : १४४, ४०५!

७. वराह० : २३, २७-२६।

म्बिंगः : म्बाय २६६ ।

गया है, यह सब-कुछ उसी के समान है। 'ब्रह्म पुराख' के एक संदर्भ में भी गर्गेश का यही स्वरूप दिया गया है, जहाँ उनका एक दुए जीव माना गया है जो देवताओं के यज में विष्न डालता है । इस प्रकार गरोश का विनायक रूप तो निश्चित हो लाता है। अब 'बराह पुराख' में कहा गया है कि इस 'बिनायक' को शिव ने उत्पन्न किया जो साचात् रुद्र ही है । ऋत्य पुरायों में भी गगेश को बहुधा शिव की विशिद्ध उपाधियाँ दी जाती हैं। उदावररहार्थ 'श्रमिन पुरास्तु' में उनको 'विद्यान्त्व' कहा सया है, उनकी भुजाओं में सर्प लिपटे हुए हैं और उसके बलाइ पर चन्द्र विराजमान है । 'बढावैवर्त पुराख' में गर्गेश को 'ईश' की उपाधि दी गई है और उनको सिद्धों और योगियों का आचार्य कहा गया है । यह भी शिव का ही विशिष्ट कार्य है। इसके विपरीत शिव को भी प्राय: गर्गेश की विशिष्ट उपाधियाँ दी जाती हैं। उदाहरगार्थ 'बायु पुराण्' में शिव को 'राहेस्ट्रकर्ण', 'लम्बोदर' और दंष्टिन' कहा गया है 🐪 'ब्रह्म पुरास्तु' में भी गसोश की कछ उनाधियाँ शिव को दी गई है । उपाधियों का यह ज्यादान-प्रदान स्पष्ट रूप से इन दोनों देवताओं के प्रारम्भिक तादात्म्य को सुचित करता है। इसके अतिरिक्त पुराखों में हमें एक और प्रमास भी मिलता है जिससे शिव और गरोश का प्रारम्भिक ताबात्म्य निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है। यजर्वेद में हमने देखा था कि रुद्र का मुश्क के साथ साहचर्य किया गया था और मूपक को उनका विशेष पशु माना जाता था। 'तैत्तिरीय ब्राह्मस्' में विधिवत् इस मुक्त का शित्र को समर्पण किया गया था। परन्तु बैदिक युग के बाद कहां भी शिव के सम्बन्ध में मुक्त का उल्लेख नहीं किया जाता है। साथ ही इसके स्थान पर बूधभ को शिव का विशेष वाहन बताया गया है। पुराखों में इस मुक्क का गखेश के साथ उसी प्रकार उल्लेख होता है, जिस प्रकार वैदिक साहित्य में उसका रुद्र के नाथ होता था "। इसमे असंदिग्ध रूप में यह सिद्ध हो जाता है कि स्वयं वैदिक रुद्र की ही एक रूप में जिनायक माना जाता था. और इसी रूप में उनकी हस्तिमुख भी कल्पित किया जाता था तथा मणक को उनका विशेष पृश् माना जाता था। रुद्र का यही रूप आगे चलकर एक स्वतंत्र देवता के रूप में विक्तित हुआ, जो पहले 'विनायक' और बाद में 'गरोश' कहलाया। 'सीर पुरास्तु' में एक स्थल पर स्पष्ट कहा गया है कि गरोश बास्तव में शिव ही हैं । अपन्त में पुराका ग्रन्थों में गर्केश को शिव का पत्र माना गया है। यह सम्बन्ध भी उनका प्रारम्भिक तादातम्य के पद्म में ही जाता है: क्यांकि देशकथाओं में इस प्रकार के सन्दरण पड़ी सुगमता

१. ब्रह्मा० : ४०, १२६; ११४, ४ और आमे।

२. बराइ० : २३,१४ और ब्रागे (साचारुद्र दवावरः) ।

३. इद्रविन० : ३४८.२६३

४. व्यावै० : भाग ३,१३,४१ और आसी ।

बायु० : २४, १४७; ३०, १८३।

E. 阿爾· : ४0. ₹½ |

७. ,, : १११, १५ ब्रावादि ।

**म.** सीर॰ : ४३,४म।

संस्थापित हो जाते हैं। सूत्रप्रस्थों में हमने देखा ही था कि 'भव' ऋौर 'शर्व' तक को, जो प्रारम्भ में कद्र के ही दो नाम थे, शिव का पुत्र माना जाने लगा था।

पराखों में शिव और गखश के प्रारम्भिक तादातम्य के संकेत तो अवश्य मिलते हैं; परन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि इस तादातम्य का ज्ञान लोगों को उस समय भी था। पंराणिक युगतक गर्मश ने पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र देवता का रूप धारण कर लिया था तथा उनको शित्र ऋोर पार्वती का पुत्र माना जाता था। 'स्कन्द' के ऋनुसार ही शिव ऋोर गरेहरा के भी पिता-पुत्र सम्बन्ध का समाधान करने के लिए पौराणिक कथाकारों ने कथा-निर्माण के साधन को अपनाया था और इस प्रसंग को लेकर अनेक कथाएँ प्रचलित हो गई थीं। उपलब्ध पुराण बन्धों में बहुत सी कथाएँ पाई जाती हैं। 'मत्स्य पुराण्' की कथा के अनुसार एक बार पार्वती ने जिस चूर्ण से अपने शरीर को मला था, उसका एक खिलौना बनाया, जिसका मिर हाथी के सिर जैसा था। इस खिलोने को जब उन्होंने गंगा के जल में इवोया. तव वह पाणवान हो गया और पार्वती तथा गंगा दोनों ने उसे अपना पुत्र माना। वाद में ब्रह्मा ने उसको विनायकों का नेता बना दिया । 'वराह पुराख' में कथा इस प्रकार है कि जब पृथ्वी पर सब मानव पूर्ण सदाचारी हो गये और नरक खाली हो गया तथा यमराज को कोई काम करने को न रहा, तब देवतात्रों के अनुरोध पर भगवान् शिव ने गरोश को इसलिए उत्पन्न किया कि वह इन मानवों के कार्यों में विष्न डाले । शिव ने उसे ऋपना ही रूप दिया: परन्तु जब पार्वती उसे ऋतिशय स्नेह-भरी दृष्टि से देखने लगीं. तब शिव को ईर्ष्या हुई ऋौर उन्होंने इस नवजात देवता का शाप दे दिया कि वह हस्तिशिरः का निर, लम्बोदर और अन्य अंगविकार वाला हो जाय । इसके विपरीत 'लिंग पुराख' में कहा गया है कि जब देवताओं ने भगवान् शिव से प्रार्थना की कि वह कोई ऐसा जीव उत्पन्त करें जो सब विष्नों का नाश करनेवाला हो, तो शिव ने स्वयं गगोश के रूप में जन्म लिया |

अन्य पुराणों में जो कथाए दी गई हैं, वे कुछ मिन्न हैं और संभवतः कुछ बाद की भी हैं। 'ब्रह्मवैवर्त पुराण' में विष्णु शिव को वचन देते हैं कि उनके पार्वती से एक पुत्र होगा जो सब विष्नों का नाश करनेवाला होगा '। तदनन्तर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर और शिव के आवास पर पहुँचकर विष्णु ने शिव तथा पार्वती के सहवास को मंग किया। फिर स्वयं एक शिशु का रूप धर पार्वती की शय्या पर लेट गये, जहाँ पार्वती ने उन्हें पाया और अपना पुत्र कहकर उनका सहर्प स्वागत किया। आगे चलकर कथा में कहा गया है कि जब पार्वती के निरन्तर अनुरोध पर शनि ने गणेश का लोर देखा, तब गणेश का सिर धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। इसपर विष्णु ने एक हाथी का सिर मँगाकर उसके स्थान पर जोड़ दिया। इस कथा में गणेश को विष्णु का अवतार माना गया है और स्थान पर जोड़ दिया। इस कथा में गणेश को विष्णु का अवतार माना गया है और स्था ही इस कथा की उत्पत्ति वैष्णुव-प्रभाव के अन्तर्गत हुई हैं।

१. मत्स्य : १५४,५०१ और असे।

२. बराह० : श्राध्याय २३ ।

२. लिंग० : भाग १, १०४-१०५।

४. ब्रह्म० : साम ३. आधार ७-१।

सबकुछ देखते हुए पुराग्णों में गरोष्य के स्वरूप की काफी ग्तुत्य बना दिया गया है। शिव और पार्वती के श्वरूप में भी इसी प्रकार सुधार किया गया था। गरेश्रा के श्वरूप की तत्कालीन ब्राक्षण धर्म के अनुकल बनाया गया। प्रारम्भ में उनकी उपासना इसलिए होनी थी कि वह मनुष्य के कायों में बाधा न डालें। इसके बाद उसको विक्रों का देवता माना जाने लगा और त्रिप्त नाश के लिए उनकी पूजा की जाने लगी । इस स्थिति से एक कदम आमें चलकर गरोश का विभ्रनाशक देवता के रूप में कल्पना किया जाना एक स्वाभाविक बात थी । इस प्रकार गरोश, जो प्रारम्भ में एक उपद्वर्श खोर खड़ितकारी देवता थे. अब एक रहर राज्य े देवता हो गये तथा प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में निर्विप्त पूर्ति के लिए उनकी पूजा होने लगी । उनकी पूजा की विशेष तिथि माथ मास में श्रक्तपदा को चतुर्थो थी। इस दिन की पुणा का वर्णन 'इस्टिएन' में किया गया है?। उनको जो उपहार दिये जाते थे, उनमें 'उल्कान्त' श्रीर विविध प्रकार के मिद्यान्न तथा धप स्नादि होते थे। सिटाल उनका शिय उपहार था। 'छप्ति प्रस्ता में उनकी ्रा साधारस्य उपालनार्वाद्यका भी विवरस्य दिया गया है<sup>3</sup>ा एक 'मरङस्य' का निर्मास्य किया जाता था जिसे 'विष्ठमर्दन' ऋथवा 'विष्ठसुदन' कहा जाता था और इसके बीच भाग में गरोश की मृतिं की स्थापना की जाती थी। इससे अगले अध्याय में जा सम्भवतः बाद का है, गरेश्श का एक विशेष मंत्र भी दिया गया है जो उनकी पूजा करने समय जपा जाता था ऋौर जिसके साथ ही उन्हें उपहार भेंट किये जाते थे।

कालान्तर में गर्गेश की उपासना का भी एक स्वतंत्र मत बन गया। इस मत के अनुस्तियों का भी शेवों और वैष्णुवों के समान एक सम्प्रदाय वन गया। इन्हों की तरह ये भी अपने आगाध्यदेव गर्गेश को सर्वक्षं के देवना मानते थे। यह सांग गाण्यस्य कहलाने लगे और इन्होंने अपने एक अनग पुरागा का भी निर्माण कर लिया जो 'गर्गेश पुरागा' के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुरागा के अनुसार गर्गेश ही विश्व के लाश, धर्ता और संहतां हैं । वह महाविष्णु है, सर्वाशाव हैं, महाशक्ति हैं और महाब्रा हैं । केवल वही चिन्तन, जिससे इस एक गर्गेश के इन विभिन्न रूपों की सारभूत एकता की अनुभृति होती है, सच्चा योग हैं । आगे चल कर कहा गया है कि जिस प्रकार विष्णु अवतार लेते हैं, उसी प्रकार गर्गेश भी बारम्बार चोच करणा के लिए अवतार लेते हैं। विष्णु, शिव और अन्य सब देवता गर्गेश से ही प्रादुर्भृत होते हैं और अन्य में उन्हीं में विलीन हो जाते हैं । एक श्लोक में साम्प्रदायिक पद्मात की कलक भी

१. अस्ति० : ३१८, ८ और असे।

२. . : अध्याय १७१।

३. ,, : मध्याय ३१३।

४. गखेश० : १. २०-२= ।

ध. .. : १, २०-२**=** ।

E. ,, : ?, Rol

s. ,, : ₹, s i

मिलती है, और कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के उपासकों का तो मोच-प्राप्ति के बाद भी पतन हो सकता है: परन्तु गरोश के सच्चे भक्तों को ऐसा कोई भय नहीं है।

पौराशिक युग में श्रेव मत के सम्बन्ध में ऋन्तिम बात जो हमें देखनी है, वह है-शिव देवकथाएँ जिनका इस समय तक पर्श विकास हो खुका था। रामायरा मधास्यान में जी कथाएँ हैं. वह पराणों में अधिक विस्तृत रूप से दी गई हैं । इसका परिणाम यह हन्न्या कि कहीं कहीं कथा का वास्तविक अर्थ ही लग्न हो गया है। अनेक नई कथात्रा का भी पाइमीव हो गया था और शिव तथा पार्वती के विविध रूपों को लेकर अनिगनत छोटे छोटे किस्से भी प्रचलित हो गये थे। इन सबके साथ यदि हम उन कथा ह्यों को भी जोड़ दें, जिनका सम्बन्ध गरोश से था, तो शेव मत सम्बन्धी देवकथात्रों का एक बहुत बड़ा भएडार हो जाता है। इन सबका विस्तृत विवेचन एक स्वतंत्र प्रन्थ के लिए एक ऋच्छा विषय वन सकता है। यहाँ हम कछ प्रमुख कथात्रों को लेकर ही यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि उनमें शैवमत के स्बरूप और इतिहास के विषय में हमें क्या सामग्री मिलती है ? रामायण-महाभारतवाली कथा क्री का क्रम रखते हुए, हम पहले स्कन्द-जन्म की कथा को लेते हैं। यह तो हम देख ही चुके हैं कि कार्त्तिकेय अथवा स्कन्द को रामायण-महाभारत के काल में ही शिव का पुत्र माना जाने लगा था। प्रारम्भ में स्कन्द के पिता अभिन थे, इस बात की स्मृति प्रार्णी तक बिलकुल ल्रुप्त हो गई थी। एक-दो स्थानों पर इसका एक हलका-सा संकेत मिलता ती है : परन्त जहाँ तक स्कन्द-जन्म की कथा का सम्बन्ध है, उसमें शित्र को ही स्कन्द का जनक माना गया है। यह कथा अब एक बड़ी कथा का भाग बन गई है, जिसमें 'दच्यज्ञ-विध्वंस', 'शिवपार्वती-परिण्य' और 'मदनदहन' की कथाए भी सम्मिलित हैं। इस कथा के विभिन्न रूप भी हो गये हैं, जिनको दो श्रे शिया में बाँटा जा सकता है। पहली श्रे शी में कथा का प्रारम्भ देवताओं का अपनी सेनाओं के लिए एक सेनापित की खोज करने से होता है। महाभारत में स्कन्द-जन्म की कथा का जो मूल रूप मिलता है, उसका प्रारम्भ भी इसी प्रकार होता है। इस रूप में यह कथा 'वराह पुराख' में दी गई है<sup>3</sup>। जब देवताओं को दानवों ने बार-बार पराजित किया, तब उन्होंने एक नया सेनापित हुँ ढने का संकल्प किया और ब्रह्मा के परामर्श से वे शिव के पास गये। यहाँ तक तो यह कथा महामारत की कथा के अनुसार ही है: परन्तु इसके आगे वह एक नई दिशा में चलती है। शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और तत्काल अपनी शक्ति को संज्ञाब्य करके उससे एक देदीप्यमान देवता प्रादुर्भूत किया, जो अपने विशेष अस्त्र (शक्ति) को हाथ में धारण किये प्रकट हुआ। यह कथा स्पष्ट ही बाद की है और इसमें ऋष्टिन की कहीं भी चर्चा नहीं है। दूसरी श्रेणी की कथाओं का प्रारम्भ इस प्रकार होता है कि शिव और पार्वती जब दीर्घकाल तक सहवास में लीन रहे, तब देवतागरा घवरा उठे।

१. गग्रेश० : ६. १६।

२. मत्स्य०: ४, २६।

वराह० : २५, ५२ और अगे।

महाभारत में इस कथा का जो रूप है, उसके निकटतम सीर पुराण की कथा है ै। इसमें कहा गया है कि विवाहीयगन शिव-पार्वती के इस दीर्घकालीन सहवास से समन्त विश्व ब्राट्यवस्था फैल गई। इससे देवतागरा संत्रान हो गये. और विशेष कर तब जब नारड ने उन्हें बताया कि ऐसे बलशाली माता-पिता की मन्तान समस्त देवमण्डल से ऋधिक शामिः शाली होगी। विष्णा ने भी देवतात्रों को यही चेतावनी दी। इसपर देवतात्रों ने पहले अस्ति को शिव-पार्वती के सहवास को भंग करने के लिए भेजा। परन्त पार्वती के सिंह की देखते ही ऋम्निदेवता जब भयभीत होकर भाग खड़े हुए, तब सब देवता मिल कर शिव के बास गये खीर उनसे खननय किया कि वह पार्वती से कोई सन्तान उत्पन्न न करें। शिव मान मये: परन्त अपने वीर्य के लिए कोई उपयुक्त पात्र माँगा | देवताओं ने अभिन को ही दिया | इससे आगे की कथा स्वयं शिवजी पार्वती से बताने हैं कि जब अस्नि उनके बीर्य को धाररा नहीं कर सके, तब उन्होंने उसे गंगा में फेंक दिया। उसकी सहन न कर सकते पर गंगा ने भी उसे कृत्तिकान्त्रों को दे दिया, जिन्होंने उसे शरवरण में रख दिया और वहीं स्कन्द का जन्म हक्या। इसपर पार्वती देवतात्रों को शास्त्रत रूप से निःसन्तान रहने का शाप देती हैं और -यहीं कथा का ऋन्त होता है। 'ब्रह्मवैवर्त पुराण' में भी कथा लगभग इसी प्रकार है. यद्यपि उसके दो भाग कर दिये गये हैं ऋौर दो निभिन्न स्थलों पर दिये हैं? | इसमें थोड़ा-सा वैष्णव प्रभाव भी दिखाई पड़ता है; क्योंकि यहाँ देवता पहले विष्णु के पाम जाते हैं जो उन्हें शिव के पास जाने को कहते हैं। ऋन्य पुराशों में कथा कुछ ऋधिक बदल जाती है। उदाहरणार्थ 'बायु पुराण' में कहा गया है 3 कि शिव-शार्वती के दीर्घकाल तक सहवास करते रहने से इन्द्र के मन में भय उत्पन्न हुन्ना, ऋौर उन्होंने ऋग्नि को उसमें विष्न डालने के लिए भेजा। अस्ति गये और शिव का वीर्य धरती पर गिर पड़ा! इसपर पार्वती प्रकृषित हो गई स्त्रीर दराइ-स्वरूप ऋष्टिन को उस बीज के धारण करने पर बाध्य किया । इसके बाद ऋष्टिन ने उसे गंगा को दिया और गंगा ने उसे शस्त्रण में डाल दिया, जहाँ स्कन्द का जन्म हुआ तथा कृतिकाकों ने उसे पाला। अझाएड पुराख में भी लगभग इन्हीं शब्दों में यह कथा कही गई है"। परन्तु 'मत्स्य पुराख्' में इस कथा का कुछ भिन्न रूप है"। देवतान्त्री ने भयभीत हो अमिन को शिव-पार्वती के शयनागार में भैजा जहां वह एक शुक्र का रूप धारण करके गये। परन्तु शिव ने उन्हें पहचान लिया, ऋौर क्रोब में ऋपना वीर्य उस शुक्र में डाल दिया। इस पर अभिन का शुक-शरीर फट गया और शिव का तेज हैम की धारा के समान प्रखर उल्लाल वह निकला, और उससे कैलास पर्वत पर एक सरोवर बन गया। इस सरीवर पर भ्नान करने कृत्तिकाएँ आई और जैसे ही उन्होंने पीने के लिए कुछ बूँदें एक कमलदल पर उठाई कि पार्वती ने उनको देख लिया और अपने पास बुलाया । उन्होंने पार्वती को एक पुत्र देने का

१. सीर० : ६०-६२।

२. ब्रह्मवै० : भाग ३, अध्याव १०२; भाग ३, अध्याय १४।

३. वायु० : ७२,२० और व्यागे । ४. ब्रह्मा० : माग २, व्यथ्याय ४०।

५. मास्य० : १५८, २६ झौर मागे।

इस शर्त पर बचन दिया कि वह उसका नाम उनके नाम पर रखेंगी। पार्वती ने यह स्वीकार किया और उन उस जिन्हकों को वेपी गईं। कुछ देर बाद उनके कहा से एक बालक उत्पन्न हुन्ना, जो प्रण्मुख था स्त्रीर शक्ति धारण किये हुए था। इस प्रकार इस कथा में शिव और पार्वती को स्कन्द का वास्तविक पिता बताया गया है। स्रतः स्पष्ट है कि इस समय तक अभिन के स्कन्द का पिता होने की स्मृति सर्वथा लुप्त हो सुकी थी। यह कथा अपने विकास की अन्तिम अवस्था में 'बड़ा पुराग्।' में मिलती हैं। इसमें उपर्युक्त दी अंगियों का सम्मिश्रण हो गया है। शिव पार्वती के दीर्घकालीन सहवास से देवता ह्यों के संज्ञाम का विवरण उनके एक नये सेनापति की खोज करने के साथ मिला दिया गया है; परन्तु ऐसा करने में कथा में काफी छन्छ-यन्त भी कर दी गई है। यहाँ कहा गया है कि यह जान कर कि शिव की सन्तान ही देवसेनाओं के लिए उपयुक्त सेनापित हो सकती है. उन्होंने शिव की रार्वनी का विवाह कराया! विवाह के उपरान्त अति दीर्घकाल तक शिव और पार्वती सहवास करते रहे: परन्तु कोई सन्तान उत्पन्न नहीं की और इस बीच में तारक नाम के दानत्र का आतंक बराबर बद्दता ही गया। यही कारण था जिससे देवगण संत्रस्त हो उठे. और उन्होंने अपन को शिव के पास उन्हें देवताओं की इच्छा से अवगत कराने के लिए मेजा। अभिन शुक्र का रूप धारण कर शिव और पार्वती के शयनागार में पहुँचे। परन्तु शित्र ने उन्हें तुरन्त पहचान लिया और ऋपना त्रीज उनमें डाल दिया। श्रीन उसको सहन न कर सके श्रीर गंगा तट पर उसे कृत्तिकाश्री को दे दिया। वहीं तकत्व का जन्म हुन्ना। पौराणिक समय में यही इस कथा का प्रामाणिक रूप माना जाता था, श्रीर जैसा हम जपर देख आये हैं, कालिदास ने भी कथा के इसी रूप को अपने 'कुमार-सम्भव' काच्य का स्त्राधार बनाया था।

अगली कथा 'त्रिपुरदाह' की हैं। जैसा कि रामायण-महाभारत में था, वैसे ही कृति लाग में भी इसको भगवान शिव का सबसे बड़ा कार्य माना जाता था। एक गृहत् महाकाव्य के लिए यह एक अत्यन्य उपयुक्त विषय है, अतः यह कुछ अचम्मे की वात है कि इसका इस रूप में संस्कृत के किसी महाकिव ने प्रयोग नहीं किया; यद्यपि इन्होंने अपनी कृतियों के कथानकों के लिए समत रामायण-महामारत और पुराणों को छान मारा है। पुराणों में यह कथा सबसे बड़ी है और महाभारत में जो इसका रूप था, उससे बहुत आगे बढ़ गई है। जिसने इस कथा के इतिहास का अध्ययन नहीं किया है, उसके लिए यह विश्वास करना कठिन है कि प्राचीन ब्राह्मण प्रत्यों की एक अध्यष्ट देशकथा से इस बृहदाकार कथा का विकास हुआ है। अत्य कथाओं के समान इस कथा के मी विभिन्न रूप हो गये हैं। 'सौर पुराण' में जो कथा दी गई है, वह महाभारत की कथा के सबसे अधिक निकट हैं। तारकासुर के तीन पुत्रों ने ब्रह्मा से वरदान के रूप में तीन नगर प्राप्त किये थे। इन तीनों को एक ही वाण से भेदनेवाले के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता था। तदनन्तर महाभारत में तो कहा गया है कि दानवों ने महान् उपद्रव मचाना शुरू कर दिया।

१. श्रद्धाः अध्याय १२८!

२. सौर० : अध्याय ३४ और आगे।

परना यहाँ यह भी कहा गया है कि उन्होंने इन नगरा में ऐसे लोगों को वसाया जो पूर्वा कप से सदाचारी थे, जो वेदाध्ययन करते थे, शिव की उपासना करते थे ख़ीर ख़न्य सब प्रकार संख्रादर्श जीवन विताने थे। यह इन्हीं लोगों के सदाचार का पुरुष था कि दानव स्रोतेय ही गय, श्रीर उनके मुकावले में देवता तेजहीन हो गये। श्रपना पद खो देने श्रीर दानवी डारा ऋभिभृत हो जाने के डर से देवना पहले विष्णु के पास गये, फिर शिव के नथा संस्भवतः शिव की ऋनुमति से विष्णु ने नास्य को एक 'मायी' का रूप अस्य अस्य के नगरों में भीनां कि वह वहाँ के लोगों की पथन्नण्ड करें और इस प्रकार उनके पुरुष का हास हो जाय । विष्णु और नारद इस प्रयास में सफल हुए और तब शिव ने उन नगरा पर चढ़ाई की । जिस स्थ पर शिव चढ़े, उसका महाभारत की कथा के समान ही, विस्तृत वर्गान किया गया है। शिव के वहाँ पहुँचने पर तीनों नगर एक स्थान पर आ गये और शिव ने एक ही बाल से तीनों को भेदकर उनका ध्वंस किया । 'लिंग पुराख' में इसी कथा का एक लेकिन लेकाल दिया गया है । यहाँ यह बात स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती है कि इस कथा से यह उपदेश दिया गया है कि सदाचार का कितना पुग्य होता है और उसमें कितनी शक्ति है तथा आचार-भ्रष्ट होने का कितना भीषण परिगाम होता है। शिव की महिमा का गान तो यह कथा करती ही है. और इस उद्देश्य से इसमें अनेक अवस व्यन भी किये गये हैं। परन्त कुल से दानवीं का विनाश किया जाना-फिर ऐसे दानवीं का जी कम-से-कम सच्चे शिव-भक्त तो थे ही-श्रीर स्वयं शिव का उनके नगरों को ध्वंस करना, ये वार्ते तत्कालीन श्रीवों को अधिय लगनी होंगी। अतः इस कथा में फिर परिवर्तन किया गया और इसका यह दोष निकाल दिया गया। कथा का यह परिवित्त रूप 'मत्स्य पुरास्' में मिलता है'। यहाँ दानवों का नेता 'मयदानव' ऋषवा 'वासासर' है, जो स्वयं शिव भक्त था, और उसका सारी प्रजा भी शिव की उपासना करती थी। परन्तु कालान्तर में ये दानव अभिमानी और उद्देशह हो गये तथा इस कारण उनका उचित दरारविधान करने के हेत् शिव ने नारद को, उनके चरित्र की परीज्ञा लेने के लिए भेजा। इस परीज्ञा में दानव सफलान हो सके। नाग्द के छलं में आकर उन्होंने कुमार्ग पर चलना आरम्भ कर दिया और इस प्रकार आपनी अजेयता खों बैटे तथा उपद्रवी बन गये। ऐसी न्थित आ जाने पर ही शिव ने उनके विरुद्ध चढाई की। जब बागासर को यह जात हुन्ना कि स्वयं भगवान शिव दानवीं को दण्ड देने के लिए क्राये हैं. तब वह 'शिवलिंग' को अपने सस्तकंपर रखकर, श्रीर शिव की महिमा का गान करता हुआ अपने नगर से बाहर निकल आया। उसकी प्रजा जिस दरह की अधिकारिशी बनी थी. वह सारा दएड अपने ऊपर लेने को तैयार हो गया। केवल उसकी एक ही प्रार्थना थी कि भगवान् शिव में उसकी भक्ति अञ्च एण रहे । बाणासुर की इस अद्भुत भक्ति का परिचय मिलने पर और उसकी प्रवादनस्ता से शिव अति प्रसन्त हुए और बाखासुर को अनेक बरदान ही नहीं दिये, ऋषितु उसके तीसरे नगर को विध्वस्त करने का संकल्प भी छोड़ दिया। शेष दो

लिग० : भाग १, प्रध्याय ७२ ।

२. मत्स्व० : अध्याव १२६-३२; अध्याव १८८ ।

नगरों को उन्होंने पृथ्वी की स्रोर ढकेल दिया, जहाँ एक कलास पर्वत के निकट स्रीर दूसरा स्वसन्दाहक पर जा गिरा।

तीमरी कथा दच-यज्ञ की है। पराणों में इसके विभिन्न संस्करण मिलते हैं. श्रीर इनसे इस कथा के वास्तविक अर्थ समकते में हुमें वडी सहायता मिलती है। इस कथा का सबसे पुराना रूप सम्भवतः 'वराह पुराग्' में है, स्त्रीर इसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इससे शिव के प्रति जो विरोध प्रारम्भ में था ऋौर शिव की उपासना को जिस अनादर से देखा जाता था, वह साफ कलकता है। पराणों के समय तक इसमें, शिव के पक्ष में, काफी हेर फेर कर दी गई थी और लगभग सभी अन्य पराणों में दत्त-यज्ञ के विध्वंस का सारा दोप दल के माथे मढा गया है। कथा के इन सब संस्करणों में ठीक-ठीक काल-भेद करना अत्यन्त कठिन है। हाँ, इनमें नान्यदाविकता का पट जितनी मात्रा में पाया जाता है. उससे मोटे तीर पर यह कहा जा मकता है कि इनमें से कीन-सी कथा ऋषे जाकत प्राचीन अथवा नवीन हैं। 'वायु पुराख्' की कथा के अनुसार ' दल ने एक यज्ञ प्रारम्भ किया जिसमें उन्होंने शिव को नहीं बुलाया । इसपर 'दधीचि' ऋषि कुपित हो गये ऋौर दच से शिव को ऋामंत्रित न करने का कारण पृष्ठा । इसपर दच्च ने उत्तर दिया कि वह ग्यारह रुद्रों को छोड़ कर और किसी रुद्र को नहीं जानते और वह यज्ञ का सारा सम्मान विष्णु को देंगे, जो यज्ञ के पति हैं। इसी बीच दच-पुत्री सती ने, जो शिव को ब्याही गई थीं, स्वयं भगवान् से उनके न बुलाये जाने का कारण पृष्टा । इसपर भगवान् शिव ने उत्तर दिया कि देवता आगें में तो यह प्राचीन प्रथा थी कि वे यज्ञ में उन्हें कोई भाग नहीं देते थे और वह स्वयं इस स्थिति से संतुष्ट थे। इस प्रकार यहाँ इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि दीर्घकाल तक शिव का उपासना को कोई मान्यता नहीं दी जाती थी। आगे चलकर कथा में कहा गया है कि सती के अनुरोध करने पर शिव अपना अधिकार पाने के लिए कुछ प्रयास करने के लिए राजी हुए। दच्च को दरड देने के लिए उन्होंने एक भयंकर जीव-विरमद्र की सृष्टि की। उथर सती के कोथ से भद्रकाली की सृष्टि हुई, जो बीरमद्र के सहायतार्थ उसके साथ गई। शिव के रन्ध्रों से ऋनेक 'रुद्र' भी उत्पन्न हो गये और वे वीरमद्र के अनुचर बने। इस प्रकार दलसहित वीरमद्र यज्ञस्थल पर पहँचा ऋौर जाते ही वहाँ सब को तितर-वितर कर दिया। उसने यज्ञ का विध्वंस किया अपेर देवता आयों को बन्दी बना लिया। उनके दयायाचना करने पर वीरभद्र ने उनसे शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। ऋन्त में स्वयं उच्च ने शिव की ऋगराधना की ऋौर तदनन्तर वह परम शिव-भक्त हो गये। सौर ऋौर ब्रह्म पुराकों में विलकुल इन्हीं शब्दों में यह कथा कही गई है । 'लिंग पुरास्' में इसको कुछ संद्येप से कहा गया है । अन्य संस्करलों में यहविध्वंस स्वयं भगवान् शिव करते हैं। इसका कारण यह बताया गया

१. बाबु॰ : २०, ८१ और आगे।

२. सीर० : ७, १० भीर भागे ; ब्रह्म० ३६-४०।

३. लिंग० : भाग १ अध्याब १००।

है कि दक्ष द्वारा शित्र का अनादर सती को असद्य हुआ। और उन्होंने यहारिन में कृट कर क्रयने प्राग्य त्याग दिये । इस रूप में यह कथा 'ब्रह्म प्रग्या' के एक अन्य अध्याप में भी दी गई है 1 वहाँ कथा इस प्रकार है कि दल ने जब भगवान शिव की ऋपने यहा में नहीं बुलाया, तब उनकी बड़ी पुत्री सती ने इसका कारण पुछा । दस ने कहा कि वह शिव के शत्र हैं; क्योंकि किसी पूर्व अवसर पर शिव ने उनका वर्धीचित सम्मान नहीं किया था और यह उनके अन्य जारामाओं की बरावरी करना चाहते थे, जीकि सबके सब प्राचीन विधियों की माननेवाले महर्षि थे। उन्न के इस कथन से पता खलता है कि शिव की उपासना को परभवरा के विश्वद और प्राचीन बाह्य ए धर्म के प्रतिकल माना जाता था। सती अपने पति के इस घोर अपमान को सहन न कर सकी और इस अस्तिम प्रार्थना के साथ कि अगले जन्म में भी उनके पति शिव ही हों, अभिन में कूद पड़ी। इस दुर्घटना की सूचना जब शिव को मिली तब वह कोच से भर गये । उन्होंने वक्रस्थल पर पहुँ चबर दत्तयज्ञ का विश्वंस किया और दत्त तथा ऋस्य उपस्थित देवताको तथा ऋषियों को शाय दे दिया। इस पर दक्त ने भी शिव को प्रतिशाप दिया। अन्त में ब्रह्मा ने दोनों को शान्त किया क्रीर दक्त ने भगवान शिव का उचित सम्मान कर उन्हें श्रंष्टदेव माना। इस रूप में यह कथा लगभग इन्हीं शब्दों में 'ब्रह्मारड पुरास्' में दुहराई गई है '। स्वयं 'ब्रह्मपुरास्' में भी यह एक बार ख्रीर दी गई है । यहां केवल इतना अपन्तर कर दिया गया है कि यक्त-विध्वंस होने के उपरान्त उपरिथत देवतास्त्रों ने विष्णु से साहाय्य याचना की स्त्रीर विष्णु ने अपने चक्र से शिव पर स्नाक्रमण किया। परन्त शिव उस चक्र को ही निगल गये और देवतागरा पुर्ग्रूप से परास्त हुए। अन्त में दब्ब ने शिव की स्तृति की और विष्या ने भी उसकी क्राराधना की तथा अपना चक्र वापस पाया। कथा के इस ा निर्माण में स्पष्ट ही शैव-सम्प्रदाय के किसी अन्यायी का हाथ है।

भगवान शिव के सम्बन्ध में जो अन्य कथाएँ रामावान महामारत काल में प्रचलित थीं, वे भी पुराणों में अधिक विस्तृत रूप में दी गई हैं। शिव के विषयान की कथा सब आवश्यक अंदों में रामायण-महाभारत की कथा के समान ही है और सब पुराणों में उसका लगभग एक ही रूप हैं। शिव की श्रीवा का वर्तारिवित्र ही हालाहल के गुजरने के कारण ही हुआ बताया गया है। उसका नीलवर्ग देवताओं को इतना प्रिय लगा कि उन्होंने शिव से प्रार्थना की, वह उस विष को वहीं रख लें। शिव ने ऐसा ही किया और इस प्रकार वह 'नीलकरठ' हो गये। 'मत्स्य पुराण' में यह कथा कुछ बदल कर कही गई है। यहां सारार-मन्थन का कारण यह बतलाया गया है कि शिव ने अमुरों के आचार्य शुक्ष को 'संजीवनी' वटी दे रखी था। उस संजीवनी से यह में मारे गये दानव फिर जीवित हो

१. लक्क : अध्याय २४।

२. ब्रह्मावड० : भाग ?, भाष्याय १३।

a. সূত্ৰ : কাল্যাৰ ংভং I

बायु० : ५०, ४६ व्यर कांगे। महासङ् । साम १, का भाव २६ । सस्य । का साम

इस्यादि ।

उठते थे 1 कथा में एक स्त्रोर परिवर्तन यह किया गया है कि सागर से हालाहल को सबसे पहिले निकला हुआ पदार्थ नहीं बताया गया है। कहा गया है कि जब सोम, श्री, उच्चैश्रवा, कौस्तुभ स्त्रोर पारिजात सागर में निकल स्त्राये, तब उनके बाद सागर के स्त्रौर मथा जाने के कारण उसमें से हालाहल निकला। इसे यहाँ 'कालकूट' कहा गया है, स्त्रौर यहाँ इसका मानविकरण भी हो गया है; क्योंकि इस कालकूट के परामर्श से ही देवतास्त्रों ने शिव से इसे ग्रहण करने की प्रार्थना की थी।

इसके बाद मदन बहन की कथा है। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, यह ऋब एक बृहद्कथा का श्रंग बन गई थी। इसका भी सब पुराणों में लगभग एक-सा ही रूप है "। ब्रह्मा के श्रादेश से देवताश्रों ने शिव का पार्वती से, जो पिछते जन्म की सती थीं, विवाह कराने का प्रयास श्रारम्भ किया, ताकि इनसे जो सन्तान हो, वह उनकी सेनात्रों का नेतृन्व कर सके। पार्वती भी शिव को फिर वर रूप में पाने के उद्देश्य से तपस्या कर रही थीं। देवताश्रों ने कामदेव को, शिव का ध्यान च्युत करने श्रीर पार्वती के प्रति उनमें श्रमुगग पैदा करने के लिए भेजा। परन्तु जैसे ही कामदेव ने श्रपना बाए संज्ञित किया, वैसे ही सगवान शिव ने श्रपने चित्त को किंचित् विद्धुव्य जान श्रपने नेत्र खोले श्रीर सामने कामदेव को देखकर कोध से भर गये। उसी च्यु उनके तृतीय नेत्र से एक ज्वाला निकली, जिसने काम को वहीं भन्म कर दिया। बाद में पार्वती के श्रमुनय से श्रथवा, जैसा कि कुछ पुराणों में दिया गया है, विरहत्यथिता कामपत्नी रित पर दया करके, शिव ने काम को फिर जीवित कर दिया; परन्तु श्रंग का रूप उसे नहीं मिला। तभी से काम श्रमंग कहलाता है।

'अन्धक' वध की कथा में, शिव का करूर रूप दृष्टिगोचर होता है । इस कथा में सबसे बड़ा विकास यह हुआ है कि अब शिव का मातृकाओं से साहचर्य किया गया है; जो सम्भवतः स्थानीय विवाद में शिव हैं। 'अन्धक' के वध का कारण उसका देवताओं से द्रोह ही नहीं था, अपित यह भी था कि उसने एक बार स्वयं पार्वती को हर ले जाने की चेष्टा की थी। जब युद्ध आरम्भ हुआ तब अन्धक के शरीर से रक्त की गिरी प्रत्येक बूँद एक नदा अन्धक वन जाती थी। इस प्रकार अन्धकों की एक सेना तैयार हो गई, जिससे देवताओं की सेना संकट में पड़ गई। इसका प्रतिरोध करने के लिए शिव ने माहेश्वरी देवी की सृष्टि की और साथ ही अनेक छोटी-मोटी देवियों को उत्पन्न किया, जो अन्धक के रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही चाट लेती थीं। इसके बाद शिव ने सहज में ही अन्धक का वध कर दिया।

नई कथात्रों में सबमें महत्त्वपूर्ण वह कथा है, जिसमें शिव-लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, यह बताया गया है। जिंगोपानना के प्रारम्भिक स्वरूप तो रामायण-महाभारत के

१. मतस्य० : ऋध्याय २४६-२५०।

२. मन्स्य० : १४४, २४७ और बागे ; सीर० ऋध्याय १५३ ; ब्रह्म**० ऋध्याय ७१** ःत्यादि !

३. मत्यकः १७९. २ और वागे ; बराहकः अध्याय २७; सौरकः अध्याय २१।

समय में ही द्वास हो गया था। पुराणों के काल तक 'लिंग' शिव का खर्बमान्य ऋरि सम्मानित प्रतीक बन गया था तथा उसकी उपासना दीर्घकाल ने स्थापित हो लुकी थी। परन्त, यह शिव-लिंग मुल रूप से जनने दिल सम्बन्धी था । इसका ज्ञान पौराणिक युग में भी था: क्योंकि अनेक प्रसंगों में इसको स्पष्ट रूप से शिव की जननेद्रिय कहा गया है। उदाहरणार्थ 'बायू पुराण' में जब शिव विष्णु खीर ब्रक्षा के समझ प्रकट होते हैं, तब उनकी 'ऊर्थ्यमेद' अवस्था में बताया गया है । ुिंि ों की कथा में भी 'शिव की जन-नेन्द्रिय की स्त्रोर फिर ध्यान स्त्राकृत किया गया है स्त्रीर स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि यह शिव की जननेन्द्रिय ही थी. जिसकी लिंग रूप में उपासना होती थी। इसी कारण लिंगोति की कथा में इसकी उपासना का समाधान अन्य उपायों ने किया गया है और शिवलिंग के उनने किए सम्बन्ध को लक्ष करने की चेष्टा की गई है। प्रसंगवरा इसी कथा हार हिंद को दिला और ब्रह्मा से बड़ा सिद्ध करने का भी प्रयास किया गया है। यह कथा भी ऋपने ऋष्वश्यक ऋंशों में सब पुराखों में लगभग एक सी ही है। परन्तु विश्वार की बातों में काफी विभिन्नता भी पाई जाती है । एक बार बढ़ा और विष्णु में यह विवाद खड़ा हो गया कि उनमें से कीन सर्वश्रेष्ठ है ? उस समय भगवान शिव एक लिंगाकार अमिनतम्भ के रूप में उन दोनों के समज्ञ प्रकट हुए और उनको इस स्तम्भ की और छोर का पता लगाने को कहा । विष्णु नीचे की अग्रेर गये अग्रेर ब्रह्मा उत्पर की अग्रेर, परन्तु कोई भी उस स्तम्म का अन्त न पा सका। अन्त में हार कर दोनों लौट आये। तब उन्होंने भगवान शिव को की सर्वश्रेष्ट माना और उनके 'लिंग' रूप का पर्थाचित सम्मान किया। इस कथा का जो रूप 'लिंग पुराख' में दिया गया है, उसमें शिव-लिंग का उत्कर्ष अपनी चरम सीमा को पहँचता है। इसके अनुसार जो अभ्नितम्भ विष्णु और ब्रक्षा के सामने प्रकट हुआ था, उसमें से सहको ज्यालाएँ निकल रही थीं, जो प्रस्तवाधन के समान देदीप्यमान थीं। उस ऋश्निश्नश्म कान कोई ख्रादि था. न मध्य ख्रीर न अन्त । जब बुका और विष्णु हार कर लीट आये, तब इस लिंगाकार अस्ति सम्म में एक 'ओम्' का चिह्न प्रकट हुआ और इसका सब देवताओं ने प्रग्य के रूप में स्वागत किया। इस प्रकार शिव-लिंग की उपासना का समाधान और समुत्कर्प किया गया! इस कथा में जिस प्रकार से लिंग की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, उससे लिंग का जननेन्द्रिय-सम्बन्ध बिलकल ही छिप जाता है। फलस्वरूप पुराग्यकाल के उपरान्त हम देखते हैं कि लिंग का इस ख्रादि-स्वरूप को लोग बिलकुल ही भूल गये।

पुरागों में पाई जानेवाली ऋन्य नई कथाओं का प्रासंगिक उल्लेख तो हम ऊपर कर ही चुके हैं।

१. बायु० : २४, ५६।

२. ब्रह्मागड०: भाग १, अध्याय १२७: अध्याय ५५, १०१।

वायु० : २४, ३२ और यागे ; अध्याय ४४ । ब्रह्मायड० भाग २, अध्याय २६ ।
 भीर०६६,१८ और यागे । ब्रह्म० अध्याय १३४ । लिग० अध्याय १७ ।

पीराणिक साहित्य का निरीजण समाप्त करने से पहले हमें जिस बात पर विचार करना है, वह है-शैवमन का अन्य मतों के साथ सम्बन्ध। 'पराण ग्रन्थी' की रचना के साथ भारतीय धर्मों के इतिहास में उस निर्माणकाल का ऋत्त होता है, जिसमें -- वैविक कर्मकागड के हास के बाद-वे विभिन्न विचार-वाराएँ, एएएना-विविधां और धार्मिक सिद्धान्त प्रचलित हुए थे, जिन्होंने धीरे-धीरे स्पष्ट और संगठित मतों का रूप धारण किया। यह सब मत एक ही समय में, एक ही प्रदेश में और एक ही जाति में साथ-साथ विकसित हो रहे थे। अतः यह स्वाभाविक ही नहीं: परन्तु अवस्यंभावी भी था कि पर्याप्त मात्रा में इनका एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक प्रभाव पढ़ा हो खीर इनके आचार-विचारों में भी काफी ा अन् प्रशास हुआ हो। इस काल में इन सब मतों का एक विस्तृत तुलनात्मक ऋष्ययन वास्तव में अत्यन्त अभीष्ट है: क्योंकि इससे एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हो जायगी, जिससे इस काल के बाद के धार्मिक विकास की समझने में हमें बहुत सहायता मिल सकती है। परन्तु, यहाँ हम इस समस्या का केवल एकांगी ऋध्ययन ही कर सकते हैं। केवल श्रीव धर्म को लेकर हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस समय में शैवमत का अन्य मतों के प्रति क्या रवैया था ऋौर इसका उनपर ऋथवा उनका इसपर क्या प्रभाव पडा? शैव-मत के सबसे निकट जो मत था-वह था विष्णुव मत । ये दोनों एक ही बेदोत्तर ब्राह्मण धर्म की दो प्रमुख शाखाएँ थीं और इन दोनों का केन्द्रीय सिद्धान्त वही एक मित्तवाद था। इन दोनों मतों के इस निर्माण-काल में पारस्परिक सम्बन्ध कैसा रहा, इसका कुछ आभास हमें ऊपर मिल चका है। हमने देखा था कि इन दोनों मतों के अनुयायी अपने-अपने स्त्राराध्यदेव को सर्वश्रेष्ट मानते थे। हमने यह भी देखा था कि इस एकेर्यन्याद को महरण करने के फलस्वरूप शिव और विष्णा की एक ही ईश्वर के दो नाम माना जाने लगा था । कम-से-कम इन दोनों नहाइल विश्वें में जो विवेकशील थे, वे तो ऐसा ही मानते थे। जन गांधारण की भी इस तथ्य का ऋछ स्त्राभास अवश्य था; क्योंकि इस तथ्य को समकाने के लिए इसका अनेक प्रकार से सुगम और लोकप्रचलित रूप दिया जा रहा था तथा 'त्रिमृर्ति' ऋथवा शिव और विष्णा की संयुक्त प्रतिमाएँ बना कर इसका मूर्त रूप दिया जा रहा था। सामान्यतः इन दोनों मतों के छन्याचियों के पारस्परिक सम्बन्ध ऋच्छे थे ऋौर इसका सबसे बड़ा प्रमारए विष्णु अथवा रिय-सम्बन्धी पुराख अन्थ हैं, जो शिव और विष्णु दोनों का ही माहात्म्यकान करते हैं। वास्तव में यह पुराख-प्रनथ उस समय के वैसे साधारण मनुष्यों की धार्मिक मान्यतात्रों को बड़ी सुन्दरता से प्रतिविम्बत करते हैं, जी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, और जो आचारार्थ शैव अथवा वैष्णुव मतावलम्बी होने पर भी दसरे मत के आराध्यदेव का सम्मान करते थे: क्यांकि वे समक्ते थे कि वह भी वही देवता है जिसकी वह स्वयं एक भिन्न नाम से उपासना करता है।

परन्तु इस तस्वीर का एक दूसरा रख भी था। हमने ऊपर देखा है कि जब यह प्रश्न उठा कि विष्णु और शिव में से किसको बड़ा माना जाय, तब इन दोनों देवताओं के उपासकों के लिए दो मार्ग खुले थे और उनमें से एक यह था कि वह एक दूसरे के दावों को मानने से साफ इनकार कर देते। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों ही मतों के अनुवाधियों में से कुछ

बहरू देखियों ने देना दिया भी। इन लोगों के ख़रिन्य के चिह्न हमें कार अन्ते के उन भागों में मिलते हैं, जहाँ हम श्रीय और वैज्यव मतों में गांडल किए मेर के अथम संकेत गाते हैं। इन्हरूराहरू कुछ स्थलों पर एक देवना का इसरे की ऋषेता ऋषिक उत्कर्ष दिखलाया गया है। यह इस साम्प्रदायिक भेद की प्रश्री काल जा है। शिव के सम्बन्ध में तो लिंगोल्यान की कथा में ही यह भेद कलक जाता है, जहाँ कहा गया है कि विष्णु में शिव की श्रेष्टता की माना और उनकी आराधना की। र माना ना तक में भी वही बात याई आती है: क्योंकि वहाँ भी एक स्थल पर कृष्ण शिव की महिमा का गान करने हैं और उनकी आराधना भी करते हैं। इसके ऋतिरिक एएए इन्हें में अनेक संदर्भ भी ऐसे हैं, जिनपर श्रीव संध-दायिकता का प्रमान है और जिनमें शिव की विष्णु से वहा माना गया है। 'सीर प्रासा' में जरा गया है कि कुम्माने अपना चक्र शिव से पाया था। बिहा पुरामा की एक कथा में शिव विष्णु का चक्र निगल जाते हैं और इस प्रकार अपनी अंध्वता का प्रमास देते हैं। इसी पुराश में एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि राम ने गोमती नदी के किनारे शिव की पूजा की थी। 'ीर एक्का' में अनेक स्थलों पर विष्णु को शिव की पूजा करते हुए अथवा शिव के माहात्म्य का बखान करते हुए वताया गया है<sup>3</sup>ं इसके विपरीत बेभ्सुब प्रास्त विध्या को शिव की अपेना बड़ा मानते थे। 'ब्रह्म-वैवर्त' पुरास में कहा गया है कि शिव विभा में से ही प्रकट हुए ख्रीर वे विष्णुभक्त थें। एक ख्रन्य ख्रध्याय में शिव विष्णु का गुलागान करते हैं और वैष्णुव भक्तों को वरदान देते हैं । विष्णुलोक को शिवलोक से ऊँचा माना गया हैं। विष्णु का इस प्रकार शिव से ऋषिक उत्कर्ष करने की प्रक्रिया में श्रीव-कथाओं वर भी बैध्युव रंग चढ़ा दिवा गया है। उडाहरगार्थ 'बहर्बवर्त' पुराख में संस्कृतरण की कथा में भगीरथ को विष्णुभक्त कहा गया है, ब्रीर वह कुण्ए की उपासना करते हैं। कुण्य की ही बार्थना पर संगा पृथ्वी पर उतरने को राजी हुई °। परेटा उन्ने की कथा में भी दिख श्रीर पार्वती पुत्र-प्राप्ति का वर पाने के लिए विष्णु की स्नाराधना करते हैं और स्वयं गरोहा की भी विष्णु काही अवनार मात्र कहा गया है।

ून प्रत्यों में कुछ ऐसे भी संदर्भ हैं, जहां वैष्णव और शैव मती का यह सांप्रदायिक भेद कुछ अधिक उम्र रूप धारण करता हुआ दिखाई देता है। इसमें शैव मनाइकन्दी ही अग्रसर रहे मतीत होते हैं; क्योंकि शैव पुराणों में ही यह सांप्रदायिक कर्नाच्या अधिक मात्रा में दिखाई देती है। उदाहरणार्थ, 'मत्स्य पुराण' में कहा गया है कि विष्णा की माया से

सीर० : ४१, १४५ और आगे ।

२. ब्रह्म० : ऋध्याय ३३।

३. लिंग० : माग १, २१, ४५, ६१ इल्यादि ।

४. ब्रह्मवै० : २,६।

५. ,, : भाग १, अध्याव १२।

६. ,, : भाग २, अध्याय २।

७. ., : भाग २, अध्याव १०।

माग ३, श्रध्याय ७-६।

विमोहित अज्ञानी जन ही भगतीय की महिमां को नहीं जानते. जो शिव की प्रिय हैं। वीय प्रांगा में दक्ष यह के प्रसंग में दक्ष अपने अपको विषयभक्त और शिवद्रोंही बताति हैं। परन्तु 'सीर पुरासा में हमें प्रथम बार शैव कौर वैभ्याव मतों के बीच रपष्ट विरोध के चिह्न पाने हैं। सौर पुरासा उतना ही शिवपची है, जितना कि 'ब्रह्मवैवर्त पुरासा' विश्यपदी है। इस प्राण में समस्त अजीवों की निन्दा की गई है कि वे यम के अधिकार में हैं. और शैव यम के ऋषिकार से परे हैं? । इस पुराण में और 'लिंग पुराण' में ऋशैवों के प्रति ऋसहि-ण्यता की सलक भी दिखाई देती है। इन दोनों में ही उपमन्य की कथा के प्रसंग में सच्चे भीव की दिवा की मिन्दों करकेवालों को मार डालने का खादेश दिया गया है<sup>8</sup>। यदि किसी राजा के राज्य में कोई पारवाफी भी शिव की निन्दा करता है तो उसके सारे पूर्वज घोर नरक की यातना भोगते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति रखनेवाले कटरपंथी लोग यदि बैप्खवमत के प्रसि है प रखेते हो ती कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। 'सौर पुरास' में एक ऐसा ही शिव-भक्त कहता है कि विध्या की माया से विमीहित मृदजन उस शिव की महिमा को नहीं पहचानते, जिससे ब्रह्मा और विष्णु समेत सब देवताओं की उत्पत्ति हुई हैं । शिव भीर विष्णु की समता की बास कहना सरासर विषर्भ है: क्योंकि भगवान शिव के अनुग्रह ही से तो विष्णा ने वैकुरूठ का ऋाधिपत्य पाया था"। जो शिव और विष्णा की समता की चर्चा भी करता है, वह असंख्य युगों तक गन्दगी में रेंगनेवाले कीड़े के रूप में जन्म लेता है और जी शिव की विष्णु से हीन मानता है, वह तो साद्मात् चारहाल है, जन्म से न सही; परन्तु कर्म से जो कि उससे भी बहुत बुरा है'। शैव और वैष्णव मतों का इस परस्पर द्वेप का सबसे स्पष्ट उदाहरण राजा 'प्रतर्दन' की कथा है'। यह राजा एक सच्चा शिव-भक्त था श्रीर इसकी सारी प्रजा भी शैव थी। इन सबके सदाचार के फल-स्वरूप इनके पूर्वज भी तर गये, नरक शीघ ही खाली हो गया और यम के जिम्मे कोई काम करने को न रह गया ! ऐसी डालत देखकर इन्द्र ने एक 'किसर' को राजा 'प्रतर्दन' की प्रजा में 'विधर्म' फैलाने के लिए मेजा । यह किन्नर 'प्रतर्दन' की प्रजा में आकर उन्हें विष्णु की उपासना की ओर प्रेरित करने लगा और अपने इस दुष्प्रयत्न में यहाँ तक सफल हुआ कि राज-सभा तक में कुछ लोग उसके द्धित प्रचार से प्रभावित हो गये। 'उसने स्वयं राजा के सीमने अपने तर्क प्रस्तुत किये और रिकोशासना की निन्दा तथा विष्णु की उपासना की प्रशासना की।

१. मत्स्व० : १६३, ५६।

२. वादु० : ३०, ८१ और ऋागे।

३. सीर॰ : ६४,४४।

४. ,, : ३६, ३३। लिंग० माग १, ऋध्याय १०७।

थ. " : ३८, ६४।

६. ,, : ३८,१६।

७. ,, : ३८,६६।

**π.** ,, : ∀ο, ₹ξ-₹७ !

<sup>€. ,, : ₹⊏,</sup>૬૪Ι

नाम प्राप्त कुद्ध हुआ; परन्तु उसने बड़ी जनावीचना से काम लिया और इस समस्या पर निर्मुय देने के लिए एक धर्म-सभा बुलाई। परन्तु उसी समय सम्भवतः इन्ह का आदेश कार - के आमंत्रित सदस्यों की बुद्धि में प्रवेश कर गया, जिसके फलस्वरूप सद्या में खलवली मच गई और कोई निर्णय न हो सका। इसका फल यह हुआ कि अनेक स्रोग नास्तिक हो गये। राजा ने अभी तक 'किन्नर' की दृष्टता को नहीं जाना, और वह मन में बहुत दुखी हो गये। इस बीच जो लोग सद्धमं के पथ से हिम गये थे, उनके पूर्वज स्वर्ध-च्यत हो गये । संयोगवश विष्णु ऋपनी महानिद्रा से जागे और ऋपने मुख से शिव की सर्वश्रेष्ठता की घोषणा की। अन्त में देवलाओं ने भगवान शिव को सारी प्रतिशिक्षित से क्रवगत कराया ऋौर तब शिव से राजा 'यतर्दन' को सक्षा ज्ञान दिया ऋहे को इस प्रदर अनर्थ के दोषी थे. उनको दरह देने की अनुमति दी। तब राजा ने विखर और उसके जनगरिको को प्राया-दंड दिया । शैबो श्रीर बैप्याबो की पारनपरिक सटमाइना से इर होने पर भी इस कथा से उन नहरं िं की मनोबुलि का स्पष्ट पता चलता है, जिनके द्वारा इस साम्प्रदायिक इन्द्र का सूत्रपात हुआ और इसके फलस्वरूप ही सकता है. इनमें कहीं-कहीं संबर्ध भी हुआ हो। इस संबर्ध का एक संकेत हमें 'उ ' जिन्हा की कथा में मिलता है जो पहली बार महाभारत में दी गई है । पुराखकारों ने इस कथा का प्रयोग शिव के ऊपर विष्णु का उत्कर्प प्रकट करने के लिए किया। विष्णु और ब्रह्माएड पराखों में यह कथा लगभग एक ही तरह से कही गई है । 'ऊपा' का पिता 'वाखासर' परम शिव-भक्त था. और जब उसे कृष्ण के विरुद्ध लड़ना पढ़ा तो मगवान शिव उसकी सहायता के लिए आये और कृष्ण और वास का यद विष्णु और शिव के महासंघर्ष में परिस्तृत हो गया। ऋन्त में शिव की पराजय हुई और उन्होंने विष्णु से 'बागासुर' को झमा कर देने के लिए जिनती का: क्योंकि बाजा उनका सचा और परम भक्त था। जिस रूप में यह कथा श्चाब पाई जाती है. उसका अन्त विष्णु के इस मित्रतापुर्ण कथन से होता है कि वह और शिव तो बास्तव में अभिन्न हैं। इस प्रकार इस कथा को उस समय प्रचलित धार्मिक मावनाओं के अनुकूल बना लिया गया है। परन्तु इसकी मुख्य कथा में हमें श्रीव और बैष्णव सतावल स्वियों के परस्पर संघर्ष का आभास मिलता है, जिसमें बैष्णवों ने अपसे-आपको विजयी बताया । इसके दिलीत रौदों ने नर्सिंह और शरभ अवतारों के रूप में विक्या हीर हिंद के बढ़ की कथा का विकास किया, जिसमें शिव विभ्या पर विजय पाते हैं। यह कथा 'लिंग पुराना' में दी गई है '।

वैष्ण्य मत को छोड़कर अन्य मतों के प्रति शैंगों का क्या रवेंगा था, इस विषय में पुरारहों से हमें बहुत-कुछ पता नहीं चलता। जहीं-तहीं अशैंगों की निन्दा की गई है और शिक्र-निन्दकों के प्रति अगिशाहरा प्रकट की गई है, यह प्रसंग हम ऊपर देख ही चुके हैं। इसके अनिरिक्त सीर पुराण में उन लोगों की गणना भी की गई है, जिनको शैंव

१. महाबारतः समा० ४०, २४-२६।

२. विष्युः : मान १, कथ्याच ३१; प्रदासकः भाग १, प्रायास २०४

**ই. জিন০ : মান ই,** জাড়াল (১-বিট্ড

विधमीं मानते थे '। इनमें 'चार्वाक.' कौल. कापालिक. बौद्ध और जैन भी गिनाये गये हैं। इन मतों के साथ शैवमत का मेर वैष्णवमत की अपेद्धा बहुत अधिक गहरा और मीलिक था। वैष्णव मत तो फिर भी उसी सनातन ब्राह्मण-धर्म का एक श्रंग था. जिसका एक ख्रांग स्वयं शैवमत था। दोनों एक ही वैदिक धर्म पर आधारित थे और दोनों वेदों को ही अ ति मानते थे। परन्त यह अन्य मत तो ब्राह्मण-धर्म के आधार को ही नहीं मानते थे। अतः इनमें और ब्राह्मण धर्म में संघर्ष पैटा होना अप्रत्याशित नहीं था तथा अचम्भे की बात तो यह है कि पराशों के समय तक हमें इस संघर्ष का कोई स्पष्ट संकेत मिलता ही नहीं। साधारण रूप से धार्मिक सहिष्णता की जो भावना हमें अशोक के शिलालेखों में दिखाई देती है, वही सदियों तक हमारे धार्मिक जीवन का एक प्रमुख ऋौर श्रावश्यक श्रंग रही। भास, श्रश्वघोष, श्रद्धक, कालिदास तथा श्रन्य लेखकों की कृतियों से इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। जब प्राण्-काल में संगठित संप्रदायों की उत्पत्ति हुई. तभी से इस सांप्रदायिक संघर्ष की नींव भी पड़ी। साथ ही यह कहना पड़ता है कि इस साम्प्रदायिक संघर्ष में शैवमत सदा ऋागे रहा। बौद्ध ऋौर जैन मतों के विरुद्ध ब्राह्मरा-धर्म की रज्ञा करने का बीड़ा ऋपने सिर उठाकर शैव लोग बड़े उत्साह से इन मतों के सिद्धान्तों का खण्डन करने में लग गये। 'सौर पुराण' में कहा गया है कि इन मतों के सिद्धान्तों के प्रभाव से लोग वेद के सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते थे त्रीर त्रज्ञान में पड जाते थे। ऋतः शैन राजा का कर्तव्य था कि वह बौद्धों ऋौर जैनियों तथा ऋन्य सब विधर्मियों को अपने राज्य में न आने दे। नास्तिकों आदि का तो इस देश में कभी भी कोई विशोप प्रभाव नहीं हुआ; परन्तु बौद्ध और जैन मतों के विरुद्ध शैवों ने जो निरन्तर बुद्ध किया, वह पुराणीत्तर काल में शेव मत के इतिहास का एक प्रमुख लच्च है। इसी के फलस्वरूप बौद्ध मत तो इस देश में लुप्तपाय हो गया और जैन मत की, ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रविद्वन्द्री बन कर खड़े होने की. शक्ति नष्ट हो गई। इस संघर का कछ परिचय हम अगले अध्याय में पार्वेगे। परन्तु 'पुरास अन्थ' नाधारस रूप से पूर्ववर्ती धार्मिक साहित्य की परिपारी का अनुसरण करते हैं, और ब्राह्मधर्म के सिवा जिन अन्य धर्मों का उस समय देश में प्रचार था, उनके विषय में कोई चर्चा ही नहीं करते।

१. सौर॰ : ३=,५४।

## पष्ट अध्याय

पिछले अध्याय में हमने देखा है कि पुरायों के समय तक शैवमत पूर्ण विकासत और संगठित हो चुका था तथा वेदोचर ब्राह्मण धर्म के दो प्रमुख मतों में से एक बन गया था। इसका प्रचार भी समस्त भारत में था। जहां तक शैवमत के स्वरूप का प्रश्न है, उसका विकास अब समाप्त हो गया था। उस समय में आज तक सार्श्वतः उसका स्वरूप वही रहा है, जो पुराया काल में था। केवल उसके दार्शनिक पद्म का विकास होता रहा और वह पुरायोचर काल में ही जाकर अपनी पूर्ण विकासत अवस्था को पहुँचा। इसको छोड़कर जो कुछ भी और नवीनता हमें दिखाई देती है, वह शैवमत के प्रमूप कि के कुछ बाह्य क्यों में नवा है उसके के अन्य मतों के साथ सम्बन्धों में ही कि हो है है । पुरायोचर काल में अपन के अन्य मतों के साथ सम्बन्धों में ही कि है है है । पुरायोचर काल में अपन कोई नई बात हुई, तो वह की है जनन के अन्यर ही विभिन्न सम्प्रदायों की उत्यत्ति। यह प्रक्रिया प्रत्येक धर्म में उसके सुख्यापित हो जाने के बाद, अनिवार्य रूप से होती है। परन्तु वर सकर हुए भी ईसा की तेरहवीं सदी तक हो चुका था और उसके बाद शैवमत में कोई कहने योग्य नया विकास नहीं हुआ। अतः तेरहवीं सदी तक पहुँचकर ही हम अपने इस दिस्तर्शन को समाप्त कर देंगे।

ईसा की छठी राताब्दी से लेकर तेरहवीं राताब्दी के अन्त तक के काल को हम पुरायोक्तर काल कह सकते हैं। इस काल में जो सामग्री हमें उपलब्ध है, वह कुछ उत्तिक्ति है और कुछ साहित्यक। उत्तिक्ति समग्री में सबसे पहले तो रिखालेख हैं। फिर इस काल के अनेक मन्दिर और भगवान शिव की प्रतिमाएँ हैं। दूसरे अभिलेखों से जो बातें हमें पता चलती हैं, वे मन्दिर और प्रतिमाएँ उनके उदाहरण स्वरूप हैं, अथवा उनकी पुष्टि करते हैं। साहित्यक अभिलेखों में सर्वप्रथम तो अनेक धार्मिक प्रत्य हैं, जिनका रीवमत से सीधा सम्बन्ध है और जो अधिकतर रिख्य में वाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय के प्रचुर लौकिक साहित्य से भी हमें पर्याप्त मात्रा में तेनी प्रतिक बातें ज्ञात होती हैं, जो इन धार्मिक प्रत्यों से उपलब्ध श्रीव पर्याप्त मात्रा में तेनी प्रतिक बातें ज्ञात होती हैं। अतः इस काल में श्रीवमत का क्या स्वरूप रहा और इसमें क्या विकास हुआ, इसका हमें खासा उपल्डा हान हो जाता है।

इस काल में शैवमत के विषय में सबसे प्रमुख बात यह है कि उत्तर चीर उत्तर की उत्तर चीर उत्तर की उत्तर चीर उत्तर की इसके दो सुराष्ट्र रूप हा गये। यह एक व्यावहारिक ज्ञान की बात है कि किसी भी उन्ने के स्वरूप पर उनके अनुवाधियों की प्रकृति और स्वभाव का बहुत गहरा प्रभाव प्रमूप पहला है। एक ही धर्म दो विभिन्न प्रकृति और स्वभाव के लोगों में फैलने पर विभिन्न रूप धारण कर लेता है। अतः शैवधर्म जब दिल्ला भारत में फैला, तब वहाँ भी यही हुआ। प्राणीय का में प्रथम बार जब वह दिल्ला में अपने विकसित और संघटित रूप में दिखाई पड़ता है तब उत्तर भारत के शैवमत के स्वरूप से भिन्न इसका एक निश्चित स्वरूप यन गया था। अतः यही ठीक होगा कि इन दोना का अनुग-अलग निश्चित जिल्ला वाय।

उत्तर भारत में करात वस्ते द्वारा श्रीय मत का स्वरूप और उसकी प्रकृति दोनों ही निर्धारित कर दिये गये थे। यहाँ पुरागोत्तर काल में सबसे पहले हमें उत्तरकालीन गुप्तवंशीय राजाओं तथा उनके उत्तराधिकारी नरेशों के शिलालेख मिलते हैं। उनमें शैवमत का जी स्बरूप दिखाई देता है. वह सारांशतः पोरागिक ही है। छठी शताब्दी के राजा 'यशोधमी' के शिलालेख का हम ऊपर उल्लेख कर ही चुके हैं। सातवीं शताब्दी में राजा 'ऋदित्यसेन' के 'इक्टून किनालेक' में कार्तिकेय का उल्लेख किया गया है स्त्रीर उसको शिव का वास्त्रविक पत्र माना गया है। इससे पता चलता है कि स्कन्द-जन्म की मलकथा इस समय तक विरम्तप्राय हो चुकी थी । सातवीं शताब्दी में ही राजा 'ऋनःतवर्मा' का नागार्जुन पर्वत का राफालेख है। इसमें शिव और पार्वती की प्रतिमाओं का उल्लेख किया गया है. जिनका उस राजा ने इस स्थान पर प्रतिष्ठापन किया था र । उसी स्थान पर इसी राजा के एक दसरे शिलालेख में देवी द्वारा महिपासर के वध की कथा की श्रोर संकेत किया गया है. और देवी की कल्पना यहाँ उनके उम्र रूप में की गई है। इस देवी को पार्वती से ग्रिभिन्न माना गया है। इसका कोई नाम यहाँ नहीं दिया गया: परन्त राजा के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि उसने इन्हीं गुफाओं में कात्यायनी की एक मर्त्ति का प्रतिष्ठापन किया था श्रीर एक गाँव भवानी को समर्पित किया था। सातवीं शताब्दी के ही महाराज 'प्रवरसेन' द्वितीय के दो लेख भी मिले हैं-एक 'छम्मक' का ताम्रपत्र श्रीर दसरा 'सिवानी' का शिला-लेख। इन दोनों में 'भारशिव' नाम के एक शैव सम्प्रदाय का उल्लेख किया गया है. जिसके अनुयायी शिवलिंग को सम्मान-पूर्वक अपने कन्धों पर लेकर चलते थे । उस समय यह सम्प्रदाय काफी महत्त्व रखता होगा: क्योंकि अनके गढ 'मावनाग' को 'महाराजा' की उपाधि दी गई है। उनका गंगाजल से अभिषेक किया जाता था। समस्य रहे कि त्रिपरदाह की कथा के पौराखिक संस्करकों में से एक में बाकासर को इसी प्रकार मस्तक पर शिव-लिंग उठाये अपने दुर्ग से बाहर निकलते हुए बताया गया है। अतः यह सम्भव है कि इस कथा में एक वास्तविक प्रथा की ओर संकेत हो. और 'भारशिव' सम्प्रदाय का जन्म पौराणिक काल में ही हो गया हो । आगो चल कर हम इस सम्प्रदाय को एक नये रूप में और नये नाम से अभिहित पार्वेगे।

सातवीं शताब्दी के शिलालेखों से हमें यह भी पता चलता है कि अभी तक विभिन्न मतों में साधारण रूप से परस्पर सहिष्णुता का भाव था। पिछले अध्याय के आरम्भ में हमने देखा था कि गुप्तवंश के राजा यद्यपि स्वयं वैष्णुव थे, फिर भी वे अन्य मतों का संरच्या करते थे और उनको यथोचित सहायता भी देते थे। इन मतों में शैवमत भी शामिल था। इनके उत्तरवर्ती राजाओं ने भी साधारणतया ऐसी ही सहिष्णुता दिखाई। इस समय के शिलालेखों में भी प्रायः जहाँ एक देवता की स्तृति की जाती है, वहाँ अन्य

१. C. I. I. : भाग ३ प्लेट २८, पृष्ठ २००।

२. ,, : ,, ,, ३१ ,, २२३-२६।

<sup>. ,, : ,, ,,</sup> ३१ ,, २२३-२६ ।

४ ,, : ,, ३, ३४ ,, २३५ ।

देवताओं का स्तवन तथा प्रशंसा हो जाती है। उदाहरख के लिए ५४५ ईन्सी के राखा 'हरिवर्मा' के 'सांगलोई' वाले ताम्रपत्रों में—पद्मिप दानकत्तां शेव है श्रीर शिव को ही सबंभेष्ठ देवता मानकर उनकी स्तुति करता है, नणि उनके शिव, विप्यु श्रीर ब्रह्म तीनों को प्रशाम किया है '। श्रानेक दूसरे शिलालेखों में भी हम यही पाते हैं। इसी समय के दो श्रान्य शिलालेखों में भी हम यही पाते हैं। इसी समय के दो श्रान्य शिलालेखों में भी हम यही पाते हैं। इसी समय के दो श्रान्य शिलालेखों में भी हम यही पाते हैं। इसी समय के दो श्रान्य शिलालेखों में भी हम वहलेख किया गया है। इनकी जनसाधारण में उपामना होती थी, यह हम 'हन्त्रात्र दिश्व' नाटक में पहले ही देख श्राये हैं। ये मातृकाणें उनकी मातृकाशों से भिन्न हैं, जिनका पुराखों में उसलेख हुआ है श्रीर जो 'एउट प्रशानित तथा शिव श्राया पार्वती के उन्न रूपों में उनकी सहचरी हैं। यहाँ इन मातृकाशों को माताएं माना गया है। जहाँ तक विदित होता है, इनका स्वमाव सीम्य श्रीर मंगलकारी था तथा समृद्धि श्रीर सुख-माति के लिए उनकी हुना की जाती थी '। स्कन्दगुप्त के पिता किया सम्बन्ध कार्तिकेय ने किया गया है। इससे यह सम्मावना होती है कि यह मातृकार्ण शिक्ष त्वान को पाने श्रीर पालने उपनी एकिए हान है। ही ती नहीं हैं, जिनका स्वन्द जन्म की कथाओं में उसलेख हुआ है। परन्तु इस विषय में रिज्या गण हैं। हैंग से बुद्ध कहना कठिन है।

इन शिलालेखों से हमें तत्कालीन उपासना विधि के विषय में भी कुछ जान होता है। सभी मतों के अपने-अपने मन्दिर थे, जहाँ नियमित रूप से पुजारी रहते थे। प्रायः सभी शिलालेख ऐसे ही मन्दिरों को बनवाने, उनमें देवमूर्तियों के प्रतिष्ठापन कराने और इन मन्दिरों ने एक निया उनके पुलारियों के निर्वाह के लिए दिये गये दान की व्यवस्था कराने का उल्लेख करते हैं। यह मन्दिर तत्कार्यीन शामिक जीवन के केन्द्र बन गये ने ही मन्दिरों के पुजारी विशेष त्योहारों पर जनता ही पूर्व दियारे भी जरने नारे थे।

छुठी और सातवी शताब्दी के जिलालेखों से जो कुछ हमें पता चलता है, तत्कालीन साहित्यिक सामग्री से उसकी पुष्टि होती है । इस सामग्री में 'वरही' और 'वाराभाइ' के गद्य-काव्य सबसे अधिक महत्त्व के हैं । उरही छुठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुए थे और उनके 'वर्णुनार किट' से उस समय की धार्मिक स्थिति का मली प्रकार पता चल जाता है। जहाँ तक शैव मत का सम्बन्ध है, इस ग्रन्थ में देश के विभिन्न भागों में अनेक शैव मन्दिरों का उल्लेख किया गया है। उनमें जिस प्रकार पूजा आदि होती थी, वह बिलाकुल पौराणिक ढंग की थी। कुछ शेव मन्दिर तो बड़े प्रसिद्ध हो गये थे और जुन्हर से लिए उनके दर्शनार्थ आते थे। संप्रवादिक विद्धेष का बोई संकेत हमें इस श्रंथ में नहीं कितना केवल जैनों का, दरही ने कहीं-कहीं उपहादाईक, उन्लेख किया है ।

महाकवि 'बाएभट' के दो गणकाव्य हमें उपलब्ध हैं। एक 'हर्य-चरित' स्त्रीर

१. डरियमी के मरेगलेर्ड ताअवश्व B. I. १, १४, वृष्ट १६६ ।

२. स्वामी मद्भका देवगढ़ शिलालेख १,१८, ५४ १२६।

उदाहरकार्थं काशी में 'मिनिनुके श्वर' ( उच्छ्वास ४ ) भीर आवस्ती में 'अध्यक्तेश्वर' ( उच्छ्वास ४ )

४. उदाहरखार्थं उच्छदान-- २ ।

दूसरा 'कादम्बरी' । बाख स्वयं शैव ये ख्रीर इन दोनों प्रत्यों के प्रारम्भिक श्लोकों में उन्होंने भगवान् शिव को एकेश्वर माना है जो स्वयं को त्रिमूर्ति के रूप में व्यक्त करते हैं' । कादम्बरी में उन्होंने उड़्जियितों के विश्वतिष्ठ्यान भगवान् महाकाल के मन्दिर का भी उल्लेख किया है, जिसका वर्णन कई शताब्दियों पहले महाकवि कालिदास ने भी 'मेघदृत काव्य' में अपने अनुपम लिलत ढंग से किया था । स्वयं महारानी विलामवती उस मन्दिर में पूजार्थ जाती थीं । इसके ख्रतिरिक्त 'बाण मह' शैव वर्म-नव्यती संपूर्ण पौराणिक देव-कथात्रों से पूर्णतया परिचित ये ख्रीर अपने दोनों गद्यकाच्यों में उन्होंने विविध शैव-कथात्रों का रथन-स्थान पर उल्लेख किया है । इन उल्लेखां में भी हमें कहीं किसी सांप्रदायिक संघर्ष अथवा विद्रोध का कोई निश्चित संकेत नहीं मिलता । एक बात ख्रवश्य है कि 'बाण' ने 'हर्ष-चरित' काव्य को उस स्थल से ख्रागे नहीं लिखा, जहाँ सम्भवतः महाराज 'हर्षवर्द्धन' ने वौद्ध धर्म ग्रह्ण कर लिया था । यह बात भी कोई निश्चित नहीं है; परन्तु यदि इसे ठीक माना जाय तो हम यह ख्रतुमान लगा सकते हैं कि शायद उस समय ब्राह्मण और वौद्ध धर्म के प्रति यह स्थरचे क्रवल किब की ख्रपनी व्यक्तिगत हो ख्रीर उस समय इन दो धर्मों के बीच साधारण रूप से जो सम्बन्ध थे, उनको प्रतिविभित्रत न करती हो ।

सातवीं शताब्दी के मध्य में राजा हर्षवर्द्धन के राज्य-काल में चानी यात्री ह्यून-साँग ने भी भारत का भ्रमण किया था। उन्होंने यहाँ के ऋपने ऋनुमव लिखते समय तत्कालीन धार्मिक ऋतस्था के विषय में भी बहुत-कुछ कहा है। भगवान् शिव ऋौर उनके मन्दिरों का, जो सारे भारत में पाये जाते थे, उन्होंने प्रायः उल्लेख किया हैं। वर्तमान कच्छ के समीप 'लांगल' स्थान पर उन्होंने एक महान शैव मन्दिर का वर्णन किया है, जो प्रस्तर-मूर्तियों से खूब ऋास्पित थां। कुछ उद्धरणों से हम यह भी ऋनुमान लगा सकते हैं कि उस समय तक शैव सैपदायों का भी ऋस्तित्व हो गया था। इनको हम ऋागे चल कर देखेंगे। 'ह्यून-सांग' के लेखों से हमें पहली बार ब्राह्मण ऋौर बौद्ध धर्मों के बीच संघर्ष का संकेत मिलता है, यद्यपि इस संघर्ष ने कोई उम्र रूप धारण नहीं किया थां।

त्रव हम त्राठवीं और नवीं शताब्दी के शिलालेखों को लेते हैं। इनमें भी शैवमत का रूप सारांशतः पौराणिक ही है। जब कभी भगवान् शिव का स्तुति की जाती थी तब उनको सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था और उनकी उपासना साधारण पौराणिक ढंग से

```
    कादम्बरी : प्रस्तावना श्लोक १-२।
    हर्षचरित : ,, ,, १, २।
    कादम्बरी : बम्बई संस्कृत सीरीज. पुष्ठ ६०।
```

दः कादन्यसः : बस्यहं सम्हत साराज, पुष्ठ ६०। ४. . . ६१।

५. **ब**ून-सांग की यात्राएँ ः बोल का अंग्रे जी अनुवाद [हू.वस्त क्रोरिएंटल सीरीज ः भाग २ ]

कुछ, ११४, २०२; भाग २: कुछ ४४, ११६, १२७, २६२,

२६३, २७६।

६. ,, ,, : भाग २, एक २७७ ।

७. ,, ,, : भाग २, पुष्ठ २१४, २२०, २१ ।

की जाती थी'। अनेक नामों से उनकी मूर्तियों के प्रतिष्ठापन का उल्लेख किया गया है। नवीं शताब्दी की पहली विजनाय प्रापित में देवी की दुर्गा नाम से आराधना की गई है और उनके स्वरूप में उनके उम्र तथा सीम्य दोनों रूपों का पूर्ण सम्मिश्रण दिखाई देना है'। अन्य प्रशस्तियों में शिव की अष्टमूर्ति का उल्लेख किया गया है। विभिन्न मतों के परस्पर सम्बन्ध अभी तक वाज मानवा अच्छे थे। मह ७ ई० के प्रणान नेना 'दिन्तवमां' के एक शिलालेख में भगवान बुद्ध की स्तुति के बाद ही एक श्लोक में विष्णु और शिव की स्तुति की गई है। इसी प्रकार मह १ ई० के 'कवकराज सुवर्णवर्ष' के स्तवाले ताम्रपत्रों में पहले भगवान 'जिन' की स्तुति की गई है, और वह समस्त लेख किसी कि व्यक्तियां की गई है। हिर भी इसी के दूसरे श्लोक में विष्णु और शिव से भी उल्लाक्त प्रार्थना की गई है। ।

ईसा की आठवीं गरावती के एक जिल्ला के में में हैं कर में एक नये विकास का करा करात है। या गायत हो के कि करा करिए कि यहाँ हमें मैं कर में स्कार है। या गायत हो के कि कर करिए कि यहाँ हमें मैं कर में स्कार हों मिलता, यद्यपि वह प्रथा सम्भवतः पहले भी रही अवश्य होगी! यह है— कि मिलतों में दासियाँ अपित करने की प्रथा। तथाकथित तालेश्वर ताम्रपत्रों में, जिनका समय सम्भवतः सातवीं से नवीं शताब्दी तक का है, 'बोटाओं' का उल्लेख किया गया है। यह वह कि कि कि होती थीं, जिन्हों सगवान् शिव की सेवा करने के लिए मन्दिरों को अपित कर दिया जाताथा। उनको क्यान्या कार्य करना पहला था, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है; परन्तु कुछ अस्य शिलालेखों में पुरुष 'दासों' का भी इसी प्रकार मन्दिरों को अपित किए जाने का उल्लेख हुआ है। इससे हम अनुमान कर नकते हैं कि वे परिचर और परिचारिकाएँ सम्भवतः साधारण नौकर थे, जो मन्दिर में सफाई आदि का काम करने थे तथा जिनके बेतन, भौजन आदि का खर्चा दानकर्ता उठाता था। इनमें और देवदासियों में अन्तर था, कि का नक्त के समर्पण किये जाने का ढंग बिल्कुल मिन्त था और जो दासियाँ नहीं, अपितु संभानत कुलों की पुत्रियों होती थीं।

दसवीं से तेरहवीं शताब्दी तक के शिला लेखों में शैवमत के साधारण स्वरूप में कोई अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता! 'खजुराओं' शिलालेख नम्बर ५ में, जिसका समय १००० ईस्वी है, मगवान रिय को 'एकेट्यर' माना गया है और विष्णु 'बुद्ध' तथा 'जिन' को उन्हीं का अवतार कहा गया है'। इसी पिला लेख में शिव को 'वैद्यनाथ' की उपाधि भी दी गई है, जो उनके प्राचीन 'मिषक' रूप की याद दिलाती है। सन् ११६२ ईस्वी के 'सुबनेश्वर' स्थान पर 'स्वप्नेश्वर' के शिलालेख में उन देवदानियों की चर्चा की गई है जो सुबनेश्वर के

१. उदाहरखार्थ लखमगढल शिलालेख : E. I. माग १, १०८ १२ ।

२. E.I.: माना १, पृष्ठ १०४।

३. ,, , : भाग २१, कुछ १४०।

४. ,, ,, : भाग १, वृष्ठ १४८।

४. ,, ,, : भाग १, वृष्ठ १४=।

शैव मन्दिर में तृत्य करती थीं । इन लड़कियों को स्वयं महाराज ने मन्दिर का समर्थित किया था। उत्तर भारत में बहुत कम ऐसे अभिलेख हैं जिनमें देवदासी प्रथा का उल्लेख किया गया है और वह शिलालेख उनमें से एक है। इससे प्रमाखित होता है कि इस समय तक इस प्रथा का प्रचार उत्तर भारत में भी हो चला था, यद्यपि वह यहाँ बहुत नहीं पेल सकी।

बारहवीं शती के कुछ अभिलेखों में हमें प्रथम वार शैव और अन्य मतों, विशेषतः बीद मत, के बीच संघर्ष का प्रमाण मिलता है। 'नारहनात्ते' के 'बुराऊ 'शिलालेख में वर्गशिव नाम के एक शैव-भक्त की चर्चा की गई है, जो दिच्च में गया और वहाँ एक त्थान पर एक बीद प्रतिमा को एक उसने कुद्ध हो, उसे हटा दिया । 'जाजल्ल-देव' के 'मल्हार' शिलालेख में, जिसका समय ११५० इंन्वी है, इस संघर्ष की ओर और भी त्यष्ट रूप से संकेत किया गया है। जिस व्यक्ति की त्मृति में यह शिलालेख लिखा गया था, वह शैव था—जो चार्वाकों के अभिमान के लिए अभिन के समान, बौद्ध सिद्धान्त-सागर के लिए साद्यात् अगस्त्य अप्टिष के समान और दिगम्बर जैनों के लिए काल समान था। इससे पता चलता है कि उस समय शैव मतावलम्बी इन तीनों मतों का सिक्ष्य विरोध कर रहे थे।

इस काल में शिव की प्रतिमाएँ देश-भर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इनसे केवल यही सिद्ध नहीं होता कि इस काल में शैंव मत का खूब प्रचार था, ऋषितु अपन्य अभिलेखों से जो कुछ इमें पता चलता है, उसकी पुष्टि भी होती है। इसके अतिरिक्त इन प्रतिमान्त्रों से इम यह भी जान सकते हैं कि कितने विविध रूपों में भगवान शिव की उपासना होती थी। पुराग्काल तक यदापि शिव की उपासना का एक सामान्य रूप निर्धारित हो गया था; फिर भी जिन रूपों में उनकी यह उपासना की जाती थी, वह अनेक थे। पुराखोत्तर काल में शिव के यह विविध रूप बने ही नहीं रह, ऋषित उनकी संख्या में और भी वृद्धि हो गई। शिव के मुख्य रूपों में से उनके खनेक गौख रूपों की भी उत्पत्ति हुई। अगवान शिव के इस रूप वैविध्य का एक कारण यह भी था कि उनके यह ऋनेक रूप उनके कार्यानुकूल थे। अपना प्रत्येक कार्य करने के लिए मगवान् एक विशेष रूप धारण करते थे । शिव की विभिन्न प्रतिमाएँ उनके विविध रूपों के प्रतीक स्वरूप हैं ऋौर कलाकारों ने इनमें, पुराखों में विख्ति शिव के काव्यमय अधवा लाइखिक कल्पित चित्र का यथार्थरूप से चित्रण करने का प्रयत्न किया है। मगवान् के सौम्य रूप को प्रदर्शित करनेवाली सर्व-प्रथम उनकी साधारण मानवाकार प्रतिमाएँ हैं, जिनमें उनको खड़ा हुआ अथवा बैठा हुआ दिखाया गया है। उनकी ऋाकृति सुन्दर है ऋौर वह प्रायः चतुर्भु ज होती है 31 इन प्रतिमात्रों के एक विशेष रूप को 'इन्सिन्टिं' कहा जाता है। इसमें भगवान् की कल्पना एक आचार्य तथा विद्या और कला के अधिकातृ-देव के रूप में की गई है, जिनका व्यान

१. E. I. माग ६, वृष्ट २०० ।

२. ,, ,, १, ,, ६४।

इ. यहाँ शिव-प्रियमध्यों का जो वर्णन किया गया है, वह प्रधानतः श्री गरापति राव की पुस्तक 'हिन्दू श्राहकानोत्राफो', भाग २ पर श्राधारित है।

श्रीर ज्ञान निज्ञास करते हैं। इन प्रतिमाश्री में भगवान शिव की मृति के चारी श्रीर पशुक्री, सर्पो, बनियो अथवा देवी का चित्रण किया जाता है और प्रष्टन्मि में बन्द प्रदेश रहता है। शिव पार्वती के परिसाय के अधिक जनगण्यामान की किलागा करते सर्विधी में भी शिव की आकृति सुन्दर है। 'मुन्यंष्टक' प्रतिमाओं में शिव की उन आठ मरियो का चित्रसा किया जाता है, जिनमें भगवान स्वयं को स्यक्त करते हैं। 'महेग्रमन्ति' प्रतिमान्नी में मगवान की कल्पना लब्दा, पालियता और संहर्ता के रूप में की गई है। इसके अतिकिक कुछ मृतिया भगवान के दाशंनिक त्वरूप का चित्रण भी करती थीं। इनकी 'सदाशिव' अथवा 'महासदारिय' मृतियां कहा वाता था। अपेर ये मगवान के सर्वोत्तम 'स्वस्त निष्ठत्य' रूप की प्रतीक थीं। इस प्रकार की एक मृति 'एलीपेंटा' गुका में है। कुछ स्नम्य मृतियाँ शिव की जिलेशकरण को दर्शाती हैं और पत्थर अथवा चातु की बनी हुई हैं। इस प्रकार की ग्रीनगड़ी में सबसे अधिक प्रख्यात िन्हीं हैं, जिनमें अशा और विष्णु को शिव के दोनों पत्ती से ऋार्विभत होते हुए विस्ताया गया है। इसके ऋतिरिक्त शिव की पूर्वनारिका प्रतिमा का भी बहुत प्रचार हुआ प्रतीत होता है। इन 'ग्राईन रिहर' प्रतिमास्त्रों का वर्णन हम िछने छ या भें कर खुके हैं। इनमें से 'बादामी' के करनर मन्तिर की खीर हित्सकोगामा और कि किस्सा की मुर्तियाँ सबसे प्राचीन हैं। इनका समय सातवीं **शताब्दी** है। कॉस की एक अर्थनारीश्वर मृति में एक श्रुक को भी चित्रित किया गया है. जो संभवत: अभिन है, जिसने शिव और पार्वती की रितलीला को भंग करने के लिए यह रुप धारण किया था। 'जिलिशियर' की सबसे प्रक्यात मूर्ति एलिकेंटा की गुका में है।

स्पश्चन शित्र की 'त्रिमृति' और 'ल्रायंनानीश्यन' प्रतिमाओं के अतिरिक्त उनकी एक अन्य प्रकार की प्रतिमार्थ भी बनाई जाती थीं, जिनको 'हर्यर्थमृति' कहते थे। इनमें प्रतिमा के एकार्द्ध में शिव और द्वितीयार्द्ध में विष्णु को चित्रित किया जाता था। स्पष्ट ही यह प्रतिमा इन दोनों देवताओं के तादास्य को प्रकट करनी थी। इनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। 'बादामी' के लन्दर मन्दिर में एक ऐसी ही 'हर्यद्ध' मृति मिलती है—कुछ अन्य स्थानों में भी ऐसी ही मृतियां मिली हैं।

शिव के कूर रूप को लेकर भी विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएँ बनाई जाती थाँ । इस सबका एक सामान्य लदाया यह है कि इनमें देवता को दिष्टिन दिखाया गया है। बराह की तरह मुख में से बाहर निकलते हुए ये दंष्ट्र कूरता के रुद्धिगत प्रतीक बन गये थे। शिव के कूर रूप पर आधारित इन प्रतिमाओं में सबसे अधिक प्रचार उनकी भैरियों मूर्ति का या। इनमें भगवान की आहति भयावह, उनका शरीर दिगम्बर अथवा कृत्तिवासा और सर्पवेष्टित दिखाया जाता था। कहीं कहीं एव काले रंग का कुला भी उनके पास खड़ा हुए। जिल्ल किया जाता था। कहीं कहीं एव काले रंग का कुला भी उनके पास खड़ा हुए। जिल्ल किया जाता था, जो प्राचीन वैदिक कह के मृत्यु देवता स्वरूप की याद दिलाता है। कुछ अन्य प्रतिमाओं में उनके 'विपुरारि' रूप को भी चिवित किया गया है, जिसमें उन्होंने दानवों के तीन पुरों का दहन किया था। शिव की कुछ प्रतिमाई 'लिस्स मूर्ति कहलाती हैं, जिनका संकेत शिव-हारा उच्चार प्रयंग की ओर है। इन मूर्तियों से स्वयद हो जाता है कि इस समय स्वयं शिव को ही वीरमह माना लगा थ — वर्षों सुरारों में विश्वित

'वीरमद्र' वह था, जिसे भगवान् शिव ने दत्त्यज्ञ को नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया था। इसके अतिरिक्त 'अधीरमूर्तियों' में शिव के 'कपाली' स्वरूप को चित्रित किया गया है। इन प्रतिमाओं में शिव को नील-कंठ, इञ्च्यावर्ण और मुंडमाला धारी दिखाया गया है। अन्य मूर्तियों के समान यहां भी शिव 'दंष्ट्रिन' तो हैं ही। इन 'अधीरमूर्तियों' की पूजा शमशान भूमि में संभवतः कापालिकों द्वारा की जाती थी। 'महाकाल' मूर्तियों में शिव को फिर कृष्णवर्ण दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त इनमें वह सुरापान भी कर रहे हैं और पावती का आलिंगन भी कर रहे हैं। स्पष्ट ही इन मूर्तियों में उनके विलास-प्रिय स्वरूप का चित्रण किया गया है। परन्तु इन 'महाकाल' प्रतिमाओं की उपासना विलकुल साधारण ढंग से होती थी, और हम देख ही चुके हैं कि उज्जियनी का महाकाल मन्दिर की गणाना भारत के सर्वप्रख्यात शैव मन्दिरों में होती थी।

शिव में कालस्वरूप की एक विशेष प्रतिमा भी बनाई जाती थी, जिसमें उनको 'मल्लारि' कहा जाता था। इस रूप में उनके साथ कुत्तों का विशेष रूप से साहचर्य रहता था। प्रतिमाल्लों में शिव को स्वेतास्वानेही दिखाया गया है ल्लीर उनके साथ एक या ऋषिक कुत्तों भी रहते थे। इन प्रतिमाल्लों की उपासना संभवतः 'मल्लारि' सम्प्रदाय के लोग करते थे, जिनके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध था कि वे कुत्तों की तरह रहते ल्लीर व्यवहार करते थे।

शिव के उपर्युक्त स्वरूपों के ऋतिरिक्त उनके नटराज खरूप का चित्रण मूर्तिकारों को ऋतिष्रिय था और यह प्रतिमाएँ बहुत ही लोक-प्रिय हो गईं। इस रूप में शिव का नाम ही 'नटराज' पड़ गया था और प्रतिमाओं में .उन्हें 'ताएडव' नृत्य करते हुए दिखाया गया है। वह जटाधारी, कृत्तिवासा और चतुभुं ज हैं और ललाट पर चन्द्र तथा सिर पर गंगा को धारण किये हुए हैं। कहीं-कहीं इस रूप में उनको 'गज' दानव का पैरों तलें मर्दन करते हुए भी दिखाया गया है, जिसका वध करके उन्होंने ताएडव नृत्य किया था तथा जिसकी ऋति को उन्होंने ऋपना वस्त्र बना लिया था। ये नटराज मूर्तियाँ प्रस्तर और धातु दोनों की ही बनती थीं और देश के प्रत्येक भाग में पाई गई हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर भारत में शैव मत का रूप सारभाव से पौराणिक ही रहा और किसी समय भी शैव मत के इस रूप में कोई भारी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि पौराणिक ब्राइग्ए धर्म का प्रभाव यहाँ सदा प्रवल रहा और उससे हटकर चलना किसी भी मत के लिए प्रायः असंभव था। इसके विपरीत दिव्यण में स्थिति सर्वथा भिन्न थी। प्रारम्भ से ही दिव्यण भारत की एक अपनी विकसित सम्यता थी। वैदिक और तदनन्तर ब्राइग्ण-संस्कृति के केन्द्रों से यह प्रदेश बहुत दूर था तथा इसी कारण जिन धार्मिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का प्रावल्य उत्तर भारत में रहा, उनका प्रभाव यहाँ उतना अधिक नहीं पड़ा। आर्यसम्पना यहाँ तक फैली तो जरूर, परन्तु बहुत धीरे-धीरे और यहाँ का पूर्ववर्ती सम्यता के साथ बहुत-कुछ सम्मिश्रत होती हुई। यद्यपि यहाँ के लोगों ने आर्यसंस्कृति को अपना भी लिया, तथापि उन्होंने अपना इतना व्यक्तित्व जरूर रखा कि जिस संस्कृति को उन्होंने अपनाया, उसपर अपनी एक स्पष्ट छाप डाल दी और उसे अपने रंग में रंग लिया। इसी तरह बद्यपि पौराणिक ब्राइग्ण-धर्म का प्रचार दिव्यण में भी हुआ —और

सारभाव से उत्तर और दिवाण भारत का बाबण धर्म एक ही अन्याणि पुराणीचर काल में दिवाण भारत के धार्मिक विचार और आचार, कई महत्वपूर्ण अंशों में, उत्तर भारत से भिन्न में। यह भिन्नता पुराणीचरवानीन सैंव मत के स्वरूप से भली प्रकार प्रकट हो जाती है। इसका वाह्य स्वरूप ता वैसा ही रहा, जैसा उत्तर भारत में। परम्तु गुणाण की अवनित के बाद दिवाण में कई शिलशाली शांज्यों का उत्तर हुआ और इसके फल-स्वरूप वहाँ के जावन के प्रत्येक चेत्र में एक बड़ी हलाचल पैदा हुई। धार्मिक चेत्र में वह हलाचल किसी अन्य चेत्र से कम न थी। देश में शैवमत का सर्वाधिक प्रचार था और भरावान शिव की उपासना के लिए अनेकानेक मन्दिर वन रहे थे, जिनमें से कुछ तो वास्तव में बड़े भव्य वे। छठी से तेरहवीं शताबदी तक दिवाण भारत में वास्तुकला के उत्तमोसम उदाहरणों की सृष्टि हुई। इनमें मदुरा और एलोरा के महान मन्दिर ही नहीं, अधित अनेक अपेडाहत कम प्रत्यात मन्दिर भी निक्ति है, जो विशेष व्यक्तियों अधवा संस्थाओं ने बनवाये थे और उनका खर्चा चलाने के लिए दान भी दिया था। इन मन्दिरों में भगवान शिव की जो प्रतिमाण स्थापत की गई थीं, वे लिगाकार अथवा मानवाकार दोनों प्रकार की होती थीं और उत्तर भारत की प्रतिमाओं की तरह उनके रूपों में मी वैसी ही विविधता है।

परन्त दक्षिण भारत में शव नगाव निवयों की धार्मिक भावनाएँ उत्तर भारत के शैंबों से बहत मिन्न थीं। इसका कारण सम्भवतः तत्कालीन इंडिंग की ऋत्यधिक मानकता श्रीर कुछ स्वामाविक अधीरता थी। इसी से इन लोगों की भक्ति उत्साहपूर्व होती थी श्रीर किसी भी मतमेद के प्रति ये अपेनाकृत असहिष्ण होते थे। इसके फल-स्वरूप यहाँ धार्मिक संघर्ष होना स्वामाविक ही नहीं, अपित एक तरह से अनिवार्य हो गया। छठी शताब्दी में और उसके बाद यही हुआ और दक्षिण भारत धार्मिक अविश्वविद्या का केन्द्र बन गया। इंसबी सन की प्रारम्भिक राताब्दियों में यहाँ विभिन्न मती का प्रचार हो गया था। पांचवीं शती के खन्त तक तो किसी प्रमुख संघर्ष का कोई संकेत हमें नहीं मिलता । इस समय तक दक्तिए में ब्राह्मण, बीद्ध और जैन धर्मी का प्रभाव एकमा एक मा हो गया था। यदि किसी एक धर्म का कुछ ज्यादा समय तक प्रावल्य गहा, तो वह जैन धर्म का था। अपतः इस समय से इन तीनों धमों में उत्कट संघर्ष चला और अन्त में शैव मत की विजय हुई। इसी कारण परायोत्तर काल में दिवाण भारत में शैवमत का जो सबसे प्रमुख सदाया है. वह उसका संघर्षात्मक स्वरूप और अन्य मतो के प्रति उसकी करणियातः है। उनर भारत है जो मनोवृत्ति केवल कहरपंथी शैवों की थी. दक्षिण में वही मनोवृत्ति नामान्य है। गई और शब मत ने बीड और बैन धर्मों के विरुद्ध एक विकट संग्राम छेड दिया । इस संग्राम का क्रान्त तभी हका जब दक्तिण में इन दोनों धर्मों का पूर्ण रूप से हास हो गया। उस समय के समस्त श्रीब साहित्य पर इस संघर्ष का प्रभाव पड़ा है।

सातवीं शती में दो प्रसिद्ध श्रीय संत हुए हैं- 'कार्यना' खीर 'खण्यर' । इसके

इन दोनों सन्तों के जीवन भीर कृत्यों का वृत्तान्त सुख्यतः श्री सी० वी० यत० अध्यर की अंग्रेजी पुत्तक 'श्रीदिजिन एंड अन्ती (इन्टरी अधिक शैक्षिक्त इस स्वत्य इक्ष्टिया) कर आधारित है।

जीवन-बत्तों से ज्ञात होता है कि छठी शती में दक्तिण में जैन धर्म का प्रावल्य था। जैना के उद्धत व्यवहार श्रीर उनका जनकियुना के फलस्वरूप उनमें श्रीर शैवों में तीव संघर्ष चला। बे हो संत उन लोगों में से बे, जिन्होंने तर्क और न्त्रयं अपने आचार तथा कार्यों से जैनियों के दावों को छिन-भिन्न कर शैव मत की माख बढ़ाई। सन्त 'सम्बन्दर' तो विशेष रूप में जैनों को बराजित करने के काम में ही जी-जान से लग गये। उन्होंने ऋपने प्रत्येक 'पृदिगम' में जैनों की निन्दा की है। एक 'पदिगम' में उन्होंने भगवान शिव को वह सैनिक कहा है. जिसने जैनों को इराया। एक किंवर ती भी प्रचलित है कि एक बार जब 'सम्बन्दर' मदुरा में थे, जो उस समय जैन धर्म का एक वड़ा भारी केन्द्र था, तब कुछ जैन विद्वे पियों ने उनकी कुटिया में आग लगा दी। परन्तु जैसे ही 'सम्बन्दर' ने शिव की स्तुति में एक 'पदिगम' कहा, वैसे ही यह आग तुरन्त बुक्त गई। इसी प्रकार के अन्य चमत्कारों की भी चर्चा उन्होंने अपने 'पदिगमों' में की हैं, जिससे जैनों को भुँह की खानी पड़ी। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इस संत ने शैवों ऋौर जैनों के संघर्ष में सिक्षय भाग लिया तथा जैनों को परास्त करने में उनको पर्याप्त सफलता मिली। सन्त 'ऋप्पर' प्रारम्भ में जैन थे. परन्त बाद में शैंव हो गये। यह बात स्वतः शैत्रमत की बढ़ती हुई साख का प्रमासा है। 'ऋष्पर' भी 'सम्बन्दर' के समकालीन थे। अपने एक पद्य में उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन की अपेर संकेत किया है और जैन-सिद्धालों को पापोन्सख बताकर उनकी निग्दा की है। 'सम्बन्दर' तो गरूयतः भक्त ही थे: परन्त 'त्रप्पर' संत होने के साथ-साथ एक बड़े विद्वान श्रीर कवि भी थे। इन दोनों सन्तों का दिल्ए भारत में जैन-धर्म को पराजित करने में बड़ा हाथ था।

इन दोनों सन्तों के कुछ समय बाद 'मिण्कवासगर' हुए, जिन्होंने 'तिरुवासगम्' की रचना की। जो कार्य 'ऋप्पर' ऋौर 'सम्बन्दर' ने जैनों के विरुद्ध किया, वही 'मिण्किनासगर' ने बौद्धों के विरुद्ध किया। इनकी रचना में जैनों की, शैवों के प्रसुख प्रतिद्वनिद्धयों के रूप में, कोई चर्चा नहीं है। इससे यह ऋनुमान लगाया जा सकता है कि 'ऋप्पर' ऋौर 'सम्बन्दर' जैसे लोगों के प्रयत्न सफल रहे, ऋौर जैनों के पैर उखड़ गये थे। इसके विषयीत 'चिरम्वरम्' में 'मिण्कवासगर' ऋौर बौद्धों के बीच शास्त्रार्थ की एक परम्परागत कथा चली ऋाती है, जिसमें 'मिण्कवासगर' की मारी विजय की ख्याति से दिशाएँ गूँज उठी थीं '। इस शास्त्रार्थ का ऋायोजन स्वयं राजा ने किया था, ऋौर इसमें सहल द्वीप के सबसे बड़े बौद्ध विद्वान् को ऋपने धर्म की रज्ञा के लिए खुलाया गया था। यदि इस कथा में कुछ भी ऐतिहासिक तथ्य है, तब 'मिण्कवासगर' की यह विजय बड़ी निश्चयात्मक सिद्ध हुई होगी और इससे बौद्ध धर्म को बड़ा भारी धक्का पहुँचा होगा।

इन प्रख्यात सन्तों के ऋतिरिक्त उस समय में अनेक ऐसे लोग अवश्य हुए होंगे, जिन्होंने इसी प्रकार ऋपने धर्म के प्रचारार्थ शास्त्रार्थ ऋादि में सफल होकर और अन्य साधनों से तथा अपने आचार से शैंव मत की कीर्ति को बढ़ाया होगा। इनमें से कुछ का जीवन-वृत्त एक ग्रन्थ में दिया गया है, जो 'पेरिय पुराख' के नाम से प्रसिद्ध है। इन लोगों की एक विशेष उपाधि थी—'नयनार'। इनमें से एक नयनार 'निज्ञशिव नेदुमर' के

१. 'तिस्वासनम': जी व्यू विषय का संस्कृतवा, भूमिका, पृष्ठ ६७ ।

जीवन-वृत्त में कहा गया है कि उसने अपने प्रिवृद्धिकों से अधिक महान् चमत्कार दिखाकर शैव धर्म की उत्कृष्टता का प्रमाण दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जनसाधारण का ऐसे चमत्कारों पर बढ़ा जिर्जाम था और उन्हों को वे किसी भी मस की उत्कृष्टता अथवा हीनता की कसौटी मानते थे। एक अन्य नयनार मिर्वृद्धिक्षण के जीवन-वृत्त में जैनों की उद्ग्रहता की चर्चा का गई है। 'एनको वेलले ही, जलको की मन्त्रों पर अखा रखनेवाले साधारण भद्र लोग हर से अलग हट जाते थे।' दूसरी और उत्तर प्रमाण के जलकर प्रभा भा कुछ अत्युत्ताही और कहरपंथी शैवों की उद्ग्रहता और अन्य धर्मों के प्रति अमहिष्णुता भी कलकती है। 'एरिपण्ड नयनार' ने एक हाथी और उन्हें गंच राज्यालों का केवल इस कारण वस कर दिया था कि संपोणक्ष उस हाथी ने पूलों की एक टोकरी को जो किसी श्रीव-मन्त्रि में अर्थनार्थ जोनवाली थी, उत्तर दिया था। कालाचिंग चयनार' ने एक रानी की नाक इस लिए काट ली थी कि उसने शिव के पूजार्थ रखे हुए पुष्पीं की सूँच लिया था। इन हो उत्तर रखों में उन्ने बच्चा होता है, जो बौद्ध और जैनों के प्रति और भी उन्न कप से अमहिष्णु रहे होंगे।

अब यह देखना है कि दक्षिण भागत में श्रीकों का बैंग्णाबों के प्रति क्या क्षेत्रा था। ईसवी सन् की प्रारम्भिक राताव्दियों में इन दोनों के सम्बन्ध अच्छे थे, जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख आये हैं। धार्मिक सहिष्णुता की जो भावना उस समय सर्वत्र पाई जाती थी, वह बैप्णवों में भी उसी मात्रा में थी, जितनी स्वस्य मनावलियकों में । पाँचवीं राताब्दी ईस्वी में सन्त विस्मृत्तर ने शैवार से वा संस्कृत से वामिल में उपसूक्त किया था। उस समय में श्रीव और वैष्णव मतों में परत्यर सदभावना थी, ऋरि सारभाव से विष्णु और िय की एकना की माना जाता था। इक्षिण भारत में वैध्यव 'खालवर' कहताते वे स्वीर एक बैष्णव भक्त 'पेवांसवर' ने तिरुपति में भगवान् शिव का वर्णन इस प्रकार किया है-"उनकी खुली जटाएँ स्त्रीर उस्तत मुकूट, उनका समकता ६ सा परश् स्त्रीर देहीप्यमान सक. उनके शरीर को आविष्टित करते हुए सर्प और सुवर्ण मेखला, सचगुच पुनीत है। इस प्रकार जल से छलकती हुई नदियों से घिरे हुए भगवान शिरीश ने दोनों रूपों को ऋषने में संयुक्त कर लिया है '।" परन्तु तिरुमूलर के ही समय में शैवो और वैष्णवा की परत्पर अर्द्धा के प्रथम संकेत भी हमें मिलते हैं। कहते हैं कि स्वयं तिस्मूलर ने सम्भवतः वैष्णुकों को लक्क्ष करते हुए यह कहा था — 'यदि लघु चूित के लोग ईश का ऋनादर करते हैं ऋीर कहते हैं कि उनको देवलोक से निर्वासित कर दिया गया है, तो उनकी दशा उस तीतें जैसी होगी जिसे बिल्ली ने एकड़ रखा हो । यह कथन हमें तुरन्त शिव के विरुद्ध उन आर्चेषों का स्मरण कराता है जिनकी चर्चा पुराणों में की गई है। हो सकता है कि उस समय दक्किण भारत में कुछ वैष्णव ऐसे भी थ, जो शिव और उनकी उपासना की निन्दा करते थे। इसकी पृष्टि तत्कालीन वैष्णव सन्तों के चरित्रों से भी होती है। उनसे हमें पता चलता

सी० वी० एन० अय्यर: 'स्रोरिजिन एंड उपले हिम्झी झाँक शैविक्स इन साउथ इश्डिब!' एड २१४।

है कि बैण्युव खालवरों में से कुछ ऐसे भी थे, जिनमें नामार निया का खावेश अधिक था खीर जी खुले खीय मन का विरोध करने थे। ऐसा ही एक बैण्युव संत निनमंतिराई खालवरे था जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह शैवों को सर्वथा विवेकहीन मानता था। खन्य खालवरों की भी इसी प्रकार की कई उक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यद्यपि किसी समय भी शैवों खीर बैण्युवों में वह कहुता नहीं खाई जो शैव, वीद्ध ख्रथ्या जैन धर्मों के बीच पाई खाती थी, तथापि जैसे जैसे समय बीतना गया, इनमें प्रतिस्पद्धां बहुती ही गई खीर ब्राह्मणोत्तर मनी का पराजय के बाद जब दक्षिण भारत में केवल ये ही वो प्रधान मन रह गये, तब यह प्रक्रियद्धां तो खीर भी उत्कट हो गई।

इन साहित्यक प्रमारों के बाद यह ब्राइचर्य की यात है कि दक्षिण भारत में वैशाणिक और परागीत्तर काल के शिलालेखों में काफी समय तक इस धार्मिक प्रतिद्वन्द्विता का कोई संकेत नहीं मिलता । छठी शताब्दी की बन-तृपति मल्लदेव नन्दिवमां के 'मदायन्तर' तामुख्यों में शिव और विष्णु का साथ-साथ स्तवन किया गया है और इन टोनों के उपासकों में परस्वर विरोध की कोई चर्चा ही नहीं है। सन् ७७७ ईस्वी की राजा प्रथ्वी कींग महाराजा के 'रापसंत कर तासकों में प्रारम्भ में विक्षा की क्राराधना की गई है. तदनन्दर एक शेव-मन विष्यासीय की सम्मानपूर्वत चर्चा की गई है। ये ताम्रपत्र स्वयं एक जैन-मन्दिर के सहायनार्थं दान देने के सम्बन्ध में जिले गये थे। स्यारहवीं शती के सोमेश्वर देव प्रथम के बालगैन्वे शिलालेख में भी शारम्भ में भगवान 'जिन' की खुति की गई है ऋौर फिर विष्ण की। शिलालेख की खन्तिम पंक्तियाँ इस प्रकार है—"महाराज की इच्छा से प्रस् नागवर्मा ने एक की करकार 'जिन' का, एक भगवान् विष्णु का, एक भगवान् ईश्वर का और एक मन्दिर बानवसे देश के सन्तों का बनवाया '।" अवः ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय को धार्मिक और अध्याधिक संघर्ष चल रहा था, वह सर्वव्यापी नहीं था. रुकेर कर अमेरा विवर्ध तक ही सीमित था । साधारण रूप से तृपतिगण ऋौर ऋत्य व्यक्ति इस संबर्ध से अलग रहे, और पुरानी सहिष्णुता की भावना को ऋपनाये रहे। श्यारहवीं शती के अन्त में तथा बारहवीं शती के शिला-लेखों में हमें पहली बार ार्गित संदर्भ के 'कुछ संकेत सिलते हैं। इस समय 'ऋकलंक' नाम के एक विद्वान सन्त ने काजित जैन सहावल स्विपं की आशास्त्रों को कुछ समय के लिए फिर जगा दिया और इनका अब बौद्धों से, तथा श्रीकों का इन दोनों से तीत्र संघर्ष चल पड़ा । सन् ११२८ ईस्वी के आवण बेलगोल शिलालेख े में सन्त अकलंक के प्रति बौद्धों के द्वेप की ऋोर संकेत किया गया है। इसी शिलालेख के एक अन्य भाग में कहा गया है कि जैन सन्त चिमलचन्द्र ने बीबी, प्रमुपती, कार्यानकी, कापिली (सम्भवतः मांकप्रादी) और बीद्धों को प्रास्त किया था। इस विमलचन्द्र का उल्लेख सन् ११८३ ईसवी के अन्य जैन शिलालेख <sup>\*</sup> में भी हन्ना है, और यहाँ नी उनके हैं के किया अन्य सम्प्रदायों को परास्त करने की चर्चा की गई है।

ह. I. A. भाग €. यह १७६ ।

२. योध्यापिता क्यांटिकाः भाग २. २० ५४ ।

<sup>ी. :</sup> समि है, सेव १०४ )

'पेरिय पुराण' से हमें शैयमत के कुछ नये लक्षणों का भी पता चलता है, जिनका प्रादुर्भाव अब हो रहा था, और जिनका अस्तित्व उत्तर भारत में कहीं नहीं था। सम्भवतः यह द्रविड जाति की अपेदाकृत अधिक भाषुकता और तन्जन्य धार्मिक उत्साह का ही फल था कि उन्होंने भक्तियाद के सिद्धान्त से यह स्थामाधिक निष्कर्ण निकाला कि सर्व्य सकी से वर्ण और लिंग का कोई भेद नहीं किया जा सकता: क्योंकि सबसे सक्चे भक्त भगवान की दृष्टि में समान होते हैं। अतः उच्छ अधिक उत्साही शीवों ने वर्षा और लिंग के भेद को सोड डाला और सब सच्चे शैबों की संपूर्ण समता का प्रचार किया। एक निकृष्ट वर्ग के स्यक्ति को भी, यदि वह सच्चा भक्त था, उसी सम्मान का ऋषिकार था जो एक उस्च वर्ग के भक्त को दिया जाता था। 'पेरिय पुरासा' में स्वयं नयनारों के सम्बन्ध में कहा गया है कि इनमें कुछ बाहरण थे, कुछ बैल्लाल और कुछ तो आदिवासी जातियों के थे। एक आदि शैव बाह्मरा 'सन्दर मृति' ने निम्नवर्श के नयनार 'सेरमन पेरमल' के साथ मीजन करने में कोई संकोच नहीं किया था। एक और उच्चवर्ण के नयनार सुन्दर ने एक नर्तकी से विवाह किया था। व्याध जाति के कन्नपा और नन्द की, जो सदये शिवभक्त थे, उतना ही सम्मान प्राप्त था और उनको उतना ही पुनीत माना जाता था, जितना श्रेष्ठ कुल के बाद गी की। इसके श्रतिरिक्त इसी पुराण में ब्राह्मण शैव भक्त 'नाभिनन्द श्रक्तिगल' की कथा भी खाता है, जिसको सब बर्गों के स्पर्श से द्वित होने का संकोच हुआ। और इसीलिए भगवान ने स्वयं उसकी भर्त्सना की तब उसे श्वपन में भगवान ने दर्शन दिये और कहा कि जिन लोगों का जन्म 'तिरवास्र' में हुआ है, वे सब के सब शिव के गरा हैं।

परन्तु वर्गमेद की परम्परा ने हिन्दु समाज में बड़ी गहरा जह पकड़ की थी, और कुछ शवों द्वारा इस प्रकार उसकी उपेद्धा किये जाने से समाज की एक पुरानी और सुदद स्ववस्था को अपन महुँचना था। अतः यह कोई अचरण की बात नहीं कि शैंवों में जो पुराने विचारों के ये और जो परम्परागत नीति नियाती का आदर करने थे, उन्होंने इस नये आचार का कड़ा विरोध किया हो। जो शैंवों के प्रतिद्वन्द्वी थे, उन्हें इन श्रीवों को विधमों कह कर शैवमत पर आचेप करने का एक सुन्दर अवसर मिल गया। शायद यही कारण था कि पहले-पहल शैंव आगमों को देश के सम्मानित धार्मिक साहित्य में स्थान नहीं दिया गया। केवल बाद में जब शैंव मत दिवाण भारत का प्रधान धर्म बन गया, और जब उसने अपने बाह ला-धर्म विरोधी सिद्धान्तों और प्रधानों का त्याग कर दिया, तभी शैंव आगमों को मान्यता प्राप्त हुई।

शैवमत में भक्ति पर जो जोर दिया जाता था, उसका असर अन्य दिशाओं में भी हुआ। जिन इत्यों को साधारणतया जघन्य समका जाता था, वही इत्य यदि कोई भक्त अपने धार्मिक उत्साह में करे तो उनको चस्य ही नहीं, अपितु स्तुत्य भी माना जाने लगा। जैसा कि 'श्री अय्यर' ने अपनी पुस्तक में कहा है—"शैव उपासकों की भक्ति और श्रद्धा ऐसी थी कि यदि कोई अपने आपको एक बार शैव कह देता था तो फिर वह चाहे कितने ही कुत्सित कर्म क्यों न करे, उनको कोई आपित नहीं होती थी।" भक्ति द्वारा मनुष्य की जिन्दि ही उनका इतना हद विश्वास था कि वह एक पापी भक्त को एक सदाचारी अथक्त से अच्छा समकते थे। इस प्रकार भक्तिवाद पर आधारित अन्य मतों के समान शैव धर्म ने भी ऐसे

कार कि स्थानिक व्यक्तियों के लिए एक यहा हार खोल दिया जो आपने कुल्सित स्वार्थ के लिए धर्म की आह में कुट्स्य करते थे। इसके उठाहरण स्वरूप 'अस्यर पगई' की कथा हमारे सामने हैं, जो एक पायरड़ी श्रीय गंगी को अपनी पत्नी तक को अपंश करने को तैयार हो गया था। इस कथा से यह स्वरूट हो जाता है कि उस समय भी अनेक तुष्ट पुरुप शीव तपरिवयों का वेश बनाये इथर-उथर फिरते थे और उन भोले-भाले लोगों की अद्धा का अनुचित लाभ उठाते थे, जो उन्हें सच्चा भक्त समकते थे। उत्तर भारत में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं और वहाँ भी धर्म का इसी प्रकार पुरुपयोग किया जाता था और भारत में ही क्यों, सारे संबार में हमी क्यार पायरिह यों ने धर्म की आह में अनाचार फैलाया है।

में 'मुनियराय' नयनार की कथा से हमें ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्र विगम्पर भी रहते थे। पुराणों में हमने देखा था कि अपने कुछ रूपों में भगवान शिव को दिगम्पर माना गया है, और उनके इसी रूप के अनुकृत कापालिक लोग भी दिगम्पर रहते थे। परन्तु दक्षिण भारत में थिति कुछ कुछ 'अझाएड पुराण' वाली हो गई और दिगम्पर को इन्द्रिय संयमन की कसीटी तथा चिह्न माना जाने लगा। अतः जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का जिल्लामन प्राप्त कर लिया था, उसके लिए दिगम्पर रहना उपयुक्त ही था। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण में शैव धर्म का जैन धर्म के साथ कड़ा विरोध होने पर भी शैवों पर जिन्हार हैनियों के सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा था। कुछ भी हो 'दिन्द-पुराण' के समय तक, और सम्भवतः इससे बहुत पहले भी दक्षिण में दिगम्पर शैवों का अस्तित्व था। धिरिव पुराण' में जिस प्रकार उनका उल्लेख किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में इन शैवों का आदर नहीं होता था, और उनको सनकी समका जाता था। परन्तु बाद में उनको मान्यता प्राप्त हो गई और उनमें से ही एक सदाशिव नाम का ब्राह्मण दिल्ला का एक प्रक्यात संत हुआ है। धीरे धीरे यह दिगम्बर शैव फैलते गये और कालान्तर में ये का भी वहुँ अ गये।

इसी समय में श्रीवमत के काटन विभिन्न उपसन्तवायों की भी उत्पत्ति हुई जैसा कि हम अपर कह आये हैं, श्रीवमत के संगठित कप से उपय था दिन हो जाने के उपरान्त ही इस प्रक्रिया का स्वभाव ही जाना स्वाभाविक और उपप्रयंगारी था। श्रीव उपसम्प्रदायों का सब से उपक्र प्राप्ति पर्वाणि के महाभाष्य में हुआ है, जहाँ 'शिव भागवतों' का एक बार उल्लेख किया गया है'। इन शिव भागवतों का एक विशेष लच्चण यह था कि ये अपने देवता के प्रतीक स्वरूप एक माला लेकर जलते थे। अतः ये शिव भागवत श्रीव मत का सब प्राचीन सम्प्रदाय है। परन्तु इस सम्प्रदाय का शीव ही लोप हो गया जान पड़ता है; क्यों कि शिवभागवतां का कि अपी एक्लेप रही वृद्धा है।

महाभारत के अवरकातीन शान्तिपर्व में पाशुपत शैवों का उल्लेख किया गया है , जिसके सन्दर्भन धर्म पंचांग में से एक माना गया है। इस सम्प्रदाय के विषय में कुछ

<sup>् 🐎</sup> देखे मध्याः ४ एठ ।

<sup>🖏 🗝</sup> स्टाट १ वेस्सी सेस्पत्ती स्टिन्ट १३४, 🖦 १

अधिक नहीं कहा गया है, इसके सिवा कि इसके सिद्धान्तीं को स्वयं भगवान शिव ने प्रकट किया था । शान्तिपर्व के हा एक अन्य भाग में 'जिल्लाकार' प्रसंग में कहा गया है कि स्वयं भगवान् शिव ने पाशुपत सिद्धान्त की प्रकट किया था, जो कुछ झंशों में वर्णाश्रम-धर्म के अनुकूल और कुछ अंशों में उसके प्रतिकृत था । इस अपर देख आये हैं कि दिवास भारत में कुछ शैवों ने इस आफ्रिमार्क की व्यवस्था का तोड़ दिया था। सम्भव है कि पाशुपतों ने ही पहले पहल ऐसा किया हो। इसीसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि पाश्यपत शैव साधारण शैवों से भिन्न थे; क्योंकि जैसा कि स्वयं महाभारत से स्वष्ट है, इन साधारण रीयों के जानार विचय बाह्मण व्याविक र्या के सर्वधा अनुदूत थे। पाप्रकृत रौनों का प्रादुर्भाव सम्भवतः लगभग उसी समय हुआ जब वैष्णुयों के जंदर २००२०० का. क्योंकि उपर्यु क संदर्भ में इन दोनों का उल्लेख साथ-साथ किया गया है। महाभारत में इस सम्प्रदाय के संस्थापक के विषय में कुछ नहीं कहा गया; परन्तु बाद में पुरासातकारी में यह चर्चा आई है कि एक 'लकुलिन' अथवा 'नकुलिन' ने लोगों को 'माहेश्वर' अथवा 'पाशुपत' योग सिखाया था। इस 'लकुनिक्' को भगवान् शिव का अवतार और कृष्ण का समकालीन माना जाता था ै। 'लकुलिन' की हिन्ह सिक्ट पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, यद्यपि उसके समय के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। 'सर्वदर्शनसंब्रह' नामक ब्रन्थ में उसको पारापट-सन्प्रदाय का संस्थापक माना गया है ख्रीर सन् ६७१ ईन्या के नारागड मन्दिर के शिलालेख से तथा अन्य कई शिलालेखों ने भी इसकी पृष्टि होती है। इसके अतिरिक्त वस कार देख आये हैं कि 'कपाली' रूप में शिव का रक्त हीं ना वित ने प्रता के जाती थी। महाभारत में इस 'कापालिक' दूसि का उल्लेख हो चुका है: जनत् महामान्य के उल्लेखों से हम निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकते कि शिव की इस रूप में पुजनेवाली का कोई संगठित सम्प्रवाय बन गया था या नहीं। अतः महाभारत के समय में हमें बीवों में केवल एक उपसम्बदाय अर्थात 'पाशपती' का ही निश्चित रूप से पता चलता है।

इसके बाद दूसरा शताब्दी ईस्वः में एक सिक्के के लेख में कुशान नृपति 'विम कडमाईजिज' ने अपने-आपको 'माहेश्वर' कहा है। यह 'पाशुपत' सम्प्रदाय का ही एक दूसरा नाम है। अतः सिद्ध होता है कि यह सम्प्रदाय उस समय भी निद्यमान था और सम्भवतः इसको राजनंदन्त भी प्राप्त था। अन्य शैव सम्प्रदायों का पूर्व हैंगिणिक काल में कोई उल्लेख नहीं मिलता। अतः हम अब दुराग-प्रत्यों को लेते हैं, जिनमें प्रथम बार निश्चित रूप से शैव सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है। वायु और जिंग दुरागों में पाशुपतों के उल्लेख की चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हैं। जाराणिकों का मा पौराणिक काल तक एक संगठित सम्प्रदाय बन गया था और जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख आये है, इनको उस समय विधमी माना जाता था। साधारख रूप से शिव के उरागकों को श्रीव कहा जाता था, और इन्हीं के धार्मिक अपनार जिल्लों का पुराख अध्यों में सुक्थ रूप

१. महा॰ : (सलबत्ता मेररग्य) राज्यिः सम्रद, १२४।

वायु० : २३, २१७-२१, लिंग० भाग २, २४, १२४+३२ ।

से बर्गन किया गया है। किसी अन्य शैव सम्प्रदाय का पुराखों में कोई निश्चित उल्लेख क्यों किया ।

पराखीलर काल में हमें अनेक श्रीव सम्प्रदायों के अस्तित्व के प्रमाख मिलते हैं। शिव-लिंग को " रे क्ला पर धारण करने वाले 'भारशियां' की चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हैं। ंडनका उस्लेख दो किसालेखों में भी दुआ है। सातवीं शती ई-वीमें चीनी यात्री **ह**यन-"संक्षि" ने भारत की याका की थी कौर अनेक स्थलों पर उसने नाम लेकर पाश्रयत-सम्प्रदाय का डक्लेख किया है । इस सम्प्रदाय के अनुवाधियों की काफी संख्या मालूम होती है। अपन महिल के १८४० वर्ष इनमें से कुछ तो भगवान शिव की मन्दिरों में उपासना करते थे ं 😽 - साधारण पाशुपत थे), कुछ मन्दिरों में निवास करने थे श्रथवा भ्रमण करते रहते थै। है नक्षा पाश्यम संयासी थे। पाश्यमों का मुख्य सञ्चाय यह था कि वे अपने शरीर पर भरम मले रहते थे, और ह्यान-सांग ने तो इनका नाम ही 'भरमधारी' रख दिया था। ऋत्य शैचीं में सान-साम ने 'जटाधारी' तथा शैचों की भी चर्चा की है जो वस्त्रहीन अवस्था में किश करते थे । ये दिसम्बर शैव संभवतः वे ही थे, जिनकी दक्षिण भारत के ऋभिलेखों में चर्चा इम ऊपर देख आये हैं। काशी में 'ए न गरे' ने ऐसे शैवों को देखा जो अपने वाल मुँड़ा वैते थे। वे संभवतः वे शैव संस्थाती थे जो 'मुंडी' कालाते थे । यह भी स्मरस् रखना चर्णि कि द्वारों में भी कभी-कभी शिव को 'मुंडी' कहा गया है। परन्तु निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि इन शैव संन्यासियों का कोई संगठित सम्प्रदाय था या नहीं। क्राप्तानिकों का भी 'ह्यान-सांग' ने दो स्थलों पर उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि कापिशा में उन्होंने कुछ ऐसे रीवों को देखा 'जो अपने सिरों पर ऋश्थियों की मालाएँ मुकुट के रूप में पहनते हैं<sup>7</sup> । एक अन्य स्थल पर उन्होंने कुछ और शैवां का उल्लेख किया है जो क्षेत्र - क्षाप्ता काभूषम् के रूप में पहनते हैं। वे विशेष रूप से यह नहीं कहते कि वे लौग गित्र के उपासक थे, वस्तु वे दोनों उस्तेख स्पष्ट ही कापालिकों की स्प्रीर संकेत करते हैं। "छान गरे ने उनकी "सरस्यारी" शैवां से अलग साना है। इससे भी प्रकट होता है कि इनका एक अलग सम्प्रदाय था। इनके विषय में 'हान-सांग' ने कुछ और नहीं कहा: परन्तु इसी शताब्दी के एक दान-पत्र में, जो पुलवेशा द्वितीय के भतीजे नागवर्षन है फिल्हार या, इस बात की चर्चा आई है कि इस समय तक इन कापालिकों को कुछ-कुछ मान्यता प्राप्त होने लगी थी, और उनके ऋपने मन्दिर होते थे। इस दान-पत्र में एक ऐसे ही मन्दिर का एक किलाए एक गाँव के दान की व्यवस्था की गई है। इस मोतर है करानेकान है समाने समापत् शिव की मूर्ति की स्थापना की गई थी, और वहीं कुछ संन्यामी भन्त भी रहते वे जिन्हें 'मलप्रती' कहा गया है, और जो 'कापालिकों' का ही एक

रे. क्म-संग : सम २, २७ २७६, २७७, २७६, २००-२०७ स्वादि ।

रे. ,, : आग र, वह ४६ ।

Y. , : , ? , XX !

Roman I no Ern aug 1

लीक्प्रास्तर था। इनकी जीविका की व्यवस्था भी उसी दानपत्र में की गई है अ कपालेश्वर के एक और मन्दिर की चर्चा महासामन्त महाराज सुन्दरसेन के निर्माण्ड तास्रपत्र में भी की गई है, जिसका समय भी सातवीं शताब्दी ईस्वी ही है'।

सानवी ग्राहा देखी में शैव सम्प्रदायों की स्थित पर वाग्मह के 'कादम्बरी' नामक गयकाच्य भी कुछ प्रकाश डालता है। इस काव्य में प्राह्म जिले का उल्लेख किया गया है जो स्रमात्य शुक्रनास से मिलने स्थाये ये स्थीर रक्त वर्ण के बर्श धारण किये हुए थे। यह रक्ताम्यप्रधारी शैव संभवतः पाशुपतों का ही एक स्वतन्त्रप्रधारी से ही हमें यह भी बात है कि स्नून-सांग ने उनका कोई उल्लेख नहीं किया। कादम्बरी से ही हमें यह भी शात होता है कि साधारण शेव किसी विशेष सम्प्रदाय के स्नुत्रपायी नहीं होते थे, स्थीर उनके स्वाह्म विचार सर्वथा पौराणिक विद्वार हीने स्वाहेशी के स्नुकुल होने थे। उज्जयिनी की सम्प्रदा विज्ञास्त्रती एक इसी प्रकार की शैवभक्त थी, स्वीर स्वयं कविवर बाग्यमह भी ऐसे ही शेव थे।

आठवीं शताब्दी ईस्वी में कवि भवभूति ने अपने 'मालती मापव' नाम के रूपक में तत्कालीन कापालिक सम्प्रदाय का बड़ा अच्छा चित्रण किया है'। जिन मन्दिरों में वे लोग उपासना करते थे वे एमशान सि में होते थे। इनमें नर-बिल देने की प्रथा अभी तक प्रचलित थी, और इसी कारण इनको गाईत समका जाता था, और जनसाधारण इनके इर ही रहते थे। परन्तु स्वयं वे लोकोचर शक्तियाँ रखने का दावा करते थे, जिन्हें उन्होंने अपने प्रयोगों से प्राप्त किये थे। तत्कालीन कापालिक सम्प्रदाय का एक नया लच्चण यह था कि अब उनमें निवर्ण भी सम्मिलत हो सकती थीं और पुरुषों के समान ही वे भी अपने सम्प्रदाय की विशेष वेशभूषा धारण करती थीं। काश्वातिकों ने वर्ण-भेद को मिटा दिया था। यह एक बड़ी रोचक और शिद्धा-प्रद बात है कि भारत में सनातन हो ले के चेत्र के बाहर जिस किसी मत का भी प्रादुर्भाव हुआ, उसी ने अनिवार्य रूप से वर्ण्यनेद को और बहुधा पुरुष-स्त्री के भेद को मिटाने की चेटा की है और इस प्रयास में वह हमेशा असफल रहा है।

जैसे-जैसे समय बीतता गया नये-नये शैव सम्प्रदायों का जन्म होता गया। नवीं राताब्दी में जब आनन्दगिर ने अपने 'इंग्डिंग्डं नामक अन्य की रचना की तबतक शैंकों के अनेक सम्प्रदाय हो गये थे। इनमें से कुछ काफी पुराने प्रतीत होते हैं बयोंकि उस समय तक वे सब सुन्यवस्थित थे, यद्यपि अन्य उपलब्ध अभिलेखों में उनकी चर्चा नहीं हुई है। रांकरविजय के चौथे अध्याय में पाशुपत, शैंब, रौद्र, उब्र, कारालिक, भाट वा भट्ट और जंगम, इन शैंव सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है। इन सब के प्रतिनिधि शंकर से शान्त्रार्थ करने आये थे। इन सब के बाह्य चिह्न दिलेंगे का भी वर्शन किया गया है। इन चिह्नों से हमें शात होता है कि 'अंगम' तो प्राचान 'भारशिव' ही थे, क्योंकि वे भी रिवर्लिंग को अपने सिर पर धारण करते थे। पाशुपत अपने मस्तक, वस्, नाभि की नुक्ति को अपने सिर पर धारण करते थे। आयुपत अपने मस्तक, वस्, नाभि की उनके अपने-

१. С. І. І. : भाग १, क्षेट ५७, इन्ड २=६ ।

२. मालती माध्व : श्रंक ४।

कारने सिद्धान्त क्या है यह नहीं बताया गया है, परन्तु इन सब ने मिलकर शंकर से शास्त्रार्थ क्या । उनको सारभाव से शंकर के सिद्धान्तों से सहमत बताया गया है। परन्तु जैसा कि हम आशं चल कर देखेंगे, बास्तव में ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि शंकर का विशब्द श्रद्धं तथाद श्रीव सिद्धान्तों के प्रतिकृत या और इन श्रीव संप्रदायों ने इन्हीं श्रीव सिद्धान्तों की विभिन्न रूपों में ऋपनाया था। विद्यारण्य इत शंकर की एक ऋन्य जीवनी में, जो कुछ ऋपर-कालीन है, नीलकंड नामक एक हीव की चर्चा की गई है जिसने शिवसूत्रों पर एक टीका शिली थी. और किने जंग के विश्वास अर्द्धीत के केन्द्रीय सिद्धान्त 'तत्वमसि' पर आर्द्धेप किया धा । ज्यान स्था के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्या तो शंकर ने केवल विविध शैव सम्प्रदायों के बाह्य चिडी पर आपन्ति की थी और उनको सर्वथा न्वर्थ सिद्ध किया था। आरमहान के बिना केवल उपासना करने का भी शंकर ने विरोध किया था. क्योंकि ऐसी उपासना से व्यक्ति को स्बर्ग-प्राप्ति हो सकती है, परन्त मोल नहीं मिल सकता । कापालिकों के सम्बन्ध में आनन्द-बिरि ने कुछ अधिक विस्तार से कहा है। शंकर से उनकी भेंट उज्जयिनी में हुई थी जहाँ उनका बड़ा प्रावल्य था। उनके वर्णन से हमें पता चलता है कि वे जटाएँ रखते थे जिन वर नवचन्द्र की प्रतिमा रहती थी, उनके हाथ में कपाल का कमंडल रहता था, वे मांस और महिरा का सेवन करते थे, और शिव के 'भैरव' अथवा 'कापालिक' रूप की उपासना करते थे। अपने अनाचार के लिए वह बदनाम थे, और जनसाधारण उनको एक वला समकते थे। उन्हीं में एक पाखरडी कापालिक का भी उल्लेख किया गया है जो केवल इस लिए कापालिक सम्प्रदाय में सम्मिलित हन्ना था कि इस प्रकार वह निडर होकर लंपटता न्त्रीर क्षनाचार का जीवन व्यतीत कर सके। स्वभावतः शंकर ने उनकी घोर भर्त्सना की. श्रीर अपने क्षनाचारों को एक धार्मिक मत का रूप देने का प्रयत्न करने के अपराध में उनको दशह दिया। विद्यारस्य के ब्रन्थ के अनुसार शंकर इन कापालिकों से कर्णाट देश में मिले थे। जहाँ उनका में १८७१ शंकर से शास्त्रार्थ करने आया था। उनके बाह्य चिह्नों का वर्णन वैसा ही है हैंगा प्रभावकि है के ब्रम्थ में क्रीर **वे शिव के उस रूप की उपासना करते थे** जिसमें उनको प्रदेशी को क्षानिसन करने हुए कल्पित किया जाता था। मांस ऋौर मदिरा का प्रयोग वे अपनी उपासना में करते थे। उनका स्वभाव बड़ा उद्धत था। वे शस्त्रों से सुसज्जित रहते थे जिनका प्रयोग वे सदा ही करने को तैयार रहते थे। कर्णाट देश में वे विशेष रूप से बल-राज्ये कराये राष्ट्र स्थांकि वहाँ उन्होंने राजा के विरुद्ध एक विद्रोह किया था जिसका बड़ी कठिनाई से दमन किया जा सका था। विद्यारएय ने एक और शैव सम्प्रदाय की भी चर्चा की है। वे वे भैरव' जिनकी शंकर से विदर्भ में मेंट हुई थी। उनके सिद्धान्तों अथवा आसार के विषय में कुछ नहीं कहा गया सिवा इसके कि वह एक 'मैरवतंत्र' को अपना प्रामानिक वर्गमिक प्रस्थ मानने थे । इससे प्रतीत होता है कि शायद इस सम्प्रदाय का प्रादु-र्मात्र वार्तिक प्रसाद के जनतरेंट हुन्ना था। अन्य सम्प्रदायों की बाबत उनके नामों को छोड़ कर न तो जारकी कि न विद्यासमय के अन्थ से ही हमें कुछ पता चलता है।

होव सम्प्रदानों के सम्पन्ध में तमारे हात का अगला स्रोत कृष्णमिश्र का प्रबोध-चन्द्रोदवं नाटक है। इसका समय स्थारहवीं शहाकी ईस्थी के लगमग है। इसमें नाटककार ने विभिन्न धार्मिक मतों और सम्प्रदायों के पापएडी उन्हारिकों पर, जो अपने कुछत्यों से अपने धर्मों को बदनाम करते थे, यह ही रोचक ढंग से व्यंग्य किया है। शैव संप्रदायों में उसमें शैवों और पाशुपतों का उल्लेख किया है, और इन दोनों की भी अन्य समाविक भी है समान चार्वाक ने हसी उड़ाई है। इसके अतिरक्त नाटक के पात्रों में एक काषालिक भी है और उसका चित्रण यह विस्तार से किया गया है। वह गले में मुंडों की माला पहनता है, उन्हान कृष्ण में मोजन करता है और दावा करता है कि इसी 'योग' द्वारा उसने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है। उसकी उपलब्ध की ये लोग है कि इसी 'योग' द्वारा उसने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है। उसकी उपलब्ध की ये लोग भिरव' रूप में पूजते थे और अपनी नर-विल के विभिन्न अंग भैरव को चढ़ाते थे। सबा किन मस्तक से जो रुधिर निकलता था उसे वे पूजा के काम में लाते थे। देवता को महिरा भी चढ़ाई जाती थी, और उपासक स्वयं भी उन्हों कामण क्रमाइल में से सुरापान करते थे। इस कापालिक के साथ उसकी एक 'वड़ालिनी' सहचरी है। इससे भवभृति के 'मालती माध्य' के प्रमाण की पृष्ट होती है कि अब इस सम्प्रदाय में स्वियाँ भी सम्मिलत हो सकती थां।

म्यारहवीं शती के बाद इन सम्प्रदायों के इतिहास की सामग्री हमें विविध स्हीतों से मिलती है। पाशपतों का उल्लेख तो साहित्य और शिलालेखों में प्रायशः बराबर ही होता रहता है और इसी से सिद्ध होता है कि पाश्पत लोग शैंकों का एक प्रमुख सम्प्रदाय बने रहे। तेरहवीं शती की चित्र-प्रशस्ति में लकुलिन का इस सम्प्रदाय के संस्थापक के रूप में फिर उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि उनके कर पुत्रों ने चार नये सम्प्रदायों की स्थापना की थी। ये सम्भवतः पासुपतों के ही उपसन्प्रकाय थे। 'लर्पकर्मननंत्रः' नामक बन्ध में पाशपतों को शैवमत के दो प्रमुख सम्प्रदायों में से एक माना गया है और उनके दार्शनिक सिद्धान्तों का विवरण दिया गया है। दूसरा प्रमुख शैव सम्प्रदाय 'शैव' ही कहलाना था. श्रीर इसके जो प्रासंगिक उल्लेख अब तक हुए हैं वह हम ऊपर देख आये हैं। इनके सिद्धांसी का भी संविप्त रूप से सर्वदर्शन संग्रह में उल्लेख किया गया है। कापालिकों का आसंगिक उल्लेख भी समय-समय पर साहित्यिक और अन्य अभिलेखों में होता रहता है। उनमें एक कड़र-पंथी उपसम्प्रवाय का भी प्राद्धभाव हो गया प्रतीत होता है, जिसके अनुवादी 'कालमुख' कहलाते थे, पर इनका प्रारम्भिक नाम शायद 'बानकिकान्ती' था । बैक्शव संत और विद्वान रामानुज के समय में इनका अस्तित्व था। रामानुज बारहवीं शती में हुए वे और उन्होंने इस सम्प्रदाय के क्राचारों का वर्शन किया है। ये लोग अपने जधन्य करवीं हो सिद्धियाँ कहते थे जो छः थीं-(१) कपाल में भोजन करना, (२) शरीर में भत्म लगाना, (३) रमशान से राख लेकर खाना, (४) लड लेकर चलना, (५) सुरापात्र रखना न्त्रीर (६) सुरापात्र में स्थित भैरन की पूजा करना। वे जटाएँ रखते थे, कपाल लेकर चलते ये और रद्राच की माला पहनते थे। साधारश रूप से कालमुखी और कारालिकां में कोई विशेष मेद नहीं किया जाता था। 'नर्पर्यातमंग्रा' में इन दोनों का कोई अल्लेख मही किया गया है।

अपरकाल में उपर्युक्त शैव सम्प्रदायों में कुछ तो हुत हो गये और कुछ के नाम बदल

गये । कुछ नये सम्प्रदाय येदा हुए भीर यह प्रक्रिया वर्तमान सुरा तक चलती रही है।

इस श्रीय सम्प्रदायी में से जो प्रसुख से वे दक्षिण भारत में भी फैल गये। दसवीं से वेरहर्वी शती तक के भैसर के अनेक शिलालेकों में लकलिन और उसके पाशपतों का उल्लेख हुआ है। इससे निद्ध होता है कि इस समस्त काल में पाश्यतों का दक्षिण भारत में भी अभिना था। १४३ ई॰ के एक शिलालेख में एक मनिनाथ चिल्लूक को लकुलिन का क्षवतार माना गया है । १०७८ ई० के एक क्षन्य शिलालेख में एक अन्य तपःवी को लकुलिन बहा गया है । बारहवीं इसा के एक शिलालेख में कहा गया है कि किसी सोमेश्वर सरी ने लुकलिन के निद्धान्ती का फिर से प्रचार किया था'। १२८५ ई० के एक शिलालेख में दानकर्ता की लकुलिन के नये सम्प्रदाय का समर्थक कहा गया हैं। कुछ विद्वानों ने इस नये सम्प्रदाय को लिंगायत सम्प्रदाय माना है, परन्तु यह बात निरूचवर्षिक नहीं कड़ी जा सकती। फिर भी ध्यान रखने की बात यह है कि इन शिलालेखों में 'लाकुलिन' शब्द का राज्यस्य राजने परार होते ने जिल्लाहरू प्रयोग किया जाता है और एक शिलालेख में तो 'काल-मुखीं तक की 'जा हाती' कह दिया गया है। खतः यह सम्भव है कि इन शिलालेखों में 'लाकुली' अध्यत्र 'लाकुल' शब्द से सर्वत्र पाशपत सम्प्रदाय ही अभिप्रेत नहीं है, ऋषित इस शब्द का क्रम्य श्रीय सम्प्रदायों के लिए भी प्रयोग किया गया है। ६५८ ईस्वी के राष्ट्रकृट सम्राट् कृष्ण तुर्तीय के दानपत्र में श्रेव सम्प्रदाय का उल्लेख ऋधिक निश्चित रूप से किया गया है। इसमें एक प्रसिद्ध विद्वान रंगिएय की चर्चा की गई है जो शैव सम्प्रदाय का अनुयायी था और बहुबलेश्वर में एक शैवमठ का ऋथीश था। इससे सिद्ध होता है कि इस समय दिवण भारत में भी श्रीव सम्प्रदाय का ऋत्तित्व था। १११७ ईस्वी के मैसर के इस शिलालेख से जिसमें अपने को की सक्ता लाकुलों में की गई है, प्रासंगिक रूप से यही सिद्ध होता है कि उस समय यह 'क्रास्त्राय' भी दक्षिण में पाये जाते थे। इसी प्रकार ११८३ ईस्वी के अन्य शिला-ेर्फ 🖺 🖙 नागश्चिम पंडिस का उस्लेख किया गया है जो शैन खागम ख़ीर शेन तत्त्व में ारस्य 👉 🔫 🍕 श्रीव तस्त्र श्रीव सम्प्रदाव का प्रान्तिक हास्त्र माना जाता था । 🥫 इस जिल्लाके के भी यही सिद्ध होता है कि बारहवीं शती के खन्त में शैव सम्प्रदाय का भी विकास सारत में खब प्रचार था।

इन सम्प्रदायों के ऋतिरिक्त दिवाण में एक नये सम्प्रदाय का भी प्रादुर्भाव हुन्ना, जिन्हा करों चलकर बढ़ा महत्व हुन्ना। यह था 'लिंगायत' ऋथवा 'वीर शैव' सम्प्रदाय। इस सम्प्रदाय का जन्म कब ऋौर कैसे हुन्ना ऋौर इसका संस्थापक कौन था, यह ऋभी तक विवादा पर विक्रय है। परन्तु एक बात तो निश्चित है कि प्रख्यात 'बास' इस सम्प्रदाय के अस्तराय ना कर कि उत्तर है। इसको बहुत प्रश्रय दिया ऋौर इसको शक्तिशाली बनाने में

१. / अधिप्रविकात्रणाधिकाः । **भाग १२, कृष्ठ १२** ।

२. ,, ,, साम ७, सीवरपुर तालुक सम्बर् १०७।

है. ,, , ; मार्ग ७, सवड २, कुठ ६४।

४. ,, । माग ५, एक १३५ ।

४. , भाग ४, प्रक्तिः तातुत्र न० ८६ ।

यहुत सहायता दी। इसी प्रकार एकानन्द रामस्य, जिन्हें डाक्टर फ्लीट ने इस सम्प्रदाय का संस्थापक माना है, वास्तव में इन सम्प्रदाय के एक वहुत वहें आचार्य और प्रचारक थे, जिन्होंने जैनियों की स्थित को दुर्वल करने में वहा काम किया था। फिर भी लिंगायत-सम्प्रदाय बहुत पुरातन नहीं हो सकता क्योंकि प्राचीन साहित्य में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि डा० मस्डारकर ने कहा है, लिंगायतों दे से दानिक अंथों में 'रथल', 'अंग' तथा 'लिंग' जैसे परिमाणिक शब्दों का प्रयोग किये आज़े में भी यही सिद्ध होता है कि यह सम्प्रदाय अपेताइत बाद का है '।

लिंगायतों को हम शैवों का एक मुधारवादी दल कह सकते हैं, जिसमें तत्कालीन शीव मत के जनकार स्नाडम्बरों स्नीर सम्भवतः उसकी कतिएय कुरीतियों के विरुद्ध स्नावाज उठाई और एक अधिक परिगुद्ध, सरल और सारतः बुद्धिसंगत मत का विकास करने का प्रयम जिला। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में इनके सिद्धान्त प्रधानतः शैव सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के समान ही थे ! अतः सम्मव है कि इस सम्प्रदाय का संस्थापक अध्यवा इसके संस्थातकार आदि में शैव संबदाय के अनुपायी ही रहे हो। परन्तु इनके एक आसग सम्प्रदाय बना लेने के उपरान्त इस नये सम्प्रदाय के विशिष्ट मिद्धान्तों को रूप देने का और लिंगायतों का एक संगठित सम्प्रदाय बनाने का काम ऋनेक विद्वानों ने बड़ी तत्वरता से किया। ये विद्वान् 'ऋाराध्य' कहलाने ये ऋौर इनका बड़ा ऋादर होता था। शौव सम्प्रदाय से ऋलग होकर लिंगायतों का यह पृथक सम्प्रदाय कब बना, यह निर्मान से नहीं कहा हा सबसा परनत इनका पृथक अस्तित्व होते ही, वेलिंग पर प्रसान शैवमत से दर हटने चले गणे और उपलब्ध स्मिनेत्यों में सब उनका प्रथम बार उस्लेख होता है ती ा इ.स. उनको एक संघर्षात्मक सम्प्रदाय के रूप में पाते हैं जो केवला प्रयानन की धर्म का डी विरोध नहीं करते थे, ऋषितु ब्राग्नस्थमं की कुछ एकि प्राचीन सारणाणी का भी विरोध करते थे, जिनको ब्राह्मसूर्धम के सब अनुयायी समान रूप से स्वीकार करते थे। उदाहरस्यार्थ वे लड़कियों का उपनयन संस्कार भी लड़कों के समान ही करते वे स्त्रीर यहापबीत के स्थान पर उन्होंने उपनयन का चिह्न 'शिवर्तिग' की बनाया था जिसे वे ऋपने शरीर पर धारण करते ये स्त्रीर जिसके कारण उनका 'लिंगायत' नाम पड़ा । उनका मुख्यांक राजकी नहीं, अपितु 'श्रों नमः शिवाय' था । परन्तु इस सब से भी बढ़ कर था उनका वर्गामेद के बन्धनों को अस्वीकार कर देना। इस ऊपर देख आये हैं कि पहले भी कुछ शैव लोग इस वर्गमेद की नहीं मानते थे। परन्तु लिंगायतों ने तो इस अस्वीकृति को अपने मत में निद्धान्त रूप से के लिया । इन सब बातों से इस मत का स्वरूप कुछ बाह्यस्थ्यम् विरोधी हो गया. और उसकी ऐसा ही माना भी जाता था। परन्तु जान पड़ता है कि लिंगायतों में भी ये नई बातें सबकी मान्य नहीं थीं स्त्रीर इनका विरोध करने वालों में स्वयं वे ही 'स्त्राराध्य' से जिन्होंने इस सम्प्रदाय को ऋपने पैरों पर खड़ा किया था, ऋौर जिन्होंने ऋव इस ब्राह्मस्थमं विरोधी काचार को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । परन्तु विजय उनकी हुई जो इस बाह्यस विरोधी आचार का समर्थन करते थे, और स्थिति यह हो गई कि जो इस नये आचार की

डा॰ मचडारकर : वैष्यविष्म, शैविषम यहड माइनर रिलिजम सिस्टम्स इन इविडवा :

ीजार नहीं करते थे वे लियायतां का केवल एक उपसम्प्रदाय वनकर रह गये ऋौर लिंगायत उनको विधमी मानने लगे ।

कि कहे नियम एक्सेल्यकीय हैं। वह जिल्ला जिल्ला के भी पद्मपाती थे। वाझ उपासना पर वे अधिक और नहीं देते थे और धार्मिक कार्यों में अत्यधिक आडम्बर और धूमधाम की भी निका करते थे, क्योंकि इससे आत्मशान की प्राप्ति में वाधा पड़ती है। जिस समय हमारा वह निरीवाण समाप्त होता है, लिंगायतों की यही स्थिति थी। तदनन्तर दिवाण में वे वखि वड़े शिकिशासी हो गये थे, फिर भी धीरे धीरे अल्ला के का प्रभाव उन पर पड़ता ही गया और उन्होंने अपने आह्मण-धर्म विरोधी आचार, विशेषतः वर्षोमेद को न मानना छोड़ दिया और कालान्तर में वे स्वयं वर्णों में विभक्त हो गये। आह्मल लिंगायतों के अनेक ऐसे वर्णे हैं। इस प्रकार बाह्मण-धर्म के निकट आने के फलस्वरूप हम अब देखते हैं कि लिंगायत जिल्ला अपने सिद्धान्तों के लिए प्रमारण पौराणिक शान्तों और वैदिक पुनियों के लेंचे हैं और लिंगोपासना का उद्यम भी वैदिक सहिताओं में ही हुँ देने का प्रयास करते हैं। इसका एक बड़ा गैनल एक एक गोनल प्रमारण हमें भी मान्तर वो लिंगायत चिन्न को निवस है कि वैदिक खुतियों स्वयं शिवलिंग की उपासना करने का आदेश देती हैं, और लिंगोपासना सर्वथा बाह्मल-धर्म के सिद्धान्तों के अनुकूल है।

इस ऋथ्याय को समाप्त करने से पहले हम देवी और गरोश की उपासना के विकास पर भी एक दृष्टि डाल लें। पुराणोत्तर काल में इन दोनों के अपने-अपने स्वतन्त्र मत बन गये। अतः एक प्रकार से ये शैव धर्म के हमारे इस दिस्दर्शन के चेत्र से बाहर हैं। परन्तु शैव धर्म के साथ इनके घनिष्ठ सम्बन्ध को देखते हुए इस काल में इनके इतिहास का एक र्भी पर भिज्ञान है देना असंगत नहीं होगा । देवीं की उपासना के सम्बन्ध में तो हम पिछले ज्यात में केर ही चुके हैं कि वह कुम्म-जात में शाकमत के रूप में विकसित हो रही थी, कीर तरबहरूर उसकी अतियाँ वन गये थे। शिव की सहचरी होने के नाते यद्यपि शैव लोग भी देखी की उपासना करते वे फिर भी शाकों का अपना एक स्वतन्त्र मत बन गया था। शिव के समान भी देती के अनेक रूपों का भी प्रस्तर और धातु में यथार्थ चित्रण किया जाता था. और प्रामोत्तर काल में समस्त भारत में इस प्रकार की अनेक मृतियाँ पाई जाती हैं। देवी की उरासना विकि में क्रान्त करना से कोई विशेष अन्तर नहीं आया था। कई तन्त्र-प्राय प्रायानिक करते के हैं, परन्तु उनमें और प्राचीन तन्त्रों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। परम् एक प्रकार में पुरार्णीनर कोलीन गानसद में दुष्ट विकास हुआ। हमने पिछले ऋथ्याय में केला कि शानमार में मुगार करने और उसे बाह्यण धर्म के सिद्धानतों और आचारों के अधिक अनुवृत्त वेशाने के प्रयन पीर्मागुक काल में भी प्रायम्म हो गये थे ! पुराखोत्तर काल में हम देखते हैं कि वह प्रयक्त कहती हुई तक सरहा हुए, और अब अधिकतर शाक्त सोग विकास सम्भिति के के । असे कि इसमें उत्तरप्रकारों का भी प्रावुसीय हो गया, जिनमें

रे. मक्दिति राषः । हिन्दु कार्केनियानी, भाग र ।

प्रत्येक देवी के किसी विशेष रूप की उपासना करता था। जो लोग देवी को विष्णु की शक्ति मानते थे, वे उसको महालक्ष्मी ऋषवा संगितिकों कहते थे, और इसी से वे महालक्ष्मी के उपासक माने जाते थे। ऋन्य शाक्त देवी को 'वाक्' रूप में देखते थे, और यह 'वागोपासक' कहलाते थे। जो देवी को शिव की शक्ति मानते थे, वे साधारण रूप से 'शाक्त' कहलाते थे। 'शंकरविजय' में व्यानविधित ने इन तीनों का उस्लेख किया है'। इन सबके विश्वास के वे जो इम तन्त्रों में देख आये हैं।

परन्तु देवी के कुछ उपासकों ने प्राचीन परिपारी को नहीं छोड़ा और उन्हीं उपास्ता में वे सब पुराने दूपित लक्षण बने ही रहें। ये लोग 'वाममागी' कहलाते थे। इनका उल्लेख मा जानकि ने ने किया है और इनके सिद्धान्तों से हमें पता चलता है कि जब एक दूपित मनोवृत्ति के कारण किसी कुल्सित प्रथा को उच्च दार्शनिक सिद्धान्तों हारा प्रामाणिक जिल्ल करने जा प्रयास किया जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है। एक सच्चे भक्त का आप्यानिक जार माजरण मनुष्यों से ऊँचा होता है। इन विश्वास को लेकर उन्होंने यह निकर्ष निकाला कि जो इनके मतानुयाबी थे उन्हें किसी निज्य संप्रम की अपेक्ष ही नहीं रह गई थी; क्यों के इनको तो सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था और ऐसे ज्ञानियों पर वह प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं रहती जो साधारण मनुष्यों के आचार-नियमन के लिए लगाये जाते हैं। अतः ये लोग चाहे जो कुछ भी करें, इन्हें पाप नहीं लगता। भक्तजनों में वर्श और नारी-पुरुष का भेद किये विना पूर्ण समानता के सिद्धान्त हो उन्होंने स्वान हो है से हो उनकी उपासना में के हो उन्होंने उन्होंने उनकी उपासना में को हो हो उन्होंने उन्होंने स्वान होंने स्वान हो स्वान हो है लगा।

विद्यारस्य के अन्य में भी किया में और वाममार्थ दोनों प्रकार के शाकों का उत्तरेख किया गया है। जिलामार्थ शाकों को यहाँ तांत्रिक कहा गया है जो तन्त्र अन्यों के आदेशों के अनुमार ही देवी की उपामना करते ये और स्वारणाना उनका एक मद्र सम्प्रदाय था। जन्म किया जो इस अन्य में 'शाक' कहा गया है और शंकर से उनकी भेंट सुद्र दिव्या में हुई थी। अन्यकर्ता ने इनकी घोर निन्दा की है। वे पापरही ये जो पार्यती की उपासना करने का बहाना करते थे; परन्तु वे केवल सुरापान के बती ये और हिजों हुए दिव्यत्य से। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाममार्थी शाकों को सदा ही जिला हो निन्दि समका जाता था। इसी निन्दा के कारण इस मार्थ के प्रतार हो संख्या सदा कम ही रही। यद्यपि इनका अस्तित्य वर्तमान काल तक का निर्वा की संख्या सदा कम ही रही। यद्यपि इनका अस्तित्य वर्तमान काल तक का निर्वा का स्वाकों की अमिवृद्धि ही होती रही और आजकता होती से साकी वही है कि वामरार्थी व्याक्त की साक्त की अमिवृद्धि ही होती रही और आजकता होती से साकी वही है कि वासी वही है के स्वाक्त का की वही है के स्वाक्त का साकत वही है के स्वाक्त का साकत वही है कि स्वाक्त का समुख केन्द्र वन गया है।

कम से पुरशासिक पुत्र में पहला है। सबोश के उपासकी का भी एक प्रशास सम्प्राप्त के

१. शंकर-विकय : व्यव्याय १६-६१।

गया और वे लीग 'गायपत्य' कहताने लगे। ये गरोश को ही परमात्मा और परमेश्वर भारती से । इन 'गारवादत्यों' का स्पष्ट उल्लेख प्रथम बार ह्यानन्दगिरिने किया है। बस्नत इस समय तक इनके भी चार उपराधार वन चुके थे<sup>1</sup>। इससे सिद्ध होता है कि यह सम्बदाय काफी पहले स्थापित हो चुका होगा। इसके उपसम्प्रदायों में एक को छोड़ कर क्षेप तीन के नाम गराया के उस रूप के नाम पर आधारित है. जिसमें उनके अनुयायी सम्बंदा की पुजर्त थे। ये लोग भी संखोदा की कल्पना उसी रूप में करते थे जैसी कि िर्देश होते में हैं। अन्तर केवल इतना था कि अब गरोश की भी एक सहचरी थी जिसे उनकी शक्ति माना जाता था। यह सम्भवतः शैव अथवा शाक्त मत के प्रभाव से हुआ था। इन सम्भावन्यों के अलावा 'इरिद्र गासपत्य' गरोश को पीताम्बर तथा यज्ञोपवीत-थारी, चतुर्भुंत और फ़िनेत्र रूप में पूजते थे। देवी की तरह गर्गाश का भी भगवास शिव के साहचर्य के कारण ही त्रिनेत्र माना जाने लगा था । अविरिक्त उनके सुख पर इरिड़ा मली जाती थी और उनके हाथों में पाश और त्रिशुल रहता था। गामुपत्यों का प्रमुख उपसम्प्रदाय किलागाक्का कहलाता था और इस उपसम्प्रदाय की उपासना गर्काश की पौरात्मिक उपासना के सबसे निकट थी। इन्होंने ही गाग्पत्यों के सामान्य सिद्धान्तों का विकास किया था: क्योंकि स्त्रानन्दिगरि ने इन सिद्धान्तों का विस्तृत उल्लेख इन्हीं की चर्चा करने हुए किया है। गारापत्यों का तीसरा उपसम्प्रदाय था-'नवनीत सुवर्श समतन गारापत्य'। ये गरोश को हेमवर्श मानते थे। परन्तु शेप वातों में उपर्युक्त को उपस्थानकों से कुछ विशेष मिस्न नहीं ये और शंकर से शास्त्रार्थ करते समय इनका सुख्यात्र शेष दोनों के तकीं का समर्थन करता है । परन्तु चौथा उपसम्प्रदाय इन तीनों से सर्वधा भिन्न था। वास्तव में यह गाखपत्यों की एक ऋलग शास्ता थी जिसका प्रादुर्मीय वाममार्गी शाक्त सम्प्रदाय के प्रभाव के अन्तर्गत हुआ और जो लगभग उन्हीं का पर्वे क्रोग वस गर्भ थी। इस उपसम्प्रदाय के ऋतुषायी गर्गाश की 'हेरस्व' नाम से उपासना करते थे। इस रूप में गरोहा ही चट्र्यूंड. त्रिनेत्र, हाथी में पास स्नादि धारण किये, स्नपने शहड से सुरापान करते हुए, एक विशास आसन पर सुद्ध से विराजमान और कामिनीरूपा अपनी शक्ति को बाई आरे अने में विठाये कामवश उसका आलिंगन करते हुए दिखाया गया है। गारापत्यों के इस उपसम्प्रदाय की उदासना-विधि स्त्रीर स्त्राचार स्रत्यन्त स्त्रश्लील हीर होतान वे स्नीर इसमें ये लोग वामाचारी शाकों से भी स्नागे बढ़ गये थे। पूर्ण रूप से उच्छ कल क्षाचरण इन लोगों में दाम्य ही नहीं, ऋषितु विहित था और इनके लिए अवस्थित भोग क्यांग इन्द्रियों की पूर्ण संतुष्टि ही मोझ का अधान मार्ग था। वामाचारी राप्ती है समान ते हर्नों में भी वर्शों स्त्रीर योन भेद को विलकुल मिटा दिया स्त्रीर प्रत्येक तर को अस्त्र वाल प्रतिक सारी को देखन की शक्ति मान कर उन्होंने केवल पूजा के समय ही नहीं, ऋषितु हर समय की हुकते है पूर्व रूप से उच्छ सल की नाम्यन्यों का विधान किया न्द्रीय कियात की पद्धति को उठा दिया। जायानिकी के समान ही इन लोगों की भी शंकर the state of the state of the

१. रांका-विस्तः सम्बाद १६-१८।

उपर्युक्त कथन से सिद्ध होता है कि दसवी शती तक गाण्यत्य सम्प्रदाय की स्थापना हो चुकी थी और उसके उपस्प्रदाय भी बन गये थे। इसके बाद इस सम्प्रदाय का इतिहास हमें खरड-खरड करके मिलता है। उत्तर भारत में इस सम्प्रदाय का अधिक प्रचार नहीं हुआ, थखपि जितिकाल भगवान गरोश की उपासना आति साधारण ही गई। सभी ब्राक्क मनों के अनुवायी गरोश को इस रूप में पूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस रूप में गूजते थे, यहाँ तक कि महायान विद्या है। यहाँ प्रशास विद्या स्थाप स्थाप

इसके विपरांत दिल्ला में गारापत्यों ने अपने पैर अच्छी तरह अमा लिये थे। यद्यपि इनसे सम्बद्ध अभिलेख हमें निरन्तर उपलब्ध नहीं होते, तथापि अपकारित अभिलेखों की सहायता से हमें पुराग्णोत्तर काल में इनकी स्थिति का अच्छा ज्ञान आप हो जाता है। उदाहरण के लिए ट्रावनकोर में गरोश को देश की समृद्धि के लिए पूजा जाता था। इसमें पता चलता है कि यहाँ गरोश को अब केवल माना अपों में सफलता अदान करने वाला देवता ही नहीं, अपित साधारण रूप से समृद्धि का देवता माना जाने लगा था। इसके अतिरिक्त अभी हाल तक गरोश के सम्मान में 'होम' किये जाते थे और इस दिन एक सार्वजनिक उत्सव मनाया जाता था।

पुरागोत्तर काल में गरोश की उपासना के इस विवरण की पृष्टि उस काल की उपलब्ध मूर्नियों आदि से भी होती है। गरोश की इन मूर्तियों को लेकर श्रीमती एलिस गेड़ी ने एक बड़ी मुन्दर पुस्तिका लिखी है और हमारे मतलब के लिए इसी पुस्तिका में से कुछ उदाहरण जन लेना पर्याप्त होगा।

कपर हम देख आये हैं कि किसी न विसी रूप में गरोश की उपासना अति प्राचीन काल से होती चली आई हैं। फिर भी गरोश की जो मूर्तियां हमें इस समय मिलती हैं, वे बहुत प्राचीन नहीं हैं। प्रथम शताब्दी की अमरावती की प्राचार निर्णिपर हस्तिमुख गर्यों का चित्रण किया गया है। पहली अथवा दूसरी शताब्दी के सिंहल देश में 'मिहिन्ने' स्थान पर भी एक निर्णिच्य में इसी प्रकार हस्तिमुख गर्यों का चित्रण किया गया है। सीमान्यान्त में 'आका' स्थान पर भी दूसरी शती की एक दीवार पर चित्र खुदे हैं, उनमें भी हस्तिमुख गर्या है। परन्तु इस समय गरोश की प्रतिमार्थ नहीं मिलतीं। इस देवता की प्राचीनतम मूर्तियां हमें छठी और सातवीं शती की 'मूमार' की प्रकार मुर्तियों में मिलती हैं। इस समय तक गरोश का अपनी शक्ति ने नाइचर्य भी हो चुका है। फतेहरण्ड की प्रकार दिवाम में गरोश को दिगम्बर दिखाया गया है और उनके हाथ में मोदकों से भरा एक पात्र है जिसमें वह अपने शुग्रह को डाल रहे हैं। गरोश की जनका है। प्रतिमाओं में उनका यह लक्षण अनेक बार दिखाई देता है। बादामी और ऐहील गुफा मिन्नों में गरोश को मगवान् शिव के अनुचर के रूप में दिखाया गया है।

विता भारत में प्रायः सभी प्रतिमाकों में गरोश का साहचर्य मातृकाकों से किया गया है। इस साहचर्य का कारण सम्भवतः यह हो सकता है कि इन मातृकाकों की उपासना मुख और समृद्धि के लिए की जाता थी जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। गरोश की भी चूँ कि कार्यसिद्धि के लिए उपासना की जाती थी, जिसके फलस्वरूप समृद्धि भी होती थी, अतः इन दोनों का साहचर्य हो गया।

क्रवर हम कह चुके हैं कि िडिडा पर देवता के रूप में गरोश की उपासना सब मतों के कानुयायी, यहाँ तक कि महायान बौद्ध भी करते थे। इसी तथ्य के उदाहरणस्वरूप 'सारनाथ' के एक उपार्शनकानीन भित्तिचित्र में जहाँ शुद्ध का निर्वाण दिखाया गया है, वहाँ एक कोने में गरोश का चित्र भी श्रांकित कर दिया गया है। बौद्ध धर्म में इस प्रकार गरोश की उपासना के समावेश के फलस्वरूप ही हम देखते हैं कि तिब्बत में बौद्ध मन्दिरों के आने संस्कृत के रूप में गरोश की मृतियाँ ही रखी जाती हैं।

## सप्तम अध्याय

पिछले अध्यायों में हमने देखा है कि शैव मत के लोक प्रस्तित रूप के विकास के साथ-साथ उस के दार्शनिक रूप का भी विकास होता गया और अन्त में उसने एक स्वतन्त्र दर्शन का रूप धारण कर लिया जो 'शैन सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध हजा। इस दर्शन के सिद्धान्तों का निरुपण पहले पहल विशेष शारतों में हुआ जो 'आग्रम' कहलाने हैं। इन शान्त्रों की रचना पौराणिक काल में ही हुई जान पड़ती है: परन्तु इनको ठीक ठीक समसने के लिए यह अपन्छा होगा कि हम प्रारम्भ से चलें। साथ ही इन शास्त्रों में जिन-जिन सिद्धान्तों तथा मतों का जिल्ला दिला राजा है. उनके जिल्लाकर का भी खब्बयन करें। इसके लिए हमें फिर एक बार उपनिषद काल में लौटना होगा। तीसरे अध्याय में इसने देखा था कि यह वह काल था. जब भारत के धार्मिक और टार्शनिक विचारों में एक क्रांति-सी रही थी। इसी हाति के फलस्वरूप भारत में भतिबाद का प्रादुर्भाव हुआ। जिसे हम लोक प्रचित्र धार्मिक विचारों पर उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रभाव का कल सान सकते हैं। उपनिषदों में परमब्दा का जो कल्पना की गई थी और जिसे आध्ययन, मनन श्रीर श्रात्मसंयम द्वारा जाना जा सकता था. उसी कल्पना के श्राधार पर एक ईप्रवर की भी कल्पना की गई जिसे सरची मक्ति और नारचर्य द्वारा उपना जा सकता था। अतः हम वह कह नजने हैं कि परमंत्रस की क्षीप्रतिपत्तिक कराता ही मिलिबाद का दार्शनिक बाधार थी । अब यह राजियात वित्र और वित्रा की उपलब्धा में केरियन तुलाः स्पीकि उस समय कर साधारण में १९२४ गार देवर एसें की छीएकर प्रायः उसीं की देवसाँखी की उपासना होती थी। बात: उनकी रुपायना में इस नवे सनिजार का समावेश ही जाने पर इनहीं को एक ईप्रवर माना जाने लगा ऋरि दाशंनिक पद्म में इन दोनों का ही परमश्रद्ध से सादारम्य किया जाने लगा । शिव के सम्बन्ध में यह स्थिति हम िलिएएएनर उपनिषद में देख चके हैं. जहाँ एक स्त्रोर वह भक्ती के ईश्वर हैं तो दूसरी स्त्रोर दार्शनिकों के पुरुष हैं। जिल्लाज्यन्त इपनिष्य में शिव का जो अपर्यनिय स्वरूप है, वही प्राप्त्याचीन समस्त शैव दर्शन का बीव है। वहाँ हमने देखा था कि पुरुष-रूप में शिव की परमसत्य और एकसच्या माना जाता था , जो अपनी माया (जिसे शक्ति अथवा प्रकृति भी कहा जाता था) के द्वारा सृष्टि का कार्य सम्पन्न करता था। सृष्टि की ऋभिष्यक्ति में यह माया ही निविध कार्य करती है और पहल केवल उसका प्रेरक रहता है। जीवात्मा को भी ऋमर माना जाता था और परमात्मा में विक्रीन हो जाने पर ही उसका मोच होता था। प्रानिक काल के बाद इन सिद्धान्सों का दो प्रकार से विकास हुआ । एक तो ग्रुद्ध ऋडे त के दंग पर िसके जनसम्बद्ध की ही एकमात्र सत्य माना जाता है और जीवात्मा साररुपेख उससे खर्मिन्न है। बास्तव में वह इसी परमझड़ा की एक अभिन्यति। मात्र है और इसी अभिन्नता का ज्ञान बास कर तथा ऋपने को परमञ्ज्ञ में विलीन करके ही जीवात्मा मुक्तियद की प्राप्त होता है। शक्ति, माया अथवा प्रकृति और प्रश्चन ीं है, केवल हरी सरमहा की ही एक रचना

है जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इस शुद्ध अद्वीतवार के सबसे वड़े प्रचारक बाद में शुंबराचार्य हुए । औरियाजिक सिद्धान्ती के विकास का दूसरा प्रकार भी अहीसवादी ही था और इसमें भी प्रमन्ना का 🖙 💛 वहीं था जो िगृह लहींनगर में 🖡 धरन्त इस अबीत में कछ विशेषता यह थी कि पहले तो प्रकृति अथवा माया का परमत्रम द्वारा रचित होते हुए भी अपना अनग अभितःव माना जाता था और दूसरे मोच-प्राप्ति जीवातमा के परमारमा में पूर्ण जिलाय की नहीं, ऋषित परमारमा के समज्ञ जीवारमा की शास्त्रत कारन्तमधी स्थिति को माना जाता था। यह मार्ग विधिष्ट कार्यंत करलाया। शब अब्बैत से अधिक सरल और सराम डोने के कारण इस विशिष्ट अब्बैत का ही जनसाधारण में अधिक प्रसार हजा। शुद्ध अर्द्ध त को ठीक ठीक समक्तने के लिए बड़ी कुशाम बुद्धि की का प्रकार कर होती है। अन: इसका प्रचार अधिकतर टार्शनिको और विद्वान, लोगों तक ही सीमित गहा । त तो उपनिष्ठीचर काल के बैदिक साहित्य में, न रामायण-महाभारत अथवा परास्थी में, न ेर्ज कर कि लांकिक साहित्य में ही - यानी शंकर के समय तक कहीं भी विश्वक अर्क तबाद की कोई विशेष चर्चा नहीं है। इसके विषरीत वेदोत्तरकालीन भक्ति-बाह्यतम्ब सम्म त मती का दार्शनिक एए सर्वित्तर खडी तबाद ही था । समायण-महासारत में शिव की सहचरी के रूप में प्रकृति अथवा साथा की करूपना लगभग उसी प्रकार की गई है, जिस प्रकार 'प्रवेतार्यन्त' उपनिषद में । मुक्ति का ऋषं भी वहाँ यह। है कि जीवात्मा परमातमा का मालाल्कार प्राप्त करे और परमातमा के ही माजिया में मदा वास करें। पराखीं में बेध्यात और जीव दोनों मनों ने विशिष्ट ऋदैतवाद की स्थिति को स्वीकार किया है। दोनों एक सर्वक्षेष्ठ परमात्मा के कारितन्त्र को मानते हैं जो इन्द्रियगम्य त्रिश्व की सृष्टि ऋपनी शक्ति अथवा माया के द्वारा करता है और जिसके अनुबह से जीवात्मा अपने कर्मबन्धनों से छटता है तथा परमात्मा के समझ पहुँच कर मोच को प्राप्त होता है। परन्त विशुद्ध और विशिष्ट आहीत के इस होनी प्रकारों को नागरगात्या एक ही नाम दिया जाता था ऋौर वह था 'बेहान्त'; इन दोनों को एक ही दर्शन के दो आरंग माना जाता था। यही स्थिति बराखीचर काल में भी रही. जब बेटान्त अथवा अर्ड त के दो अंग माने जाते थे -- एक 'बिशिष्ट' ऋौर इसरा 'शुद्ध'। यही कारण था कि शेव ऋौर वैष्णुव दोनों के सम्बन्ध में यह बड़ा जा सबता था कि इनके सिद्धान्त बेटान्त के अनुकृत हैं। परन्त श्रीव मत का जैसे-जैसे विकास होता गया. उसकी स्थिति विशिष्ट ऋदौत से कुछ हट गई। इसका कारण था-शैवमत में शिव की सहचारी का विशेष स्थान, जिसे शिव की शक्ति ऋथवा प्रकृति माना जाता था। इस ऊपर देख चुके हैं कि शिव की यह सहचरी एक प्रमुख देवी थी, जिसकी अपनी स्वतन्त्र उपासना होती थी। शित्र के साथ उसका साहचर्य हो जाने के बाद भी उसका यह पद बना ही रहा और किसी समय भी शित्र के उत्कर्ष के कारण देवी के इस पद का हास नहीं हुआ। देवी के इस उत्कृष्ट पर का शैवमत के दार्शनिक विकास पर प्रमाव पहा और उसका मकाव 'सांख्य' की खोर ऋधिक हजा, जिसमें प्रकृति को वेदान्त की उपेता छटित महस्य दिया गया है। अतः उपनिषदी, राजापा माजगण और पुराखी में शिव के प्रसंग में 'सांख्य' का जो उल्लेख किया गया है, उसका यही गढ़स्य है। परन्तु शैवधर्म माम्माप में खास्तिक था खीर र रेप्प प्रार्थित काल में नास्तिक हो गया। अतः इन दोनों का सम्यन्थ शीध ही दृष्ट शया। किर भी शेव मन पर आदि सांस्थ्य के सिद्धान्तों का जो प्रभाव पड़ा था, वह स्थायी रहा । यह बात पुरागों और कुछ तन्त्रों से स्पष्ट हो जाती है, जहाँ शिव की शक्ति अधवा मात्रा के रूप में देवी को शिव की समवर्तिनी माना गया है। विश्व की सुद्धि में सुक्रिय तस्य यह वेबी ही है. जब कि शिव इन कार्य में प्रायः इप्टा मात्र ही रहते हैं। इन्हीं सिद्धान्तीं के अनुसार वेदीलर काल में शैवमत के डाशंनिक पद्म का विकास होता रहा और अन्त में 'स्रागम' सन्धां की रचना हुई, जिसमें श्रीय मत के उश्लिक पद्म का स्वरूप निर्धारित कर विया गया और ये प्रत्य शेव मन के प्रथम सेद्धान्तिक प्रत्य बने । इन खारामी की रचना प्रीक किस समय हाँ. यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता और सम्भव है कि पुराशों के समान ही यह भी एक काफी लम्बे अरसे में रचे गये हों। श्री बीठ बीठ रमन ने 'िक्का कि के एक लेख में इन आगमों को महात्मा बुद्ध के समय से भी पहले का बसाया है। प्रस्त यह बात केवल इन आगमों के मल सिद्धान्तों के विषय में कही वा सकती है जिसका बीज टानिक बन्ते में पाया जाता है। इन बन्धी के रचना बाल की कादि सीमा चाहे जो भी ही. इनका अस्तित्व पुराणी के समय में तो अवस्य था ही; स्वींक 'ब्रह्मवैवर्स' प्रशस्त में उत्वत स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इससे कुछ काल पहले दिव्यूण में शीव संत 'तिरम्लर' हुए थे। इनका समय पाँचवीं शती निर्धारित किया गया है। इन्होंने खागमी का संस्कृत से तामिल भाषा में अनुवाद किया था। अतः आगम अन्यों की रचना इनके समय से पहले ही हुई होगी। इस संत ने आगमी का जो विवरस दिया है. उससे पता चलता है कि उस समय तक इन स्नागमों को शैवमत के शास्त्रीय प्रत्य माना जाता था, और इनकी प्राम्निकटा हैसी ही थी जैसी बेटों की । संत 'तिकम्लर' बेटों और आगमी दोनों को अति मानते थे । उसका कहना है कि 'बेट और ग्रारम दोनों ही सत्य हैं: क्योंकि दोनों देश्यर की वास्ती हैं' । वह इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बेद और आगम एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। "प्रथम (अर्थात् वेद) को आप सामान्य मानिये और दूसरे (अर्थात् आरामी) को विशेष समिक्तिए । दोनों मिलकर ईश्वर की बारही है।" एक ग्रन्य स्थल पर उन्होंने ग्रीर भी स्पष्ट रूप से कहा है कि "वदान्त और सिद्धान्त में जब कोई मेद प्रतीत होता है. तब प्रतिस्त करने पर विवेकीजन इनमें कोई अन्तर नहीं पाते"। वह फिर कहते हैं कि "यदि बेट मी हैं, तो आगम उनका दूध"। संत 'तिरमलर' की इन उक्तियों से एक ओर तो यह निए ोना है कि उस ममय शैवधर्म वैदिक अतियों को मानता था और इस प्रकार वह बाह्य धर्म के अन्तर्गत था तथा इसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि जुरान प्रत्यों की जो अधिकाधिक हामाणिहातः दी जा रही थी और उनमें शैवधर्म के एक विशिष्ट सैद्धान्तिक पद्म का जो निरूपण किया गया था, सम्भवतः इसी के कारण कभी कभी यह संदेह भी उत्सन्न हो जाता था कि स्नागमिक सिद्धान्त वैदिक अतियों के सनुकूल वे या नहीं। एए गैंगी ने स्वाग धर्म-विरुद्ध ब्राचरण करने से इस संदेह को और भी वस मिलता था। संत जिन्हा है इसी संदेश का निराकरण करने का प्रयत्न किया था। इसके व्यतिरिक्त अमें यह भी यता चलता है कि ब्रागम ग्रन्थ पहले संस्कृत में लिख गये थे। इसके साथ-साथ दक्षिण में यह

परभारागत धारेणा भी बड़ी प्रवस थी कि बिह्नण में शैव धर्म का प्रचार उत्तर से आकर शैव विद्वानों और संतों में किया। अतः यह सगमग निश्चित ही हो जाता है कि उत्तर प्रता ही स्वाना पहले वहस अगरत में हुई थी। यह स्वामायिक भी सगता है; क्योंकि आदि काल से उत्तर भारत ही अर्थ के कि के के दूर रहा था, और हमारे सब धार्मिक मती का जन्म और प्रारम्भिक विकास वहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त ईंग्वी सन् की प्रारम्भिक शतियों में दक्षिण में बीद और जैन मती का अस्वधिक प्रचार था। शेवमत द्वारा इन होनों के उन्मूलन के बाद ही दक्षिण भारत हो सार के किया के के दूर बन सका।

क्षातक करते में जिन सिद्धाननों का निकारण किया गया. वही प्रामाणिक शैव विद्याल बना । इन बन्धों में से कामिक आगम की इम एक प्रतिनिधि अन्य मान सकते हैं। इसके संक्षिप्त कृप के अध्ययन करने से हमें श्रीव सिद्धान्त की प्रसल मान्यताओं का अच्छा प्रिक्टय मिल मुकता है। इस आगम में शिव को सर्वश्रेष्ठ सत्य माना गया है। वह अमादि हैं, अकारण है और स्थतः सम्प्रण हैं। वह सर्थश है और सर्थकर्ता है। यह अपनी शक्ति के द्वारा जो उनका साधन है. सृष्टि का कार्य सम्पन्न करते हैं। यह शक्ति शिव की समवर्तिनी है और वास्तव में उनसे अभिन्न है। इसी शक्ति का शिवपत्नी उमा जरक उर्देन के नाज़का किया गया है। अपनी शक्ति के द्वारा शिव समस्त विश्व में इस प्रकार स्वाम है कि वह उनसे भिन्न प्रतीत नहीं होते । परन्त वास्तव में विश्व का उनसे कारतातम्य मही किया जा सकताः क्योंकि शिव तो विश्व से परे हैं और उसका अस्तित्व शिव के बान्दर ही है। बानल में वह विश्व और इसमें वसनेवाले समस्त प्राणी शरीर हैं जिसकी स्रात्मा शिव है। विश्रद्ध ऋदीन और शैव निद्धान्त का यह दूसरा प्रमुख भेद है। विश्रद्ध कार्ड त के कानुसार विश्व बाह्य से पृथक नहीं है; क्योंकि इस व्यक्त सुष्टि के पीछे बाह्य ही केंग्रज एक सत्य है तथा विश्व के नाम और रूप की अनेकता केवल माया है, जिसका कोई कार्योक क्रिक्स नहीं है। इसके अतिरिक्त शैव निद्धान्त के अनुसार जीवारमा असंख्य क्षीर शास्त्रत हैं। वे सब परम शिव के ही अंश हैं: परन्त उससे सर्वथा अभिन्न नहीं हैं. क्षेता कि विश्वाद अहँ तवादी मानते हैं। परन्तु वे शिव से मिस्न भी नहीं हैं, ऋौर जीवात्मा नथा शिव रूप परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध को हम एक ही प्रकार से निर्दिष्ट कर सकते हैं और वह है-भेदाभेद' सम्बन्ध। यह सम्बन्ध वैसा ही है, जैसा ज्वाला और उसके नाय का । ज्वाला में ताप सदा वर्तमान रहता है: परन्त वह उससे अभिन नहीं है। इसी प्रकार वरमातमा जीवात्मा में सदा वास करता है: परन्त दोनों एक दूसरे से ऋभिन्न अर्थी हैं। बास्तव में परमारमा और जीवालमा के इस सम्बन्ध में हम 'रूबेटारुवटर' उपनिपट की एक करवार का विकास देख सकते हैं. जिसमें परमातमा और जीवातमा की दो पक्षियों से अपमा दी गई है. सथा जिससे संस्वयत्रावियों ने जीव और पुरुष के परस्पर सम्बन्ध के ऋपने जिला केंद्रा के बाबिकान किया है। हैंड किद्रान्त की स्थिति भी आदि सांस्य की स्थिति र्क तरह किए महिति। अपने मुर्च रूप में यह वीवातमा कुछ काल के लिए मीतिक शरीर के किन्नु प्राप्ती हैं, तो कार अधितन हैं: परन्तु जिसे जीवारमा चेतनायुक्त करता है। इस हुआर हर्ना के समस्य शोकर जीवास्ता 'स्रविधा', काम खीर 'मार्गा के विवेद बन्धन

में फस जाते हैं और परमिश्व के अनुमंद से ही किर उनकी इस बन्धन से सुक्त होती है। इस स्थल पर शैव सिद्धान्त में काम के सिद्धान्त का भी समावेश कर दिया गया है। इसा जाना है। जात का पर स्थल पर शैव सिद्धान्त में काम के सिद्धान्त का भी समावेश कर दिया गया है। इसा जाना में ही मानव मीध-प्राप्ति का प्रवास करता है और उसका यह प्रवास कर्म के सिद्धान्त से नियमित होता है। अतः इस भीतिक अग्रत् की सृष्टि के पीछे एक महान् नैतिक और प्राप्तानिक उद्देश्य है तथा इसकी केवल माया नहीं समका जा सकता। आत्मा का कर्मवन्धन ही पाप है और परमिश्व की द्या तथा अनुमंद से ही इस बन्धन से मुक्ति मिलती है। जय यह बन्धन हट जाता है तब आत्मा बिमुक्त हो जाता है और आवासमन के चक्कर से खूट कर संपूर्ण क्य से शिवसमान हो उन्हीं के साम्रिय्य में जाकर परमानन्द को प्राप्त होता है। आत्मा का शिव से ताझक्य नहीं होता, अपित वह उनके समझ एक आदर्श अवस्था में रहता है और परमिश्य का प्रवास उन्हों क्योतिर्मय बनाये रखता है। यह शैव विद्धान्त और विद्युद्ध अर्ड ने का तीसरा प्रमुख मेद है। क्योंकि विद्युद्ध अर्ड ने के अनुसार मीच-प्राप्ति होने पर जीवात्मा परमान्मा अथवा बन्ध में पूर्णतया विलीन हो जाता है और उसका अपना कोई ऋलग अस्तित्व नहीं रह जाता।

ये ही शैव सिद्धान्त की मौलिक मान्यताएँ हैं, जिनका निरूपण आगम अन्यों में किया गया है। इसके बाद इनमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। अपन्यात्रीय सभी दार्शनिकों ने इनको स्वीकार किया और इनका कार्य अधिकतर इन्हीं सिद्धान्तीं का विश्वत विकेशन जरूर रहता था। इस अकार का विवेचन मुख्यतः दक्षिण में हुआ, जो छुठी राताब्दी है प्रसार है जिल्ला का प्रधान केन्द्र बन गया तथा इस समय से बाद के लगभग सभी शैव विद्धान दक्षिणात्र ही थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध सातवीं राताब्दी में 'आयर' और किया है। इस दोनों ही वे आगमों को अपने प्रामाणिक शास्त्र माना, अर्थ कहीं भी उनके सिद्धान्तों के प्रतिकृत नहीं गये।

शीव सिद्धान्त के प्रचार का काम इन दो संतों के बाद अनेक अन्य विद्वानों ने भी किया होगा, यद्यपि वे इतने प्रसिद्ध नहीं हैं। किर नवीं शताब्दी में अध्यान हैए, और जब उन्होंने विशुद्ध अद्वेत का प्रचार करना प्रारम्भ किया तथा अपनी विद्वता, प्रकार बुद्धि और उपहार्थ-हीएन से सब मतों के विद्वानों को एक के बाद एक प्रशस्त करने संगे, तब शैव सिद्धान्त के लिए एक कठिन समस्या उत्पन्न हो गई। रंबराचार्य स्वयं शैव थे, और जब उन्होंने ही विशुद्ध अद्वेत का समर्थन किया, जो आगमिक सिद्धान्तों के प्रतिकृत्त था, तब शैव वाश्रांनिक एक विचित्र दुविधा में पड़ गये। इन लोगों ने शंकर के प्रति कैसा गरीय गरा, इसका हमें उपलब्ध अभिलेखों से ठीक-ठीक पता नहीं चलता। अपने के प्रति कैसा गरीय निद्धान्त के जिल्ला किया होगा। विद्यान्त्य ने एक की जिल्ला का प्रतिकृत्त के प्रतिकृत्त के प्रतिकृत्त के प्रतिकृत्त के प्रतिकृत के प्रकृत के प्रतिकृत के प्रत

साथ विधिवन् शास्त्रार्थं करने में उनकी पराजय निश्चित थी। नाथ ही शंकर भी श्वयं शैंब ही थे, अतः उनका विरोध करने और उनके निदान्तों पर कड़े आ सेप करने से यह अम उत्पक्ष हो सकता था कि शैंव मत में ही फूट पड़ गई है। यह एक ऐसी संभावना थी—जब कि शैंव मत बीढ, जैन, चार्वाक आदि विधर्मी मतों के विक्क थोर संघर्ष में लगा हुआ। विश्वानी कर्णना करने का भी साहम नहीं कर सकते थे। इसरा कारण यह था कि शंकर स्वयं इन विधर्मी मतों के कहर विरोधी थे और इस क्य में शैंवों के लिए तो वे एक देवप्रेषित उपहार वनकर आये थे, और उनका ब्यान यूनरी और बटाकर उनके इस महान् कार्य में बाधा डालना बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। अतः शंकर के जीवन काल में शैंव लोग अधिकतर चुप ही रहे। परन्तु उनके दिवंगत होने पर शैंवों ने अपने को शंकर के निदान्तों का विरोधी घोषित किया, और वे किर आगामिक सिद्धान्तों का प्रचार करने में लग गये। शंकर के विशुद्ध अद्वैत और माया के सिद्धान्त की अतिमात्र दुक्हता ही अब शेंव सिद्धान्तियों की सहायक बनी; क्योंकि इस दुक्हता के कारण ही विशुद्ध अद्वैत कभी भी लोकप्रिय न बन सका।

दसर्वा अथवा न्यारहवीं शती में या इससे थोड़े समय बाद 'मेयकन्द देवुर' नाम के प्रक्यात संत और विद्वान दिल्ला में हुए। उन्होंने तत्कालीन समस्त शैव सिद्धान्त का सार केवल बारह संस्कृत अनुष्टुप् पद्यों में दिया है। 'मेयकन्द देवुर' की यह कृति 'ियान हैं। 'मेयकन्द देवुर' की यह कृति 'ियान हैं। 'मेयकन्द देवुर' की यह कृति 'ियान हैं। जो वैष्णुवों में स्मान बीटा स्थान हैं जो वैष्णुवों में स्मान की श्रीवमत के दार्शनिक पत्त का संपूर्ण विकास हम इस प्रन्थ में पाते हैं, और इसी ने उसका रूप भी निश्चित कर दिया। यही श्रीव सिद्धान्त का अन्तिम मीलिक अन्य भी है; किन्तु और सब अन्य प्राचीन अन्यों की टीका के रूप में ही हैं, या फिर उनके स्मान हैं।

जिस समय दिख्या में अनेक संत और विद्वान शवमत को प्रधानता दिलाने और उसके दार्शनिक पद्म का विकास करने में लगे हुए थे, उसी समय भारत का एक और भाग भी रीव विद्वान का केन्द्र बन गया। यह था करमीर। यह कहना किन है कि ठीक किस समय और किस रूप में करमीर में शैव धर्म का प्रचार हुआ। परन्तु अति प्राचीन काल से ही करमीर उत्तर भारत के सांस्कृतिक च्रेत्र के अन्तर्गत रहा है, और उत्तर भारत में जो जो धार्मिक आन्दोलन हुए, उन सबका प्रभाव अनिवार्य रूप से करमीर पर भी पड़ा। इसके अतिरिक्त 'बसुगुन' के समय तक, जो आठवीं शती में हुए थे, करमीर में शैव आगमों ही वर्ग प्रति क्रिक्त 'बसुगुन' के समय तक, जो आठवीं शती में हुए थे, करमीर में अने आगमों ही वर्ग प्रति क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त माना जाता था। अतः करमीर में उनका प्रचार वर्ग पर्ते क्रिक्त क्रिक्त प्रचार में अने क्रिक्त में स्व क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त में क्रिक्त माना जाता था। अतः करमीर में उनका प्रचार वर्ग पर्ते क्रिक्त में अने क्रिक्त माना क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त माना क्रिक्त में से इन आगमों की व्याख्या उसी प्रकार की जाती थी। फिर हमें छठी या सातवीं शती का एक प्राचीन अन्य भी मलता है, जिसका नाम 'विरूपाद्यपंचाशिका' है और जिसमें शैव मत के पर्ते क्रिक्त क्रिक

प्रवर्तक आगमिक निदान्तों की अधिक शुद्ध अद्वेतवादी ढंग पर व्यास्था करना चाहते थे। इस विजान्याया का जन्म कीसे और किस प्रभाव से हुआ, यह नहीं कहा जा सकता। सम्भव है कि करमीर में पहले ही से कोई विशुद्धाद्वेतवादी सम्प्रदाय रहा हो, और उसके कुछ योग्य विद्वान् अनुयापियों ने शेव आगामों की अपने ढंग पर व्यास्था करने का उसी प्रकार प्रयास किया हो, जिस प्रकार शंकर ने समस्त उपनिपदों में विशुद्ध आदौत हूँ दने का प्रयास किया था। इनमें से एक विद्वान् तो स्वयं 'वसुगुम' ही थे '। करमीर में इस विद्वान् के जो अर्क हिन्दानिक वृत्तान्त मिलते हैं, उनसे इतना सो पता चलना ही है कि उन्होंने स्वयं कुछ सुत्र रचे थे जो 'शिवसूत्र' कहलाते थे। या हो सकता है कि यह सुत्र उन्होंने अपने किसी गुरु से सीखे हों। परन्तु उन्होंने इसका प्रचार अवस्य किया। इन सुत्रों में उन्होंने श्रीयन के दार्शनिक सिद्धान्तों की विशुद्ध अद्वेतवाद के अनुसार अधास्था की और इस प्रकार अद्वेतवादी श्रीव सिद्धान्तों की निशुद्ध अद्वेतवाद के अनुसार अधास्था की और इस प्रकार अद्वेतवादी श्रीव सिद्धान्त की नीव डाली जो बाद में करमीरी श्रीयमत कहलाया। यह शिवसूत्र उन सुत्रों से सर्वथा मिल्ल है जो आजकल शिवसूत्रों के नाम से प्रसिद्ध है, और जिनका रचयिता अशात है। 'यसुगुन' के सिद्धान्तों का और अधिक प्रचार उनके शिष्य 'कल्लट' ने अपनी टीकाआं द्वारा किया, जिनमें एक अब 'स्थन्द सूत्र' अध्वा 'सन्दवारिका' के नाम से प्रसिद्ध है।

'वसुगुत' और 'कल्लट' दोनों ने ही इस नये दर्शन की रुपरेखा मात्र को निशंक्ति किया। उन्होंने तकों द्वारा इसकी विस्तृत विवेचना, नहीं की। यह काम सोमानन्द में उठाया जो 'कल्लट' के समकालीन थे। हा सकता है, यह 'वसुगुत' का शिष्य भी रहे हो। 'सोमानन्द' ने प्रक्षात 'शिवदृष्टि' नामक अन्य की रचना की, जिसमें उन्होंने 'वसुगुत' और 'कल्लट' द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्तों की पूर्ण विवेचना की और उनको एक निश्चित वस्त्रंन का रूप दिया। 'सोमानन्द' के बाद इस काम को उनके शिष्य 'उत्पल' ने जारी रखा। इन्होंने 'प्रत्यमित्रा' सूत्रों की रचना की और उनके द्वारा इस 'प्रत्यमित्रा' शम्द के प्रयोग करने पर ही इस दर्शन का नाम 'प्रत्यभित्रा' वर्शन गया। 'र्राग्रंनमंद्रां' में इसका इसी नाम से उन्लेख किया गया है।

लगमग इसी समय भारत में शंकराचार्य हुए। इसके विशुद्ध अहीत का प्रचार करने से कश्मीर के इस नये अहीतवादी शैवमत को बहुत कल मिली और उसकी प्रतिष्ठा बहुत वह गई। शंकर के कश्मीर जाने का भी गरमगर ब्रुतानत मिलता है। सम्भव है कि वह वास्तव में वहाँ गये हों और एक और तो बौद्ध तथा जैन मतें के उस्मूलन करने में (जो सातवीं और आठवीं शती में कश्मीर में वहत प्रचार है) और इसरे और वहाँ अहीतवाद को हट कप से स्थापित करने में सहायक हुए हां। कुछ भी हो, शंकर के समय से कश्मीर में अहीतवादी शीव सिद्धानत सर्वमान्य हो गया, और अनेक अख्यात विद्वान उसके अनुपारी हो गये। इसमें सबसे बढ़े 'उत्पाद्ध' के शिष्य 'विभिन्तवाद' के अन्होंने 'परमार्थसार' नामक प्रनथ की रचना की, और तस्वश्चात 'उत्पाद्ध' के 'प्रणामिका मूर्य' और

क्रम्मीर में श्रेडमत का वह वर्णन भी तह्दीक्ष्याय की क्रमीरी शैक-वर्ण विकास पुस्तक पर माधारित है।

िक्तिकार का किया किया किया किया किया सिद्धान्त के प्रामाणिक प्रत्थ माने जाने लगे। इन्हों हो प्रत्यों में कश्मीर में शैव मिद्धान्त का पूर्ण विकास होता है। अभिनवगुप्त के शिष्ट 'क्रिमगव' ने अपने प्रसिद्ध प्रत्थ कि कि कि किया में वसुगुप्त के शिवसूत्रों की क्याक्या की। क्रेमगव में अन्य भी अनेक प्रामाणिक प्रत्य लिखे, जिनमें उन्होंने इस कि किया के विस्तृत स्थास्था की। इनमें से 'प्राप्तिकारका', 'प्रत्यनकोर' और किया किया किया के प्रमुख हैं।

क्षेमराज के बाद प्रत्यभिक्षादर्शन का विकास प्रधानतः उपर्युक्त प्रन्थों पर टीकान्नों द्वारा ही हुन्ना । इन टीकान्नारों में सबसे बड़े 'बोगराज' हुए हैं । यह भी 'जिन्तिनानुन' के ही शिष्प थे । इन्होंने 'जिन्तानुन' के परमार्थनार पर एक टीका लिखी थी । कुछ काल बाद बारहवीं हाती में 'जयरथ' ने 'अभिनवगुन' के 'तंत्रालोक' पर टीका किली । 'योग-राज' के बाद तरहवीं हाती के अन्ततक, जब हमारा यह दिस्दर्शन समाप्त होता है, कश्मीरी शैवमत के इतिहास में खीर कोई बड़ा विद्वान नहीं हुआ।

का मोरी शीवमत के विकास और इतिहास का इस प्रकार संविप्त विवरण दे देने के बाद अब इस जरा उन विशेष निद्धान्तों पर भी एक दृष्टि डाल लें। उनमें से पहला तो शक्ति अधवा उत्तरिकार है। शैव सिद्धान्त में शक्ति को लगमग उसी प्रकार शिव की समवर्तिनी माना जाता था. जिस प्रकार सांख्य में प्रकृति को । परन्तु कश्मीर के प्रत्यभिज्ञा-दर्शन में उसको परमश्चित अथवा पुरुष की अभिन्यक्ति मात्र माना गया है। उसका निवास भी वस्मशिव में और केवल उन्हों में है, श्रीर उसको हम परमशिव की सुजनशक्ति कह सकते हैं। इसी कारण वह परमशिव से अभिन्न है। इस प्रकार शैंव सिद्धान्त में जो देते का भास डोना था. उसको प्रत्याभकादर्शन के ऋदैत में परिखत कर दिया गया। इस शक्ति के यांच मुख रूप है-(१) चित्रांकि स्त्रधांत परमशिव की स्नात्मानुभृति की शक्तिः (२) ंग्राप्तका प्राप्ति श्राप्तांत परमशिव की परमानन्द की शक्तिः (३) इच्छा शक्ति अर्थात् परमशिव की बहार कि किए है। हारा वह अपने आपको सृष्टि का निर्माण करने के हेतु एक परम इच्छा से युक्त पाते हैं: (४) ज्ञान शक्ति, अर्थात् परमशिव की सर्वज्ञता की शक्ति स्त्रीर (५) किया रान्ति एक्टी सम्बद्धि की वह शक्ति जिसके द्वारा वह इस अनेकरूप विश्व को ब्यक्त करने हैं। शक्ति जब अपना यह अन्तिम रूप धारण करती है, तब सृष्टि का कार्य बास्तव में प्रारम्भ होता है, जिसे 'श्रामास' कहते हैं। इस श्रामास की कल्पना लगभग बैसी ही है जैसी बेदान्त में 'विवर्त्त' की। मेद केवल इतना ही है कि वेदान्त में इस व्यक्त विक्व की अनेकरपता को 'माया' माना गया है, वह न सत् है न असत्—"सदसद्न्याम् विज्ञान । परन्तु प्रत्यनिकातर्शन में इस अनेकरूपता को सत् माना गया है; क्योंकि जिस किसी दस्त को उत्सरिय ने सम्बन्ध है वह ऋसत नहीं हो सकती। जीवात्मा सारमाव से वरमधिव की ही अभिध्यक्ति मात्र है और माया द्वारा सीमित है। माया का यहाँ अर्थ है-पन्दिय के तिरीभृत हो जाने की शक्ति, भौतिक विश्व की सुष्टि से ठीक ा है अस्त्रिक इस अवस्था को प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में परमशिव का विश्व से जो बास्तविक सम्बन्ध है. उसका तिरोमाव हा जाता है और परमशिव ऋपने-ऋएको

'काल', 'नियति', 'राग', 'विद्या' श्रीर 'कला' के पंचविध बन्धन में सीमित कर लेते हैं। इसी के साथ-साथ परम शिव एक से अनेक हो जाते हैं और इस प्रकार असंख्य जीवा-रमाश्रों का प्रादुर्मांव होता है। यह जीवात्मा जन्म-मरख के अनेक चक्करों में से गुजरते हैं श्रीर अन्त में सदशान प्राप्त कर श्रीर अपने सबचे स्वरूप श्रीर प्रश्मित के साथ अपने सबचे सम्बन्ध को पहचान कर बन्धनमुक्त होते हैं। वे फिर असीम परमश्चित का रूप धारख कर लेते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि प्रश्नित प्रश्नीम परमश्चित का अध्य और जीव के तादात्म्य के सिद्धान्त श्रीर मोच प्राप्ति पर जीव के बढ़ा में संपूर्ण रूप से विस्तिन हो जाने के सिद्धान्त के ही अधिक निकट है।

#### ऋष्टम ऋध्याय

पिछले अध्यायों में इमने अति प्राचीन काल ने लेकर तेरहवीं शती तक, भारत में शीव धर्म के प्रावसांव क्यीर एक प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय के रूप में, उसके पूर्ण विकास के हासी इतिहास का, दिस्त्रश्रीन किया है। परन्तु शैव धर्म का प्रचार केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा । ईस्वी सन् के बारम्भ से और वास्तव में तो उसने भी बहुत पहले से, भारत के बड़ोसी वेशों पर और सदरपूर्व के प्रदेशों पर भारतीय सभ्यता का प्रभाव पड़ा | उपलब्ध ऋभिलेखी से बना चलना है कि ऋति प्राचीन काल से ही भारत का अपने पड़ोधी देशों के साथ हथा पूर्वी दीय-मगहरू और हिन्द-सीन के साथ वहां यनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रहा है। इसके अतिरिक्त अति प्राचीन काल में ही भारतीय प्रवासियों का पूर्व की आर प्रायः निरम्तर ही एक प्रचाह-सा चलता रहा है और ये लोग ऋषिकतर इन्हों देशा में जाकर बसे, यद्यपि कुछ साहसी लोग सुदर यूरोप और अमेरिका भी पहुँचे थे। इन देशों का भारत के साथ इस प्रकार इतना घनिष्ट सम्बन्ध होने के फलस्वरूप यहाँ एक सर्वतोन्छी सम्यता का प्रादुर्भाव हुआ जिसने कुछ समय तक तो भारत की प्रौढ सम्यता से टक्कर ली । इन देशों में भारतीय धर्म का भी प्रचार हुआ और अन्य मतों के माथ-माथ शैवमत भी वहाँ पहुँचा, और जबतक वह सभ्यता वहाँ बनी रही. तब तक शैव धर्म का भी वहाँ प्रचार रहा । अतः अपने इस दिस्हर्गन की समाप्त करने से पहले हम इस अध्याय में उपलब्ध अभिलेखों से संदोप में यह देखने का अधल करेंगे कि भारत के बाहर शैवधर्म ने क्या रूप धारण किया और वहाँ उसका क्या इतिहास रहा ?

भारत की सीमा में लगे हुए देशों ( नेपाल और तिब्बत, बर्मा और सिंहल द्वीप ) में अधोक के समय से ही बीद धर्म ने बड़ी परकी जड़ पकड़ ली थी ऋौर एक नेपाल को छोड़ कर, जहाँ हालगा की का पुनः प्रचार हुआ, शेप सब देशों में तब से लेकर आज तक बीद धर्म का ही प्राधान्य रहा है। नेपाल में श्रीष्ण्व, शेव और महायान बीढ मन दीर्घ काल तक साथ-साथ प्रचलित रहे। 'हेन-सांग' के समय तक वहाँ वहीं स्थिति थी, उसके बाद भी बहुत दिनों तक इस स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। परन्तु फिर वैष्णव और शैव मतों का प्रचार धीरे-धीरे बढ़ता गया और बौद्ध धर्म का प्रभाव सीना होता गया ! इसी समय वहाँ शास्त्र मत भी फैला और आजकल तो नेपाल में देवी के अनेक मन्दिर हैं जिनमें 'भाटगाँव' का 'देवी भवानी' का मन्दिर तो वड़ा भव्य है। परन्तु इस देश में उपलब्ध अभिलेख चौदहवीं शती से पहले के नहीं हैं, खतः इससे पूर्वकाल के धार्मिक इतिहास का सम्वक अध्ययन करना सम्भव नहीं है । क्षिञ्चत में भी कुछ शैवमन्दिर पाये जाते हैं. और वहां श्रीव और बौद्ध दोनां ही मन्दिरां के सामने गरोश की मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं। परन्तु इसने ऋषिक शैव मत के सम्बन्ध में हुमें कुछ पता नहीं लगता। ऋतः ऋव हम इन देशों से कुछ अधिक पूर्व की आर हिन्द-चीन और पूर्वी द्वीप मण्डल की ओर चलते हैं जहाँ शैव मत का प्रचार काफी पहले हो चुका था और जहाँ उपलब्ध अभिलेख भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यह प्रशिलेप प्रशिवार शिलालेकों और इमारतों के रूप में हैं जो ईस्वी सन् की प्रथम राती से लेकर पन्द्रहवीं या सोलहवीं राती तक के हैं। इन अभिलेखों से हमें इन देशों के धार्मिक इतिहास का काफी व्योग मिल जाता है। सबसे अधिक अभिलेख हिन्द-चीन के चम्पा और कम्बोज प्रदेशों में धाये जाते हैं। अतः हम अपना अध्ययन यहीं से प्रारम्भ करते हैं।

हिन्द-चीन में शीव मत का उल्लेख प्रथम बार चम्या में ४०० ईस्वी के 'चोड़दिन' शिलालेख में मिलता है। इस समय तक शैवमन इस देश में इद रूप से स्थापित ही गया था श्रीर स्वयं नुपति इसका श्रनुवायी था । परन्तु यहाँ ध्यान देने योग्य बात वह है कि इस शिला-लेख में शैव मत की उपासना का जो प्रकार दीखता है, वह न तो पीराखिक है, न रामावस्तु . महाभारत जैसा है: ऋषित वह बैदिक उपासना के ऋषिक निकट है। इस शिसालेख में एक थक का उल्लेख किया गया है जो राजा 'मद्रवर्मा' ने भगवान शिव की उपासना के रूप में किया था ऋीर जो लगभग वैदिक कर्मकारड के ऋनुसार संपन्न हुआ। था। शिलालेख की भाषा भी हमें वैदिक मंत्रों का रमरण कराती है । ख्रतः ऐसा प्रतीन होता है कि सबसे बहुले इस देश में वैदिक धर्म का प्रचार हुन्ना था; परन्तु चूँ कि यह देश मारत से इतना दूर था, अतः यहाँ का धार्मिक विकास भारत के धार्मिक विकास के साथ-साथ न चल सका और इसके क्रीं वरूप यहाँ एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। वह स्थिति यह थी कि एक ऋोर तो यहाँ बीचे काल तक उपासना का वाह्म प्रकार वैदिक ही रहा, और दूसरी खोर भारत में जो नई वामिक परिपाटी बनी थी, उसके प्रधान दो देवताओं, विष्णु और शिव की उपासना का प्रचार भी भारत से त्रावे प्रवासियों द्वारा होने लगा और पुरानी तथा नवीन दोना परिपाटियों का मिम्प्रिया हो गया। इस धारणा की पुष्टि एक दूसरे शिलालेख से होती है जो इसी शिला-लेखें की कुर्ति करता है। इस दूसरे शिलालेख में केवल एक वाक्य है 'शिवो दासो बध्यते'। वैदिक उपक्रिया में नरमेथ की प्रधा का उल्लेख हम प्रारम्भिक ऋष्यायों में कर आये हैं। बहुत सम्मय है कि यह प्रथा ऋन्य देशों के समान चम्पा में भी प्रचलित नहीं हो, और इस शिलीक्षेत्र का संकेत उस व्यक्ति की स्त्रोर है जिसको शिव के सम्मान में अनुष्ठित यह में बलि दिया जा रहा था। शिव को ऋतिप्राचीन काल में नर-विल दी जाती थी, यह भी हम पहले देख चके हैं।

समकालीन भारतीय धार्मिक परिपाटी का प्रभाव भी इन देशों पर धीरे-बीरे पड़ रहा या । वह इसी राजा के एक अन्य रिकालेट ने स्पष्ट हो जाता है जिसमें पित्र को भित्रेत्वरों कहा गया है अपेर उनकी पत्नी उमा का भी उल्लेख किया गया है। इसके माथ ब्रह्मा और विष्णु की चर्चा भी की गई है और इनकी वन्दना की गई है । पाँचवीं शती के अन्त और छठी शती के प्रारम्भ तक इस देश में शोवमत का स्वरूप लगभग पौराणिक हो गया या और इसी समय के राजा 'शम्भुवर्मा' के 'माइसोन शिलालेख' में शिव को जगतकर्ता, जगत्मालक और उपल्लेड नी लोकों का एक कारण, शुद्ध, केवल, सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्र वतलाया गया है। यह वर्णन लगभग उसी प्रकार किया गया है जैसा कि प्रारहों

वदाहरकार्व : 'अन्तये त्वा जुन्टं करिष्यामि'।

२. देखी परिकार के सा

में। इसी शरी के उत्तरार्द्ध में जिलालार्मी के अनेक शिलालेखों से हमें पता चलता है कि इस समय तक इस देश में शिवसिंग की उपासना का भी खब प्रचार हो गया था ऋरि स्वयं 'जराज के' ने एक मन्दिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी राजा के 'माइसोन शिलालेख" में शिव को परमञ्जा और इश्यनगत का सोन माना गया है"। इसी शिलालेख में शिव के 'क्याली' रूप की और इस रूप में उनके अस्पार असि से सम्बन्ध की खोर भी संकेत किया गया है और जिस दंग से यह संकेत किया गया है. वह भी ध्यान देने योग्य है । केलकर्सा को अन्यस्था होता है कि जिस देवता का ब्रुधा और विश्रम सहित सब देवता सम्मान करते हैं. वह अस्तापत की में ज्ञार करना पमन्द करता है। यद्यपि उसके इस विचित्र आचरण में भी मानव का कल्याल अवश्य निहित होगा, तथापि साधारण मन्त्यों की समक में यह बात सगमता से नहीं खाती । इससे हम क करान स्वाप सकते हैं कि लेखक शिव के इस कपाली रूप से अनुभिन्न था और इस रूप का ज्ञान भारतीय पुरागों तथा अन्य भारतीय अन्धों, में जिनका यहाँ प्रचार था. शिव की कपाली स्वरूप-सम्बन्धी उपाधियों से प्राप्त **हन्ना** था। आगे देखेंगे कि शिव के इस रूप का उल्लेख हिन्द-चीन के अभिलेखों में बहुत कम होता है. श्रीर कापालिक सम्प्रदाय की तो कभी कोई चर्चा श्राती ही नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस सम्प्रदाय का यहाँ प्रादर्भाव नहीं हो सका। इसी शिलालेख के एक अन्य पद्य में शिव की अध्यमित का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि इनके विना स्रिप्ट का कार्य नहीं हो सकता। राजा प्रिकारावर्मी को इसी स्थान में एक पत्थर की चौकी पर एक ऋौर लेख मिला है जिसमें कुबेर को शिव का सखा बताया गया है. और पार्वती की ओर देखने पर कुबेर के 'काना' हो जाने की. पौराणिक कथा की. स्रोर भी संकेत किया गया है"।

सातवीं शति के जिल्लेकों में भी हमें 'चन्पा' में शैव धर्म का पौराणिक रूप दिखाई देता है। राजा 'िक्रास्टर्मा' के 'माइसोन शिलालेख' में वृषम को शिव का वाहन कहा गया है, और उपमन्त्रु की तपस्या तथा शिव द्वारा वर प्राप्त करने की कथा का मा उल्लेख किया गया है। शिव की ऋष्टमूर्ति की चर्चा भी की गई है, और दूसरे पद्य में इन ऋाठों मूर्तियों का सम्बन्ध शिव के आठ विभिन्न नामों से किया गया है। 'विकान्तवर्मा' के बाद विकान्तवर्मा दितीय राजा हुआ, और यह भी शैवमत का संरच्छक था। उसका 'माइसोन शिलालेख' आठवीं शती के प्रारम्भ का है, और उस शिव को ब्रह्मा और विष्णु से बड़ा माना गया है। इन दोनों देवताओं को शिव के चरणों की वन्दना करते हुए भी बताया गया है। आठवीं शती के उत्तरार्द्ध के राजा सत्यवर्मा के 'पो-नगर' वाले शिलालेख

१. देखें प्रिक्रिया में सं०३।

२. .. .. सं०६।

४. ., ,, नं०७।

E. .. .. FOROI

में प्रथम बार 'मुक्क लिंगो' का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ देवी ख़ीर गर्नेश की प्रतिमालों की चर्चां भी की गई है। ख़तः इस समय तक इन सबका यहां प्रचार हो चुका था।

राजा 'सत्यवर्मा' के शिलालेख के बाद हमें नवीं शती के राजा 'इन्द्रवर्मा' का 'श्लाई लामोव' शिलालेख मिलाता है, जिसमें 'त्रिपुरवाव' की कथा का उल्लेख है'। इसी शिलालेख में शिव के तीन नेत्रों तथा उनके शरीर पर मली भरम की भी चर्चा की गई है तथा शिव-भक्तों के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे मृत्यु के पश्चात् सीधे उद्दलीक को जाते हैं। इसी राजा के 'योग निकृत' शिलालेख में जो अदह ईस्वी का है, शिव के मन्दिरों में वास और दासियों समर्पण करने की प्रथा का उल्लेख किया गया है'। पहले अध्यायों में इस देख चुके हैं कि यह प्रथा दिख्या भारत में प्रचलित थी, और सम्भवतः वहीं से वहाँ चन्या में भी लाई गई थी। यहाँ प्रतित होता है कि इसका प्रचार खूब हो गया; वयोंक अन्य भी अनेक शिलालेखों में इसकी चर्चा आई है'। इसी शिलालेख में शिव की 'पालाख अभव' कहा गया है। यह एक बिलकुल नई उपाधि है, जिसकी ठीक ठीक उत्पत्ति का पता हमको नहीं चलता।

नवीं शताब्दी के 'इटल जिला लेख' में एक सामन्त का उल्लेख किया गया है, विसने जैनों और शेवों दोनों को दान दिये थें। इससे पता चलता है कि इस समय तक यहाँ कोई धार्मिक ऋथवा साम्प्रदायिक संघर्ष नहीं था । बास्तव में इस प्रकार के संघर्ष का नितान्त ह्मान हिन्द चीन और पूर्वी द्वीपमंडल के धार्मिक इतिहास का सुरूप लच्छा है। धार्मिक सहिष्णाता की यह मावना नवीं शती के उत्तराई है राजा 'इन्द्रवर्मन' द्वितीय के कि कार् शिलालेख में भी दिखाई देती हैं। यह शिलालेख बीद है। राजा भी बीद ही प्रतीत होता है: क्योंकि लेख में कहा गया है कि उसने 'त्वभयद' और 'लोकेश्वर' की सांतीयों की स्थापना की थी। परन्तु इसी शिलासेल से हमें शान होता है कि इस राजा ने एक शिवलिंग का भी स्थापना की थी। इस धार्मिक सिहण्युता का एक कारण यह भी हो सकता है कि महा-**बान बीद्धमत ब्राह्मस्य के बहुत निकट आ गया था और** धीरे और वह श्राप्टिकारिक इसके प्रभाव में खाता ही चला गया । इस प्रकार महायान बोद्धमत के ब्राइक्-धर्म विरोधी लक्क मिट जाने पर इसको ऋब ब्राह्मण धर्मानुकुल मतों का प्रतित्पधीं नहीं, ऋषित उन्हीं में से एक माना जाने लगा था। इन मतों में भी परस्पर सान्प्रदायिक विद्वेष कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत इन प्रदेशों में, हम इन विभिन्न मतों में, एक दूसरे के विशिष्ट लक्क्षों की आत्मसात कर तोने की एक स्पष्ट प्रवृत्ति देखते हैं, जिसके फलस्वरूप इनकी करनी करनी विशिवता अस्पष्ट होती जा रही थी। इस प्रवृत्ति का संकेत हमें उपर्युत्त शिलालेख में ही मिलता है। प्रथम ती

१. देखो परिशिष्ट नं०१२।

२. ,, ,, ,, नं०११।

इ. ,, ,, ,, नं०१६।

v. ., ,, नं०१३।

भू ... मंग्रिया

इससे हमें यह ज्ञात होता है कि राजा ने ीय िटिटिट के मन्दिर को दास और दासियाँ ठीक उसी प्रकार समर्थेण की थीं, जिस प्रकार शैव मन्दिरों को की जाती थीं। इससे पता चलता है कि बीद्धमत शैवमत के ज्ञाचारों को महण्य कर रहा था। इसरे इस शिलालेख में लोकेस्वर को सर्वेष 'लक्ष्मीन्द्र' कहा गया है जिससे सिद्ध होता है जि डीटिट में वैष्ण्य देवताओं का भी समावेश हो रहा था। जामे चलकर हमें इस प्रवृत्ति के जीर भी संकेत मिलेंगे।

नवीं शतान्दी में हमें 'इन्द्रवर्मा' तृतीय और 'उपनित्यमें प्रथम के शिलालेख भी मिलते हैं, और इनसे तत्कालीन शेषमत का रूप कुछ और १पष्ट होता है। इन्द्रवर्मा तृतीय के 'बी-मांग' शिलालेख में 'मुल्लिसों' का उस्लेख किया गया है, जिनकी स्थापना इस राजा ने की और इसके साथ-साथ शिव की सहचरी देवी की प्रतिमान्नों का भी उल्लेख किया गया है, जिनको कि मिन्दी के साथ-साथ रखा गया था'। इसी शिलालेख से हमें वह भी जात होता है कि मन्दिरों को दान और टानियाँ इस कारण समर्पित की जाती थीं कि वह उन खेतों में काम करें जो मन्दिरों को चलाने के लिए दान में दिये जाते थे। जहाँ कहीं खेत नहीं होते थे, वहाँ ये प्रावानियाँ मन्दिर के कुछ और छोटे-मोटे काम करते थे।

'ल्यानिश्वमां प्रथम के 'वाल-ह्यान्त' शिलालेख, जो दसवीं रानी के प्रारम्भ का है, व्यान देने बोग्य है। इसका कुछ भाग संस्कृत में और कुछ 'चाम' (चग्या की भाषा) में लिखा गया है। संस्कृत भाग में शिव को 'गुरेश्वर' की असाधारण उपिध दी गई है जो पुरायों में केवल कहीं-कहीं पाई जाती है। इसने मिद्ध होता है कि पुराय-प्रत्थों का खूब अच्छी तरह अध्वयन हुआ था। लेख का जो भाग चाम भाषा में लिखा हुआ है, उसमें एक संदर्भ इस प्रकार है—' जो लोग यह धर्मकार्य करें के अपने पुत्रों और पुत्रियों को मन्दर की सम्पत्ति होकर रहने के लिए वहां छोड़ देंगे" चहावाद। यहां अस्तर्थ की मन्दर की सम्पत्ति होकर रहने के लिए वहां छोड़ देंगे" करवादि। यहां अस्तर्थ की की मन्दर की सम्पत्ति होकर रहने के लिए वहां छोड़ देंगे" हारायादि। यहां अस्तर्थ की की सहित की नहीं, अधिनु स्वयं अपनी सन्तान को मन्दिर में सेवार्थ समर्पण करने की खोर संकृत किया गया है। यह देव-वासी अधा भी नहीं है; क्योंकि उसमें केवल लड़कियों को ही देवता के सेवार्थ समर्पित किया जाता था। यह कहना कठिन है कि यहां इस विशेष अधा का जन्म कैसे हुआ ? वाता के पुत्रों और पुत्रियों को यहां मन्दिर की सम्पत्ति माना गया है, इसका यह अर्थ हो सकता है कि वह मन्दिर में मंदिर के संरच्नों के छाडेश नुस्तर काम करते थे। यरनतु यह काम क्या होता था, इसका कोई संकृत नहीं मिलता।

उपर्युत्त शिलालेख से कुछ समय बाद का हमें ६०६ ई० का 'भद्रवर्मा' का 'होन्नर-केन' शिलालेख मिलता है, जिसमें 'जिंद पुरन्त' के ढंग पर शिवलिंग का उत्कर्ष किया गया है। शिवलिंग को शाश्वत, ऋसीम इत्यादि कहा गया है और ब्रह्मा तथा विष्णु द्वारा शिव-लिंग का पार न पा सकने की कथा का उल्लेख इसके उत्तर स्मान्यन किया गया है। शिलालेख के अन्त में 'विमृतिं' का उल्लेख भी किया गया है जिसमें शिव के दिव्या पद्म में ब्रह्मा और वाम पद्म में विष्णु हैं। इसी राजा के 'बांग-अन्' शिलालेख में शिव को भरम-

रे. रेक्के परिवेक्त **सं** १६।

٩. ,, ١, ١, ١, ١

पुंज पर समासीन बताया गया है, जहाँ अन्य सब देवता उनकी बन्दना करते हैं। इसी समय के एक और शिलालेख में जो बद्रवमां तृतीय का है, मदन-दहन की कथा की और संकेत किया गया है। इसी समय के 'इन्द्रवमां' तृतीय के 'न्हन-विश्वां' शिलालेख में, एक राजश्मीनारी और उसके पुत्र द्वारा पहले एक शिवलिंग का प्रतिष्ठापन किये जाने और फिर उन्हीं के द्वारा जरून जिल्ला के जीए जिल्ला की स्थापना किये जाने का उस्लेख किया गया है। इससे एक बार फिर शीव और बीद्यमतों के बीच किसी प्रकार के संपर्ध का अभाव निद्ध होता है। इन्द्रवमां तृतीय के 'पो-नगर' शिलालेख से हमें पहली बार यहां जी किया के अस्तित्व का पता चलता है। इनको यहां 'उत्तरकल्य' कहा गया है, और 'इन्द्रवमां' तृतीय को इनमें पारंगत बताया गया है'। परन्तु इनके सम्बन्ध में हमें न तो इस शिलालेख से न अन्य किसी स्रोत से उन्ह जी जा चलता है, अतः उनके स्वरूप और भारतीय शीव आगमों के साथ इनके सम्बन्ध के विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

दसवीं स्रीर स्थारहवीं शती के जिलालेकों से झात होता है कि सम्या में शैवधमें का स्थमी तक खूब प्रचार था। 'पर्ने प्रकार प्रथम के 'प्रोक्तम गर्रा शिकालेकों में, जो लगभग १०५० ई० के हैं, बताया गया है कि एक बार जब कुछ विद्रोदियों को शिवलिंग स्थीर उसके चिद्ध दिखाये गये, तब वह उनसे बहुत प्रभावित हुए। इसी राजा के 'प्रो-नगर' मन्दिर के शिलालेख से हमें इस समय यहाँ शक्ति-पूजा के ऋत्तित्व का भी पता चलता है। इस शिलालेख में देवी को उत्पाद के बहकर उसकी स्तुति की गई है, और उसे शिव के साथ संयुक्त माना गया है। उसको 'वग्यु-नगर' की ऋष्टिकात देवी कहा गया है'। इस स्थल पर इसी राजा के एक इसरे शिलालेख में देवी का फिर उल्लेख किया गया है, जिसके मन्दिर में विभिन्न जातियों के पचयन हास नेवाई गर्मान किये गये थे। "इसी स्थल पर एक प्रपान की शिलालेख में देवी को 'वाद्यु होता कहा गया है', जो एक स्थानीय नाम मालूम होता है। इस शिलालेख में किर कहा गया है कि 'यग्युनगर' में देवी की बड़ी स्थाति थी। स्रतः यह स्थान देवी की उपासना का एक प्रधान केन्द्र रहा होगा।

यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। वह यह कि व्यक्ति उपर्युक्त शिलालेख में देवी की उपासना का प्रथम बार उल्लेख किया गए। है, फिर भी स्वयं देवी का उल्लेख इससे द्विनातीन अभिलेखों में भी हुआ है। शिव की सहचरी के नाम और उसकी प्रतिमाओं का उन्लेख हम उसर देख आये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य दिलालेखों में भी शिव की शिक्त के रूप में देवी का अमेक बार उल्लेख हुआ है, और इस गए में उनका स्वयंप परी था जैसा भारत में। उदाहरसार्थ नशीं गरी है जिसेन प्रारं बिहार के एक शिलालेख में देवी को शिवशक्ति कहा गया है और उनके उपासक का नाम भी विज्यान ही थारें। लगभग इसी

रे. देखी प्रेपिक **सं० १८।** 

२. ,, ,, र्स०२०।

४. . . संवर्धा

समय के 'विश्व-केव' शिलालेख में भी इसी प्रकार देवी को 'पान-प्राणि' कहा गया है'। दसवीं श्राप्ति के 'पि अपान के शिलालेख में देवीका सरस्वती के साथ नाजानय किया गया है, ब्रीर उन्हें वार्याश्वरों का नाम दिया गया है'। भारतीय तंत्रों के समान ही यहाँ भी उनको सब्बेक देवता माना गया है, जो स्वित विलय के समय इस विश्व-क्यी कमल को तोड़कर अपर बली जाती हैं, ब्रीर तदननतर एक बार फिर सुध्द का काम प्रारम्भ करने के लिए नीचे उत्तरती हैं। उनको एक उपाधि 'नुप्तेश्वरीय करीं है, जिसका संकेत उनको पुरुष की चितन-बुद्ध ब्रीर किया शक्ति होने की ब्रोर है! इससे सिद्ध होता है कि देवी के स्वरूप के दार्शिक पश्च का भो स्वया में पर्याप्त शान था। इसके साथ-साथ स्थापितानी शीवमत के उस सिद्धान्त से भी अपित करीं थे, जिसके ब्रानुसार शिवजनय अनेक शक्तियों के अस्तित्व को माना गया है। कम-से-कम एक शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है'।

बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी के शिलालेखों में भी शैवमत का लगभग यही स्वरूप दिलाई देता है। सन् ११६३ ईस्वी के राजा 'इन्द्रबर्मा' चतुर्थ के 'नाइगोन मन्दिर' के एक शिलालेख में शिव के चतुर्ध ख और पंचमुख कप का उन्लेख किया गया है। इसी राजा के एक अन्य 'माइगोन शिलालेख' भी, जो उन्न तम्ब शाह का है, रिष्ट की बन्दना से माइन्स होता है; परन्तु इसमें राजा द्वारा लोकेश्वर और देवी 'जय इन्हेश्वरी' की प्रतिमाओं की न्यापना का उन्लेख किया गया है तथा फिर अगले ही वास्य में राजा को एक शैवमत्त बताबा गया है। इससे एक बार फिर यह पता चलता है कि बीद और शैवमतों में किसी प्रकार का विद्वेष नहीं था और राजा लोग प्रायः सभी धमों को प्रश्नय देते थे। खूर्यवर्मा के 'माइलोन-रत्तमभ' लेख में, जो तेरहवीं शती के प्रारम्भ का है, राजा स्वयं तो बीद प्रतित होता है; क्यांक उसे महायान वर्म का अनुयायी बनाया गया है; परन्तु उसका पुत्र शेव था और उसने शिव की एक प्रतिमा का प्रतिस्थान किया था। तेरहवीं शती के ही 'प्रायम्प्रत्यमा' द्वितीय के 'थो-समर' मन्दिर के एक शिलालेख में शिव को 'प्रायम्प्रत्यमा' की मन्दिर के एक शिलालेख में, शिव को 'न्यान्तु-पन्न' की उपाधि दी गई है जो शिव की प्रचलित उपाधि 'स्वयंभू' का ही स्थानत है।

हिन्द-चीन में वहाँ की धार्मिक स्थिति का ज्ञान हमें मुख्यतः शिलालेखों से ही होता है। जो इमारतें और अन्य पुरातानिक अभिलेख वहाँ हैं, उनसे इन शिलालेखों के प्रमाणों की ही पुष्ट होती है। किसी नई बात का उनसे हमें पता नहीं चलता। परन्तु जब हम पूर्वी हीयमण्डल में खाते हैं, नव कमारे जान के मुख्य स्रोत बेही इमारतें और प्रतिमाएँ होती हैं, निकालेखों का पर्वे हाल कि समार हैं। इस हीयमंडल में यवहीय (जावा) ही प्रमुख है। कर पर के समार हैं। इस हीयमंडल में यवहीय (जावा) ही प्रमुख है।

्याया में भी श्रुवराभार्म का प्रचार ऋति प्राचीन काल में हुआ था । जब पाँचवीं शती

<sup>.</sup> t. this state of the same

<sup>· \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*</sup> 

<sup>🐛</sup> अन्यान्त्री शाकामी सारिकारिक ( बड़ो सबी ), वी किया संब ६ ४

में चीनी यात्री 'ता-दिवान' वहाँ पर्टुंचा था, तब बार गार्जने बा ही वहाँ सर्वाधिक बचार था। श्रीर उसी के शब्दों में बौद्धमत का प्रभाव तो वहाँ 'चर्चा करने योग्य भी नहीं थां । सातवीं शती में 'तुकसस' स्थान पर एक शिलालेख के नीचे शीव श्रीर बैध्याय प्रतीक दिखाई देते हैं। मध्य जावा में तजांगल' स्थान पर एक श्रन्य शिलालेख में 'ग्रामस्य' मोत्र के एक ब्राक्स द्वारा एक श्रीय मन्दिर बनवाये जाने का उल्लेख किया गया है। इस मन्दिर की भारत में 'कुंजरकोगा' के श्रीय मन्दिर के दंग पर बनवाया गया था। इससे सिद्ध होता है कि जाया बीप का विवाध भारत से बड़ा प्रनिष्ठ सम्बन्ध था। यह सम्बन्ध दीर्घकाल तक प्रना गया श्रीर लगान भीने जाया संस्कृति के श्रमेक लक्ष्यों की उत्यक्ति इसी सम्बन्ध के फलन्दन्य प्रदें।

जावा में ईल मत के प्रचार का प्रथम हत्र्य प्रमाण 'दिएंग उत्तरम ः " ( Dieng Plateau) में नातवी शती के अनेक श्रीय मन्तिर हैं : उनका खाकार दक्षिण भारतीय परोहा के समान ही है और दक्षिण भारत के जावा पर प्रसाद का वह एन होरे विशेष प्रमास है। इनमें से 'चरडी श्रीखरडी' नाम के एक मन्दिर की मर्लियों पर दिख्य हुआ। खीर विष्णु के चित्र श्रंकित हैं। श्राठवीं शती के उत्तराई अथवा नवीं शती के प्रारम्भ का 'चएडी बनोन' नाम का एक और शैव मन्दिर है, जिसपर शिव, बका और विष्णु के ही नहीं, अपित गरोराका चित्र भी अंकित है। इससे किस होता है कि इस समय तक यहाँ सरोका की उपासना का भी प्रसार हो सका था। इसी सीचा में करस्य पूर्व की सी एक सूर्व **याई सई है।** कालास्तर में या सिन दिल पूर्व के साम के प्रतिस्त पा और जावा के पर माना जाना है कि इस्कीने की एन आप में गामा द्वार मानिय बसवाल था। इस विवयस्या के बीके विभिन्न मित्र सम्बन्ध यह का कि कारास्त्र सीच के गता क्रांक्रण में उन्हें। शक्त अविव स्वक्रिक बनवाया था, जैसा कि हम उत्पर 'त्कमस' के शिलालेल में देख आये हैं । सम्भवतः यह मन्दिर जाता का प्रथम श्रीत मन्दिर था। इसी समय की (अर्थात आठवी शसी के अस्त अथवा नवीं शती के प्रारम्भ की ) एक दर्गा की मर्ति भी याई गई है, जी आजकता डालैंड के 'सीउन' नगर के अजायबघर में है। इसमें देवी 'अब्भुजा' है और सर्वविध शस्त्र धारण किये हुए हैं। यह मूर्ति साधारणतया देवी की भारतीय प्रतिमाखी के तमान ही है। इस नृति में निज होता है कि काटवी या नवीं शती तक आवा में देवी की उपासना का भी प्रचार हो गया था। परन्तु जावा में सबसे प्रसिद्ध होट हरिन वह है, जो सामहिक रूप से 'चएडी जो गोजांगांगों कहलाते हैं। यह नवीं शती के अन्त का है, और क्रपने गीरव क्रीर बैभव में बीड 'होते इहां के तुल्य है। इनमें से केन्द्रीय मन्दिर शिव का है, और इसमें भगवान शिव की जो मूर्ति है, उसमें उन्हें खड़े हुए और चतुर्भेज दिखाया यया है। इसी स्थल पर अबसूजा देवी की एक मूर्ति भी वाई गई है, जिसमें देवी की सहितासर बर बर करने हुए निवित जिला **गया है। इस मर्ति** वी एसी तक एका की **वासी** है। इसी समय की काँसे की बनी हुई शिव की कर की मूर्ति भी मिली है जो खाजकल 'प्रस्तेन' के ऋजायक्यर में है। इसमें शिव कर्त्य ज, विनेष जरपट्नारी है और इसकी

रे. फा-डियान : यात्रा अध्याय ४० ।

सुजाएँ सर्प-वेष्टित है। इससे सिद्ध होना है कि इस समय तक शिव के इस योगी स्वरूप का भी असरिक कि शान था।

वसवी. स्वारहवी और वारहवी शतिया में भी जावा में श्रीवमत का प्रचार रहा. ज्वपि इस काल की इमारतें स्नादि स्नाधिक संख्या में नहीं मिलतीं। परन्तु तेरहवीं शाती में वे किर प्रवरता से याई जाती है। पूर्व जावा में 'चएडी किइन' नाम का एक शीव मन्दिर इसी समय का है, जिससे जात होता है कि इस समय तक शैवमत जावा की पूर्वी सीमा तक फैल सवा था। इसी समय हमें इस बात के भी प्रमाश मिलते हैं कि कुछ समय पहले जावा में तर्रोत्रक सत का भी प्रचार हो राया था खीर तेरहवीं शती तक वह यहां हद रूप से स्थापित हो सवा था। 'सिगासुरी' स्थान पर 'चाली लाले' नाम के मन्दिर में गरोश की एक मृति पाई गई है, जिसमें गरोश के तांशिक रूप की ही दिखाया गया है। उनके मस्तक श्लीर कानों के इदं सिदं नरमुख्डों के चिह्न अंकित हैं और जिस आसन पर वह आसीन है, वह नुसडमाला से परिवेधित है। इसके अतिरिक्त इसी स्थल पर और इसी समय की, शिव के भैरव रूप की भी, एक मूर्ति पाई गई है जिसमें शिव, देंच्ट्रिन् और मुगडमाला से परिवेष्टित हैं। इस मृतिं का यह विशेष लक्षण यह है कि इसमें भगवान् शिव को एक कुत्ते पर कारू दिखाया गया है। इस पहले ही देख आये हैं कि शिव के क्रूर रूप में कभी-कभी एक कुले का उनके साथ साहचर्य रहता था। परन्तु शिव को इस प्रकार कुत्ते पर आरुट भारत की किसी मूर्ति में नहीं दिखाया गया है, और न तो इसका वर्शन किसी ग्रन्थ अथवा शिला-लेख में किया गया है ! अतः इसको हमें जाता में शित के स्वरूप का एक नया विकास मानना होगा । शिव और गरोश की इन मृतियों के साथ ही 'मिल्मिटिनी रूप में देवी की एक और मूर्ति भी मिली है। स्पष्टतः देवी के इस रूप की जावा में सर्वाधिक उपासना होती थी। तेन्दर्भी शती की ही 'बारा' में मिली गरोरा की प्रख्यात प्रतिमा है जिसमें गर्वका का वहीं नांकिक कप दिसाया स्था है, और उनके नक्का का को पीछे की आर भी एक क्ल बना कर और भी भयानक बना दिया गया है।

तेरहवीं शाली में ही जावा में 'मजफिट' साम्राज्य फैला हुन्ना था। प्रख्यात सम्राट् 'इतनगर' इसी वंश का था। इस राजा का राज्यकाल कई दृष्टियों से बड़े महत्त्व का है। यह साहत्य और कला का तो एक महान् प्रश्नय-दाता था ही, इसके राज्यकाल में दोनों की ही खूब अभिवृद्धि हुई; परन्तु इसके साथ-साथ यह भी प्रसिद्ध है कि उसी राजा ने तांत्रिक मत को भी राजाश्रय दिया था, और स्वयं तांत्रिक विधियों के अनुसार अमेक लंस्कार कराये थे। परन्तु हमारे दृष्टिकोस्त से इस राजा के राज्यकाल में सबसे महस्वपूर्ण बात यह हुई थी कि श्रीव और बीद्ध मतों के परस्वर सम्मिश्रस की जो प्रक्रिया विधिकाल से चल रही थी और जिसके अनेक संवेत पातिन चीन में देख आये हैं, वह अब आकर पूर्ण हो गई। जावा में अति प्राचीन काल से श्रीव और बीद्ध मन्दिर साथ-साथ बनाये जाते थे। शिव और गरोश की तांत्रिक प्रतिमाएँ भो, जिनका उल्लेख किया गया है, एक जैन गरिन के पान ही पाई गई थीं। राजा 'इतनगर' के राज्यकाल में ये दोनो मत लगभग एक दूसरे से मिलकर एक हो गये। स्वयं राजा जनने प्राची शिव और

बुद्ध दोनों का अवतार मानता था! उसी समय के एक बीद्ध अन्य में शिव की बुद्ध से अभिन्न माना गया है'! शायद उस समय तक एक 'शिव-बुद्ध 'उपासना का भी आवुभांव हो गया था; क्योंकि एक मन्दिर में शिव की मूर्ति के उपर ही बुद्ध की मूर्ति भी रखी हुई है! 'खुपवतु' नाम के एक और मन्दिर में एक मूर्ति है जिसे हम 'स्तूपलिंग कह सकते हैं। जावा में बीद्ध मत शीव मत का ही एक रूप यन गया था।

चीदहवीं शती में 'सिम्पिंग' नामक स्थान पर शिव और विष्णु की एक संयुक्त मूर्ति मिली है, जिसमें शिव और वेष्णव मती के परस्पर सम्मिश्या का संकेत पाया जाता है। उस स्थल पर देवी के सीम्य रूप की भी एक प्रतिमा पाई गई है। ऐसी प्रतिमाखीं की संस्था बहुत कम है।

वालि डीप में शीव धर्म के प्रचार के विश्व में शान बास करने के विश्व में एक प्रारम्भिक बाधा यह है कि यहाँ प्राचीन ऋभिलेख नहीं किलते। जिल्लालेकों की संख्या तो बहुत है; परन्तु उनमें से कोई भी नवीं शती से पहले का नहीं है। फिर भी इतना तो ऋषश्य कहा जा सकता है कि हिन्द-चीन और जाया द्वीप के समान वालि में भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव ऋति प्राचीन काल में ही पहुँच गया होगा ! पाँचवी शती में 'का-हिवान' ने वालि द्वीप में बौद्ध मत के हीनयान के 'मुलसर्वास्त्रिवादी' शाका का उस्लेख किया है। कालासर में इसका स्थान बीद मत के महायान ने ले लिया । इसी किसी समय यहाँ शैवमत का भी प्रचार हुआ। और जब महायान बौद्धमत का यहाँ प्रथम तथान था, तब उसके बाद दूसरा स्थान शैवमत का ही था। फिर आगे चलकर शैवमत का प्राधान्य हुआ और खन्त में इसने महाराम श्रीय मत को आलमसान् कर लिया, जैसा कि जावा द्वीप में हुआ था। शिव की सबसे प्राचीन मूर्ति आठवीं से दसवीं शसी के बीच की है। इसमें शिव चतुर्भ ज हैं और उनका रूप सीम्य है। इसके अतिरिक्त वालि में 'लिंग' और 'वीनि' प्रतीक प्रकुर मात्रा में पाय जाते हैं, जिससे शीवमत की चीलिंग सिंद होती हैं। इसके अतिरिक्त बालि में अनेक मुखलिंग भी पाये गये हैं जिनमें कुछ पर शिव के बाठ नुख अंकित हैं'। 'मुखलिंग' की एक विशेष किस्म वह है जिसमें शिव की चार मृर्तियाँ श्रंकित हैं, जिसमें से अत्येक में अक्षा, विष्णु और शिव के विशिष्ट लक्ष्म भी अंकित कर दिये गये हैं। यह एक अनुठी कल्पना है और इसका सबसे अच्छा बरान वहीं हो सकता है कि वह 'त्रिमृति' की 'न्यूकार है'। इस प्रकार के मुखलिंग 'तरहवीं अथवा चौरहवीं राती के हैं। अतः इनसे सिद्ध होता है कि उस समय तक यहाँ शैवमत का प्रचार था।

पुरातास्त्रिक अभिलेखों के अतिरिक्त बालिद्वीप में अनेक साहित्यिक अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें से अधिकांश भारतीय संस्कृत-प्रत्यों के अध्य संस्करण हैं। जिस रूप में यह अंध अब उपलब्ध है, वह रूप कुछ बहुत पुराना नहीं है। परन्तु इनमें शिव, देवी और

१. 'सीत् विक्रीत कासहद सिक्स**े साम का ग्रम्य** ।

२. ब्हरहारमः : इंडियन अन्तुंत कीन कोस्ड बलेमीय बार्ट : एक १०३

२. ग्रहरहादम : ,, ,, ,, :-प्रण २१।

गरोग की अनेक स्तृतियाँ मिलती हैं, जिसका तर्रा विश्वता पैपालिक हैं। छंत: इसने सिद्ध िता है कि बालि द्वीय में शोब धर्म का प्रचार कामार छा तुनिक समय तक गता छोत्र उसका क्य सार्थशतः गौराशिक था। इन अन्थी का संकलन प्रसिद्ध क्र सीसी विद्वान् 'श्रीलेबी' ने किया है'।

पूर्वी द्वीप मंडल के अन्य द्वीपों और मलय प्रायश्चीप से श्वीप धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान केवल इसने तक ही सीमित है कि वर्षों में एक स्रोप्त अंद देवी की मूर्तियां वाई गई हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि वर्षों भी किसी समय शेवधर्म का प्रचार रहा होगा। सुमावा द्वीप की छीड़कर अन्य प्रदेशों में यह अभिलेख भी इतना आशिक है कि इसके आधार पर वहाँ शैव धर्म के इतिहास का कोई कम-बद्ध विवरण देना सम्भव नहीं है। 'सुमाशाश्चीपों में श्वीब मत का स्वरूप 'हिन्द-चीन' और 'जावा' से किसी भी रूप में भिन्न नहीं था। अतः इस दिस्टर्शन की हम अब इति करते हैं।

t. 🕷 . Sier benan er ein a

परिशिष्ट-भाग

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# परिशिष्ट : प्रथम ऋध्याय

# ऋग्वेद में कृद्र-सम्बन्धी सुक्त और मन्त्र'

|       |            | न्द्रभ्यः | ६ स २५ १४ १४ १४ १४ । इ.स. १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| म्यहर | त स्क      | मंत्र     | अस्ति को स्द्रकहा गयाई —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ₹     | २७         | १०        | जराबीप तद् विविद्धि, विशेषिशे यक्तियाय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |            |           | स्तोमं रुद्राय दृशीकम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |            |           | The same of the sa |
| 23    | 83         | 3         | कद् रद्राव प्रचेतने मीड्लुप्टमाव तस्यसे। वीचम शंतमम् हृदे॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 33    | 33         | ₹         | यथा नो ऋदितिः करत् पश्वं तस्यो यथा गवे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |            |           | वधा तोकाय र्राह्रयम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33    | <b>7</b> 7 | *         | यथा नो मित्रो वरुगो यथा रहिन्दरेत्ति । यथा विरुवे सजोपसः 👭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29    | 39         | 8         | गाथपति मेधपति रद्रं जलायभेपजम्। तच्छंयोः सुम्नम् ईमहे॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75    | 31         | Ä         | यः शुक्र इव सूर्यो हिरएयमिव रोचते । श्रेष्ठो देवानां वसुः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 73    | 77         | દ્        | शंनः करत्यर्वतं सुगं मेषाय मेष्ये । तृभ्यो नारिस्यो गवे 🕫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |            |           | अगले तोन मंत्र सोम के हैं —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77    | 77         | 3         | <b>अस्मे सोमश्रियम् अधि निधेहि ग</b> ल्लास्य । मी धरुतुरिकृत्यम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77    | 37         | =         | मा नः जीस्विक्षित्र ते मारातयो जुदुरस्य । ऋग न इस्बोधाने भवा॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19    | 71         | 3         | यास्ते प्रजा ऋमृतस्य परिमन्, धामन् ऋतस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |            |           | मूर्घानामासोम वेन क्राभूपन्तीःसोम वेदः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |            |           | स्द्र-सूक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,, {  | १४         | Ŗ         | इमा रुद्राय तबसे कपर्दिने चयद्वीराय प्रभरामहे मतीः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |            |           | यथा शम् ऋसद् द्विपदे चतुष्यदे, विश्वं पुष्टं श्रामे । प्रियनगतुरम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 50    | 73         | २         | मृला नो ६ दोत नो मयस्कृषि, ज्ञवद्वीराय नमसा विषेम ते।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |            |           | यच्छम् च योश्च मनुरायेजे पिता, तदश्याम तव रद्र प्रस्तिषु॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 59    | 77         | Ŗ         | अश्याम ते सुमति देववन्यया, स्वद्वीरस्य तव <b>रुद्र मीद्</b> वः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |            |           | नुम्नायित्रिदिशो ऋस्माकम् आच्यारिष्टरीयः बुहवामः ते इतिः।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 35    | 23         | X         | त्वेषं वयं रुद्रं यज्ञसाधं, यंकुं कविं, ऋवसे निक्कयामहै।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |            |           | ्रश्चारे ऋस्मद् दैर्घ्यं हेलो ऋस्यतु, मृननिम इत उपम् ऋस्या <b>दृषीमहे</b> ॥<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

खपार्व की सुविधा के लिए वहाँ वैदिक मंत्री के म्याप्ताहित मही पिछे गुढे हैं।

| のほ  | स्० | मं०   |                                                                                                                          |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ŗ   | 888 | ₩,    | दिवा वराहम् अरुपं कपर्टिनं, त्वेषं रूपं नमसा निह्नयामहै।                                                                 |
|     |     |       | हरने विश्वद भेषका वार्यांकि, शर्म वर्म छर्डिन मन्त्रं यंसत् ।                                                            |
| 99  | 甲布  | Ę     | इदं तिश्रे मस्ताम् उत्यतं वचः, न्यादोः स्वादीयो रहाय वर्धनम् ।                                                           |
|     |     |       | रास्वा च नी त्रमृत पर्व की प्रमृत तीकाय तनवाय मृत ।                                                                      |
| V#  | 81  | ঙ     | मा नो महान्तम् उत्त मा नो अर्मवं, मा न उत्तन्तम् उत्त मा न उचितम्।                                                       |
|     |     |       | मा नो वधीः वितरं मीत मातरं, मा नः प्रियास्तन्वो छद्र रीरिपः ।                                                            |
| 12  | 77  | E     | मा नन्तीक तनये मा न आयी, मा नी गोषु मा नी अश्वेषु रीरिपः ।                                                               |
|     |     |       | बीरात्मा नो स्त्र भामिनो प्रतिविक्तनाः सदम् इत्याद्यास्त्रे ॥                                                            |
| :7  | -9  | £,    | उप ते भ्लोमान पशुपा इवाकर, राज्या पितर, मरुना सुम्नम् अभ्मे ।                                                            |
|     |     | _     | भ्रद्रा हिते सुमतिर्मृतयत्तमाथा वयं ऋव इत्ते बूर्णीमहे ॥<br>ऋ। रेते गोष्ठ मृत पुरुषर्घा. जयद्वीर सुम्ने ऋम्मे ते ऋम्तु । |
| 99  | 57  | 10    | अर्थ र त राज्य रूप पुरुषक , रायकार सुरूप अरम प आराउ ।<br>मृला च नो आधि च ब्रुहि देवाधा च नः राम यच्छ द्विवहीं।           |
|     |     | e. r. | चुला चना आय च श्रुह देशाया च ग. राम पण्छ छिवहा ।<br>अञ्चोचाम नमा अध्मा अवस्यवः, श्रुगोतु नो हवं रहो मरुतान्।             |
| # 5 | 33  | 8 8   | अवाचाम तमा अत्मा अवत्ववः, रहेपातु ना ६५ पद्रा नपतापा<br>तक्षी मित्री वहक्षी माम्मन्ताम, ऋदितिः मिन्धुः पृथिवी उत द्योः ॥ |
|     |     |       |                                                                                                                          |
|     |     |       | विश्वे देवा मंत्रः                                                                                                       |
| *1  | १२२ | Ŗ     | प्र वः पान्तं गुजरको को यज्ञां रुद्राय मी <b>ह्नपे भरव्यम्</b> ।                                                         |
|     |     |       | तीन केशियों का उल्लेखः                                                                                                   |
| 25  | १६४ | 33    | त्रयः केशिन ऋतुथा विचच्चते, संवत्सरे वपत एक एपाम् ।                                                                      |
|     |     |       | विश्वम् एको स्रभिचक्टे एचिकिक्किक्य दहशे न रूपम् ॥                                                                       |
|     |     |       | श्रम्नि को रुद्र कहा गया है                                                                                              |
| ર   | ŧ   | Ę     | त्वम् अम्ने रद्रो असुरो महो दिवस्त्वं शर्घों मास्तं पृत्त ईशिषे !                                                        |
| •   | •   | *     | त्वं यात्रेकरोपति शंगयसवं पूपा विधतः पासि तु तमना ॥                                                                      |
|     |     |       | **                                                                                                                       |
|     |     |       | रुद्र-सूक्त                                                                                                              |
| 57  | ३३  | ₹     | त्रा ते वितर्मस्ता सुमनम् ऐतु, मानः सूर्यस्य संदशो युयोथाः।                                                              |
|     |     |       | ऋभि नो बीरो ऋर्वति चमेत, प्र जाये महि स्द्र प्रजाभिः॥                                                                    |
| 93  | 22  | ₹     | त्वा दत्तीम रुद्र शन्तमेमिः, शतं हिमा ऋशीय भेषजेभिः।                                                                     |
|     |     |       | ब्यरमद् द्वेषो वितरं व्यंहो, व्यमीवाश्चातयस्वा विष्चीः ॥                                                                 |
| "   | 33  | ą     | श्रेष्ठो जातस्य स्द्रि श्रियासि, तबस्तमस्तवसां वज्रबाहो ।                                                                |
|     |     |       | पर्षि गः पारं श्रंहसः स्वस्ति, विश्वा श्रभीती रपसो युयोघि ॥                                                              |
| 27  | 77  | 6     | मा त्वा रुद्र बुक् धामा नमोभिमां दुष्टुती वृपभ मा सहूती।                                                                 |
|     |     |       | उस्रो बीरान् ऋर्षय रेप्पेनिसिंग्ल्सं त्वां भिषजां शृःखोमि ॥                                                              |

| щo | स्॰ | मं० |                                                                                                                             |
|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २  | 3,3 | 4   | हवीम् अभिद्वतं यो हविभिरव, स्तोमेभी रुद्र दिशीय ।                                                                           |
|    |     |     | ऋहतरः सुहवो सानो ऋस्यै वभुः सुशिक्षो निर्वादनारी 🖟                                                                          |
| 93 | 22  | Ę   | उन् मा ममन्द बुपभी महत्वान्, त्वकीयमा वयसा नाषमानम्।                                                                        |
|    |     |     | पुर्णीय छायामस्या अशीया विवासयं रदस्य सुम्नम्॥                                                                              |
| 39 | 79  | ં   | क्तस्य ते रह सूर्यापुर्वन्ते, यो ऋस्ति भेषत्रो ब्रह्मायः।                                                                   |
|    |     |     | त्रप्रसतां रपसी ै प्राप्ता ने सा वृपस चलसीघाः ॥                                                                             |
| 33 | 33  | Ξ   | अवभवे बुपभाष शिवतीचे, मही मही गुणु <sup>©</sup> ि । ।                                                                       |
|    |     |     | नमस्या विकासिकां अमेरिकां क्षेत्रं क्ष्यं क्ष्यं नाम ॥                                                                      |
| 33 | 37  | 3   | िर्मेश्वरक्षीः पुरुक्त उसी बस्रुः शुक्रं सिः पिपिशे हिरस्पैः।                                                               |
|    |     |     | ईशानादस्य भुवनस्य भूरेनं वा उ. योपद् रुद्राद् स्नमुर्यम् ॥<br>स्त्रर्थन् विभिन्ने सायकानि स्वर्णान्यस्य यज्ञसं विश्वरूपम् । |
| 77 | 77  | १०  | अहन् । वसाय रायकाः।<br>अहन् इदं दयसे विश्वम् अस्यं, न या क्योजियो इद्र स्वदन्ति ॥                                           |
|    |     | 22  | अरुत् २६ ६५५ विकास अस्य, राजा आज्या रुद्र विकास ।<br>स्तुहि अूते गर्त सदं युवानं, सृगं न भीसस् उपहल्तुस् उन्नस् ।           |
| 27 | 77  | 55  | मृला जरित्रे बद्ध स्तरासीऽस्यं ते ऋसम् निवपन्तु सेनाः ॥                                                                     |
|    |     | १२  | हुमार्ग्येच्य पितरं वन्द्रमानं, प्रतिनानाम रहोपणस्य ।                                                                       |
| 99 | 77  | * * | भूरे दातारं सत्पतिं चर्णीपे, स्तुतस्त्वं भेणजा रास्यस्मे ॥                                                                  |
| 33 | 99  | १३  | या वो भेपता मन्तः शुचीनि, या शंतमा बुपको या मयोसु ।                                                                         |
| 21 | **  |     | यानि सङ्गङ्ग <sup>ीस</sup> पिता नस्ता शंच वोरूच रुद्रस्य वरिम ॥                                                             |
| 37 | 77  | १ ४ | परि गो हेती रुद्रस्य बुज्याः पनित्वेपस्य दुर्मनिर्मही गात् ।                                                                |
|    |     |     | अवस्थिरा स्थवद्भाय सनुष्य, सीर्यसीवार ननवाय मृता॥                                                                           |
| 52 | "   | ર્ય | एवा बभ्रो बुपम चेकितान वथादेव न हुम्मीये न इंसि ।                                                                           |
|    |     |     | हवनश्रुको रहेह बोधि बृहद् बडेम विदयं सुवीराः ॥                                                                              |
|    |     |     | मरुतों के प्रति                                                                                                             |
|    | ąγ  | ર   | द्यावी सन्तृभिक्षित्रवयम् खादिनी, व्यक्षिया न बुतयन्त बृष्टयः।                                                              |
| 77 | *-  | *   | रही यही मस्ती स्थमपदमी, वृषाणनि प्रस्ताः शुक्र ऊथनि ।।                                                                      |
|    |     |     | सविता के प्रति                                                                                                              |
|    |     |     |                                                                                                                             |
| 77 | şĘ  | 3   | न यस्येन्द्रो वरुगो न मित्रो, अतम् अर्थमा न मिनन्ति रहः।                                                                    |
|    |     |     | नगर्यसम् इदं स्वस्ति, हुवे देवं सवितारं नमोभिः ।                                                                            |
|    |     |     | श्रम्ति को स्त्र कहा गया है                                                                                                 |
| Ę  | २   | Ä   | श्रम्नि सुम्नाय दिथरे पुरो जना, १००५० मि । बुक्तबर्हियः ।                                                                   |
|    |     |     | बतसूचः सुरुचं विश्वेदेव्यं रहां यहानां साथद् १ टिमास्साम् ।।                                                                |
| ¥  | ₹.  | Ę   | परिज्ञाने नासत्याय स्रे अवः कदम्ने स्द्राय नृष्ने ॥                                                                         |
|    |     |     |                                                                                                                             |

| स॰ | स्०        | n'o  |                                                                                                                         |
|----|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *  | \$.<br>\$. | 19   | कथामहे पुष्टिंभराय पूर्णो, कहुद्राय सुमखाय हविदें।<br>कद् विष्णुव करगावाय रेतो, बवकदक्ते शरवे बृहत्ये।                  |
|    |            |      | िल्लास्य के प्रति                                                                                                       |
| ¥. | ¥₹         | ¥.   | ते नो मित्रो वरुको ऋर्यमायुरिन्द्र ऋमुत्ता मरुती जुपन्त ।<br>नमोभिकां ये दयते सुवृक्ति, स्तोमं रुद्राय मीस्टुपे सजोपाः। |
|    |            |      | रुद्र के प्रति                                                                                                          |
| 22 | ४२         | ? ?  | तमु ष्टुहि यः स्विषुः मुधन्ता, यो विश्वस्य बयति भेषजस्य ।<br>यद्यामहे सीमनसाय रहां नमीसिर्देवम् ऋसुरं दुवस्य ।          |
| 20 | ४६         | 5,   | उभा नासन्या रुद्रो ऋधस्ताः, पूषा भगः सरन्वती जुपन्त ॥                                                                   |
|    |            |      | स्वस्ति संब                                                                                                             |
| 55 | ¥ź         | ? \$ | विश्वे देवा ना ऋदा स्वस्तये, वश्वानरो वसुरम्निः स्वश्तये ।<br>देवा ऋवस्त्रुभवः स्वस्तये, स्वस्ति नो रुद्रः पात्यंहसः ।  |
|    |            |      | स्द्र के प्रति                                                                                                          |
| 99 | y s        | 7.5  | प्र ये में बन्धवेपे गां बोचन्त सूरवः, पृष्ट्नां बोचन्त मातरम् ।<br>अधा पितरम् इध्मिगं रहं बोचन्त शिस्त्वपः ॥            |
|    |            |      | स्वस्ति मंत्र                                                                                                           |
| 77 | 3.8        | E    | सिमातु दौरवितिर्वितये नः, सं वातुचित्रा उपसा यतन्ताम् ।<br>बाद्यापृष्टियं कोशमेत ऋषे स्ट्रस्य मस्तो रुणानाः ॥           |
|    |            |      | रुद्र के प्रति                                                                                                          |
| 19 | ৩০         | Ŗ    | षातं नो रुद्रा पार्युभरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । तुर्याम व्स्यून् तन्भिः ॥                                              |
|    |            |      | भ्रापस् के प्रति                                                                                                        |
| ધ  | ₹⊏         | 3    | प्रजावतीः सूचवसं रिशन्तीः शुद्धा ऋषः सुप्रपासे पिवन्तीः ।<br>मा वः स्तेन ईशत माधशंसः परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः ॥     |
|    |            |      | स्द्र के प्रति                                                                                                          |
| 53 | β¥         | ₹0   | भुवनस्य पितरं गीर्भिराभि रहं, दिवावर्थया रुद्रमक्ती ।<br>बृहन्तम् ऋष्वमणरं सुपुम्न मृधम्बुवेम कपिनेषितासः॥              |

| Ħ•        | स्॰ | मं ॰       | सोमारींद्र सूक्त                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ę         | ७४  | ę          | सोमारदा धारवेथाम् ऋसुर्वे प्रवाम् . ८०००००० ।<br>दमेदमे समरत्ना दधाना शं नो भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे ॥                                                                                 |
| 70        | 29  | २          | सोमास्द्रा वि बृहतं विषूची, क्षमीवा या नो २२२२किटेट ।<br>स्थारे बाधेयां निर्मू ति पराचे रस्मे सद्धा सीक्षवसानि सन्तु ॥                                                                 |
| 55        | 59  | ş          | सोमारुद्रा ुत्रभेतान्त्रभे. विश्वा ततृषु मेघजानि धनम्।<br>स्रामारुद्रा ुत्रभेतान्त्रभे. विश्वा ततृषु मेघजानि धनम्।<br>स्राम्प्रते सुन्त्रते यस्रो स्रान्ति, ततृषु यहां इतमेनी स्रमत् ॥ |
| 99        | 37  | 8          | ्रायाच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच                                                                                                                                             |
|           |     |            | श्रम्नि झौर रुद्र में भेद                                                                                                                                                              |
| 3         | १०  | ጸ          | इद्रों नो अस्ते वसुभिः सजोधा, गई गई किए । बृहस्तम् १                                                                                                                                   |
|           |     |            | म्नाभ्यों का उल्लेख                                                                                                                                                                    |
| <b>77</b> | ₹¥  | ξ          | शं नं। स्द्रो एवं सिर्वेगाः । शं नस्त्यस्य स्वासिपिह शुस्रोतु ।                                                                                                                        |
|           |     |            | रुद्र के प्रति                                                                                                                                                                         |
| 22        | ३६  | <b>¥</b> , | वि एको बाबचे नृभिः स्तवान इदं नमो स्द्राय प्रेष्ठम्।                                                                                                                                   |
| 23        | 80  | ч          | स्थाय देवस्य मीलहुयो वया, विकारिकाय प्रसूधे हिंदिमिः ।                                                                                                                                 |
|           |     |            | वि देहि रही रहियं महिलाम्, यासिष्टं शर्तिरिक्तिराजिनावत् ।                                                                                                                             |
|           |     |            | सह स्तुति                                                                                                                                                                              |
| >>        | 35  | ş          | प्रातमेगं पूर्वम् हः गान्यनि, प्रातः सीमसुत रहे हुवेम ।                                                                                                                                |
|           |     |            | स्द्र-सूक्त                                                                                                                                                                            |
| >>        | ४६  | \$         | इमा रुद्राय स्थिरधन्यने शिरः चिप्रेषये देवाय स्वधान्ने ।                                                                                                                               |
|           |     |            | ऋपाल्हाय सहमानाय वेधसे, निम्मानुगय भरता शृखोतु नः।                                                                                                                                     |
| "         | 55  | २          | स हि च्येण सम्यत्य जन्मनः, साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति ।                                                                                                                                |
|           |     | ~          | एडसप्रक्षीया सी पुरासग्रसी <b>वो स्त्र जासु नो भव</b> ी।                                                                                                                               |
| 37        | "   | ą          | या ते ियुश्यस्था दिवरपरि, इसया चर्यत परि सा वृद्यस्तु नः ।<br>सहस्र्वे ते स्वपिवात भेषजा, मा नस्तीकेषु तनयेषु रीरियः ॥                                                                 |
| 99        | 77  | x          | मा नो वधी रुद्र मा परा दा, मा ते भूम प्रसिती हीलिसस्य ।                                                                                                                                |
| **        | ,,  |            | आ नो भज वर्हिष जीवश्वसं, यूर्य पात स्वश्विभः सदा नः ॥                                                                                                                                  |
|           |     |            | इन्द्र के प्रति                                                                                                                                                                        |
| 5         | ₹₹  | २०         | <b>चरित् रह</b> ार हैल्ली कुर्व रेन्द्र अस्तु । सरी कार किराउ पुर्वी का 👔                                                                                                              |

| Ho. | स्॰ | मं•    |                                                                                          |
|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -   |        | मुनिसका इन्द्र                                                                           |
| =   | १७  | 18     | बास्तीस्पते भ्रुवा स्थूस्रोऽसत्रं चीन्यसम् ।                                             |
|     |     |        | द्रप्रसो भैसा पुरां ३७०ी-४२, इन्द्रो मुनीनां सखा ॥                                       |
|     |     |        | रुद्र के प्रति                                                                           |
| ş o | Ę¥  | - Cong | ए ५० ए तिष्यं सवस्य <b>चा रहं रहेषु रहियं हवामहै ॥</b>                                   |
| 3.0 | ६६  | 94     | कड़ी रहे कि जिल्हिस्सार नि न स्वष्टा नो स्नामिः सुविताय जिन्वतु ॥                        |
| 99  | 5.3 | М      | प्र कड़े स्व वर्षिका यक्ति विकास किया किया महीमरमति द्वानिवरे ।                          |
| 97  | €.3 | 8      | कड्रुद्री मृत्यां स्तृतो मकतः पूष्यो भगः ।                                               |
|     |     |        | वाक्सूक्त में रुद्र का उस्लेख                                                            |
| 57  | १२५ | Ę      | ऋहं रुद्राय ्तुः को कि. ब्रह्मद्विषे शस्त्रे हत्त्वा उ ।                                 |
| ,   |     |        | रुद्र झीर झम्नि में मेद                                                                  |
| 22  | १२६ | Ч,     | उर्भ सरुद्धी रुद्धा हुवेसेन्द्रस् अस्ति न्वतये अति दिपः।                                 |
|     |     |        | रुद्र स्रीर केशी                                                                         |
| 37  | १३६ | Ŗ      | केण्यमिन केशी विषे केशी विभक्ति रोटसी ।                                                  |
| -   |     |        | वेज्ञी विज्ञें स्वर्ट से केलीटं 🛒 िस्तारे ॥                                              |
| 37  | 22  | Ŷ.     | भूनवी वात रशनाः विश्वका वसते मला !                                                       |
|     |     |        | अनुस्थान् <u>स्थालि यन्ति यद्देशामो स्त्रविद्यत</u> ॥                                    |
| 73  | 99  | 2      | उन्मदिता मीनेयेन ५ गामानी भा वयम् ।                                                      |
|     |     |        | राजिक मार्च यूर्व मर्तासी अभिष्युवय ।।                                                   |
| 27  | कर् | 8      | श्रम्तरिच्चेस प्रति शिकारणाच्यातः ।                                                      |
|     |     |        | भुनिर्देवस्य देवस्य सीक्वत्याय सस्ता हिनः ॥<br>बान-बाइबो वायोः सस्ताऽधो देवेधिनो मुनिः । |
| 23  | 72  | ¥      | असी समुद्रायाके नि यहचा पूर्व उतापरः ॥                                                   |
|     |     | Ę      | अप्सरमा गन्धर्वाखां मृगाखां चरखे चरन् ।                                                  |
| 13  | 77  | •      | केशी केतस्य विद्वान् त्सस्याः व्यादर्गदिन्दनः॥                                           |
| 22  | 59  | 3      | बादुरस्मा उपामन्थत् , पिनध्टि स्मा कुनसमा ।                                              |
| -   |     |        | केडी वियस्य पात्रेण प्रद्रोगणीयन् सह ॥                                                   |
|     |     |        | रुद्र के प्रति                                                                           |
| 39  | १६६ | ₹      | मवोजुर्वातो करिकादकः कर्णस्वती रोपधीरारियन्ताम् ।                                        |
|     |     |        | रीयन्वटीर्जीयक्रमाः विवन्त्ववसाय <b>पहते रहः सृतः॥</b>                                   |

# अथर्ववेद में रह-सम्बन्धी सक्त और मंत्र

| कायह | स्क | मंत्र      | सद्ध के प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | 38  | ¥          | यो नः स्वो यो ऋरणः सजात उत निष्ठयो यो ऋस्मा ऋभिदासति ।<br>षद्रः पर परितर् ममामित्रान् वि विध्यतु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २    | ২্ভ | Ę          | रद्र जलाप भेषत्र शैलिधिकाः कर्मकृत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |     |            | प्रारां प्रतिप्राशो जहारसान् कृष्योषप्रे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |     |            | पशुपति रुद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77   | źĸ  | ₹          | य ईशे पशुपतिः पशुन् चतुन्तवान्त यो द्विपदाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |     |            | निष्कीतः स विश्वयं भागमेतु शवस्योपा यजमानं सचन्तात् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |     |            | सह स्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ŗ    | १६  | ş          | प्रातर्गिन प्रातिनद्रं हत्रामहे, प्रातिनिधायरम्य प्रातरिवन्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |     |            | प्रातर्भगं पूपरां बद्धरास्पति प्रातः सोममुत रुद्धं हवामहै ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |     |            | स्द्र के प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2    | २२  | २          | मित्ररच परगप्रेन्डो स्ट्रस्च चेत्रतु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |     |            | देवासो प्रश्वधायसम्बं माञ्जम्तु वर्जसा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| X    | २१  | <i>'</i> 9 | परिवो रुद्रस्य हैतिवृं साकु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |     |            | भव ख्रौर शर्व का उल्लेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "    | २⊏  | \$         | भवाशवीं मन्त्रे वां तस्य वित्तं ययोवांमिदं प्रदिशि यद् विरोचते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |     |            | यावस्येशायं द्विपदो यो चतुःभवस्ती नो मुंचलमंदनः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "    | 77  | २          | ययोरस्यस्य उत य <b>द</b> ूरे चिद् यौ विदिताबिषु सनामणिकी ।<br>जन्मेकाको मानुकाणि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |     |            | Control of the contro |
|      |     |            | वाक्स्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "    | ₹ o | \$         | ब्रहं नहे भिर्वसुभिग्रसम्बद्धमा हिन्दैन विश्वदेवैः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 93   | 55  | ય          | श्रहं स्द्राय प्रगानगेभिः अस्त्रिये शस्त्रे हन्तवा उ !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |     |            | मरुत्पिता श्रौर पशुपति रुद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ¥    | २४  | १२         | मस्तां पिता प्रमृहासन्मितिः सः सामद्व ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _    | _   | _          | सह-सुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ę    | २०  | २          | नमो रुद्राय नमो ऋसु तस्मने नमो राहे वरसाव स्विपीमते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 朝。  | Ę۰     | सं ॰ | पिराप्यहन्तः <b>रह</b>                                                                        |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ę   |        | 2    | रुद्रो वो शीता ऋशरैत् पिशाचाः पृष्टीवॉऽपि शृखातु यातुधानाः ।                                  |
|     |        |      | वीरुद् वो विश्वतो वीर्या यसेन समझीरमत् ।।                                                     |
|     |        |      | श्रोषधि के प्रति                                                                              |
| 97  | 66     | ą    | <b>रहस्य</b> मृत्यमञ्ज्यातम् नामिः ।                                                          |
|     |        |      | विषासका नाम वा ऋति पितृसां गुराहि थिना पातीकृतनाराना ॥                                        |
|     |        |      | स्द्र का मेपज                                                                                 |
| 53  | # 3    | ?    | इदमिद् वा उ भेषजमिदं स्द्रस्य भेषजम्।                                                         |
|     |        |      | पेनेपुमेकरेपनाम्याक्यसम्बद्धाः ॥<br>————————————————————————————————————                      |
|     | 24.5   | 20   | स्द्र का ब्रातंक                                                                              |
| 55  | 3,8    | 3/   | विश्वरुषां सुभगाम् छरछ्। यद्यामि जीवलाम् ।<br>सा नी रुद्रत्यास्यतां हेतिं दुर्व नयतु गोभ्यः । |
|     |        |      | •                                                                                             |
|     |        |      | सइस्तुति                                                                                      |
| 99  | Ę      | Ş    | क्रादित्या <b>र</b> हा बसब उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपत प्रचेतसः।                        |
|     |        |      | स्द्र सूक्त                                                                                   |
| 9 9 | ξo     | ?    | यां ते सद्र अभागवाही सी हृदयाय च ।                                                            |
|     |        |      | इदं तामद्य त्वद् वयं विषूचीं वि बृहामित ।।                                                    |
| 79  | 25     | २    | यास्ते शतं ्मनवी-झान्यत् विश्विताः ।                                                          |
|     |        |      | तासां ते सर्वासां वयं निर्विपीसि ह्यामिस ।।                                                   |
| 39  | 77     | *    | नमस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहितायै ।                                                          |
|     |        |      | नमो विख्वय मानायै नमो निपतितायै ॥<br>नोस्त्रशिखरह रुद्र                                       |
|     | £3     | ۶    | नगलारास्तर्ध <b>रह</b><br>यमो मृत्युरघमारो निर्म्यु यो बभुः शर्चेऽस्ता नीलशिखग्रहः।           |
| 77  | الم اس | ,    |                                                                                               |
|     |        |      | रार्व ऋौर भव                                                                                  |
| 33  | 73     | ?    | मनसा होमैईरसा घृतेन शर्वावास्त्र उत राज्ञे भवाय ।                                             |
|     |        |      | नमस्येम्यो नम एम्यः पृष्ठाहेरस्यस्यसम्बद्धियः नयन्तु ॥                                        |
|     |        |      | ऋश्वि <del>नी मूक</del>                                                                       |
| 23  | 525    | ?    | बायुरेनाः समाकरत् त्वच्या पोषाय श्रियताम्।                                                    |
|     |        |      | इन्द्र श्राम्यो श्रविवद् रहो भूम्ने चिकित्सतु ॥                                               |

| <b>6</b> 10 | स्०  | र्म०   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |      |        | श्रशी सूक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ঙ           | P.C. | \$     | प्रजावतीः सूचवसे रुशन्तीः शुद्धा ऋषः सुप्रपासे पिवन्तीः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |      |        | मा बस्तेन ईशत माघरांनः परिवो सद्रस्य हेतिवं यातः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |      |        | रुद्र और अम्नि का तादात्म्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ঙ           | =3   | ş      | यो अस्ती रुद्रो यो अप्स्थन्तर्य अरेज्यीवीरा आविवेश ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |      |        | य इमा विश्वा भुवनानि चाक्तुपि तस्मै रुद्राय नमी अस्त्रकार्य ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |      |        | अस्ति के प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5           | 8    | ¥,     | यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्त मग्न उत वा चरन्तम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |      |        | इत्तरिहे पतन्तं यातुषानं तमस्ता विष्य शवां शिशानः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |      |        | मिया-मंत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71          | ¥    | 30     | श्रत्में मर्शि वर्मे वधनन्तु देवा इन्द्रों विष्णुः सविता रुद्रों ऋष्निः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |      |        | प्रजापितः परमेष्टी बिराह् वैश्वानर ऋष्यश्च सर्वे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |      |        | भव श्रीर शर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99          | =    | 23     | घर्मः समिद्धो ऋग्निनायं होमः सहस्रहः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |      |        | मनर्च इनिरमपुरकार्य सेनामम् इतम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23          | 9.5  | १⊏     | राजीयाच्या पद्मनती चुर्ध सेदि वर्ध भयम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |      |        | इन्द्रश्चाचु जालाभ्यां शर्व सेनामम् इतम् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |      |        | महादेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3           | 3    | 3      | मित्रश्च वरुणश्चासी त्वारा चार्यमा च दोपखी महादेवा बाहु।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |      |        | भव ऋौर शर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १०          | ₹ :  | ₹३     | स्टार्ट्यन्य पापकृते कृत्याकृते। दुष्कृते विखुतं देवहेतिम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |      |        | विविध नाम रुद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ \$       | २    | ?      | भवारावीं मृडतं माभि यातं भूतपती पशुपती नमोबाम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |      | ٦<br>٦ | ेरिशितामाधनां मावि स्ताष्टं मा नो हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः ॥<br>मिक्कास्ते पशुपते वर्षासि ते विषसे मा विदन्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 37          | 33   | ₹<br>₹ | शन्दाय ते प्राकाय याञ्च ते भव रोपयः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***         | 79   | 3      | नमस्ते दह इदमः नामानागार्थः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |      |        | The second secon |

| 劃。  | स्॰  | #0    |                                                                                                              |
|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5 | Ę    | ¥     | मुखाय ते पशुपते यानि चक्कंषि ते भव।                                                                          |
|     |      |       | त्वचे रूपाय संदशे उत्तीचीरापे ते नमः॥                                                                        |
| **  | 59   | 3     | अस्त्रा नीलशिकाहेन सहस्राचेण वाजिना ।                                                                        |
|     |      |       | रहेगार्ककरिक तेन मा समरामहि ।।                                                                               |
| 79  | 17   | 3     | चतुर्नमो ऋरङ्कत्वो भवाय दशङ्कत्वः पशुपते नमस्ते ।                                                            |
|     |      |       | तवेमे पंच पश्वी विभक्ता गावी ऋश्वा पुरुषा ऋजावयः।।                                                           |
| 99  | 22   | ₹ @   | तम चतसः प्रदिशसम् बीसाम प्रथिमी गरेप्रहारीकरित्रम् ।                                                         |
|     |      |       | तवेदं सर्वात्मन् वद् यत् प्रामृत् पृथिवीमन् ॥                                                                |
| 22  | 9.9  | ₹ ₹   | उदः कोशो ःगुरुनलागणं विस्तिसः विस्वा भुवनान्यन्तः ।                                                          |
|     |      |       | स नी मृड पशुपते नमस्ते परः क्रीष्टारी ऋभिभाः श्वानः परी                                                      |
|     |      |       | यन्त्वघस्दो विकेश्यः ॥                                                                                       |
| 99  | 11   | १२    | धनुर्विभिषि हरितं हिरस्ययं सहस्रचिन शतवर्षं रिज्यीडनम् ।                                                     |
|     |      |       | च्ड्रस्येषु श्ररति देवहेनित्तस्यै नमो यतमस्यां दिशीतः ।।                                                     |
| 23  | 77   | 82    | भवारुद्री मनुजा संविदानाबु भावुष्री चरतो बीर्याय।                                                            |
|     |      |       | तास्यां नमो यतमस्यां दिशीतः ॥                                                                                |
| 79  | 99   | ξ=    | रपावास्य इध्यमपितं मृर्यन्तं भीमं रथं केशिनः पादयन्तम् ।                                                     |
|     |      |       | पूर्वे प्रतीमो नमो अस्त्वरमै।।                                                                               |
| 77  | 99   | १६    | मानोऽभिन्ता मन्त्रं देवहेतिं मानः क्रुधः पशुपते नमन्ते ।                                                     |
|     |      |       | कर कर दिखा शास्त्र। विभूतु ॥                                                                                 |
| 79  | 75   | ₹.₹   | मा नो गोषु पुरुषेषु मा रायो नो ऋजाविषु।                                                                      |
|     |      | ***   | अन्यत्रीप्र वि वर्तय पियारुगा प्रजा जिहा।                                                                    |
| 1.7 | 22   | \$ \$ | यस्य सबमा कासिका ैनिनेजम्हणन्तेष्ठ वृपस्यः क्रन्द एति ।                                                      |
|     |      | २३    | अभिपूर्व निर्णयते नमो अस्त्वस्मै॥                                                                            |
| 53  | 77   | 44    | वोऽन्तरिचे तिष्ठति विष्टभितोऽयज्वनः प्रमृण्न् देवपीयृन् ।<br>तस्मै नमो दशभिः शक्करीभिः ॥                     |
|     |      | स्थ   | वरम नेमा वर्शमः सक्तरामः ॥                                                                                   |
| 73  | ₹#)  | 7.0   | तुन्यमारस्याः पशवो मृगा वने हिता हंसाः सुपर्खा शकुना वयांसि ।                                                |
| **  | 55   | સ્થ   | वंश यद्धं पशुपते करकलातुनः दरन्ति दिव्या आपो वृवे ॥                                                          |
| 77  | 77   | 3 -0  | शिशुमारा श्रजगराः पुरीकया जया मत्स्या रजसा येभ्यो श्रस्यसि ।<br>न ते दहं न परिद्यास्ति ते भव सद्यः सर्वान् । |
|     |      |       | परिवर्त्वति भूमि पूर्वसमाद्धं गुल्मिन समुद्रे ॥                                                              |
| **  | 53   | २७    | भवो दियो भव इसे पृथित्या भव स्त्रा पत्र उर्वन्तरिन्तम् ।                                                     |
| 4.9 | 2.9  | *     | तस्मै नमो यतमस्यां दिशीतः ॥                                                                                  |
| 77  | 73   | ~=    | भव राजन् यजमानाय मृड पस्तां हि एसुरतिर्यम्थ ।                                                                |
| **  | P 2* | •     | यः अह्थाति सन्ति देवा इति चतुष्यदे हिपदेऽस्य मृह ॥                                                           |
|     |      |       | कार के का का महन्त्र मुह                                                                                     |

```
朝り
        स्०
              मं॰
                     सहसीमहान है। हो हुन है ने एए। हुई हा किए स्वस्थी स्वस्थ समा।
              30
25
                     नमस्ते जेरिकी जे नमस्ते केशिनीस्यः।
             3.5
                     नमो राज्युनारो नमः सम्बुक्तीयः॥
                                भव छोर शर्व
                    भवारावंदिदं बूमो ध्वं पशुण्याता ।
               €.
                     इपूर्वा एपां संविद्य ता नः सन्तु सदा शिवाः ॥
                                     ख्यः
                     पुनरकाहित्या रहा वसकः पुनर्जसा प्रमृतिकेती ।
       2
१२
                     पुनस्त्वा इद्गरानिस गर् वीर्यायुत्वाय शतरास्याय ॥
                     तेपाप इत राज्यारमन्त तेन भद्रस्य परिशासास्य ।
              83
                                 भव श्रीर शर्व
                     य एनामवशामाह देवानां निहितं निर्धि ।
              وع
22
                     उमी तस्मै भवाशवीं चित्रकेपुम्स्यतः॥
                                 कद्र की हेति
                     ये गोपति वसरिवास्य पर्व ददा इति । रहस्यास्तां ते हेति
             પ્રસ
99
                     विकास वृक्तिक ॥
                                    अभ्यातम
                     र्याज्ञीन आसतं महेन्द्र एत्यावृतः॥
१३
                     मोऽयंगा स वस्शः स स्ट्रः स महादेवः।
                    स देशे बसुकनिर्वसुदेवे नमोबाके वण्ड्लाने उनुसंगितः ॥
              २६
                    तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशिष्टानी 🖠
              २७
                     तस्याम् सर्वा नचत्रा वशे चन्द्रमसा सह ।।
              ₹⊏
                                    त्रात्यस्क्त
                     बात्व जानीवीयमान एवं स प्रजापति समैरयत्।
  ર્ય
        ş
                     सः प्रजापतिः नुवर्गमानस्यद्यम् तत् प्राजनयत्।
  95
                     सबैद्रासम्बद्धः स्वतानात्मस्यवत् सस्यावस्यवत् तरसेरहसस्य<mark>त् तत्</mark>
  23
                      ब्रह्माभवत् तत् तपोऽभवत् तत् हत्यसभवत् तेन प्राजायतः ।
        77
                     सोऽवर्षतं सं महानमवत् सं मारेकीऽसवत् ।
                X
  33
                      स देशनामीयां पर्येत् स देशानोडम्बन् ।
  99
```

| 朝。  | स्॰ | सं०                   |                                                                                    |
|-----|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ર્ય | 8   | Ę                     | स एक ब्रात्योऽभवत् स धनुरादत्त तदेवेन्द्र धनुः ।                                   |
| 37  | 79  | ভ                     | नीतमन्योदरं सोहितं पृष्टम् ।                                                       |
| 59  | **  | 5                     | नीतेनैयाप्रियं भ्रातृत्यं प्रोगोति लोहितेन द्विषन्तं विध्यतीति                     |
|     | * / |                       | श्रक्षवादिनो वदन्ति ।                                                              |
| 19  | ?   | ¥,                    | श्रद्धा पुरुचली मित्रो मामधो विज्ञानं वासोऽहरुण्णीयं रात्री केशा                   |
|     |     |                       | हरिती प्रवर्ती जनमधिर्मेशः ।                                                       |
| 59  | 59  | Ę                     | भूतंच भविष्यस्य परिष्यन्दी मनो विषयम् ।                                            |
| 31  | ય   | ę                     | तसमै प्राच्या दिशो ऋन्तदेशाद् भवभिष्यास सनुष्टानारमकुर्वन्।                        |
| 59  | 99  | ₹                     | भव एसम्बर्गः <b>प्राच्या दिशो</b> कन्तर्वेशकनुष्टातानु <b>तिरुति नैनं</b>          |
|     |     |                       | <b>यवीं न</b> भवीनेकानः ॥                                                          |
| 90  | 17  | P,                    | नास्य पश्चन् न समानान् हिनस्ति य एवं वेद ।                                         |
| 97  | 77  | 8.                    | तस्मै दक्षिणाया दिशो छल्डर्रेगान्छर्यमण्डलमम्हण्यातारसकुर्वन्।                     |
| 51  | 70  | ¥                     | गुर्व एन मिखानो <b>दक्षिणाया दिशो</b> श्रन्तदेशावनुष्ठातानुतिष्ठति ।               |
|     |     |                       | नैनं शर्वो न भवो रेहारः—इत्यदि।                                                    |
| 55  | 77  | Ę                     | तस्मै प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशात् पराप्तिमिकासम्दर्णयातासम्बर्धन्।                 |
| 29  | 99  | 3                     | ्रमुप्तिनेतिकारकः प्रतीच्या दिशो अन्तर्वेदावनुष्टानानुतिस्ति                       |
|     |     |                       | नैन शर्वो न भवो नेशानः — इत्यादि ।                                                 |
| 22  | 99  | =                     | तस्मा उदीस्या दिशो । जनके एक्कं के नियानमतुन्यतास्मकुईन्।                          |
| 99  | 95  | 3                     | उम्र एनं देव इप्यास उदीच्या दिशो असर्वेन क्युक्त तत्ति छति ।                       |
|     |     |                       | नैनं शर्वो न भवो नेशानः—इत्यादि ।                                                  |
| 99  | 33  | 20                    | सस्मै भुवाया दिशो अन्तर्देशाद रहिमालासमनुष्ठातारमकुर्दन्।                          |
| 52  | 57  | <b>₹</b> ₹            | ष्ट्र एन मिळातो भ्रुवाया दिशो - छन्दर्नेगाननुष्टातानुनिष्ठति                       |
|     |     |                       | नैनं शर्वो न महोनेतानः—इप्यादि ।                                                   |
| 77  | 27  | १२                    | तस्मा कथावादिशो अन्तर्देशान्महादेवमिष्वापमनुष्ठातारमकुर्वन् ।                      |
| 79  | 93  | १३                    | महादेव एनमिष्वास उर्ध्वाया दिशो छन्तर्देशावनुष्ठानानुनिष्ठति ।                     |
|     |     |                       | नैनं शर्वो न भवो नेशानः—इत्यादि ।                                                  |
| 77  | 79  | 88                    | तस्मै सर्वेस्यो अन्तर्देशेस्य ईरानिस्वातमनुष्टातपम्बुर्वन् ।                       |
| 37  | 39  | १५                    | <b>ईशान्</b> एनमियानः सर्वेस्यो जन्तदेरेन्योऽनुकातन्तुतिष्ठति ।                    |
|     |     |                       | नैनं शर्वो न भवो नेशानः ।                                                          |
| 77  | 73  | १६                    | नास्य पश्चन् न समानान् हिनस्ति य एवं वेद ।                                         |
| 33  | 58  | 88                    | स् यत् सर्वत्रप्रमण्यः <b>छो स्</b> चातुष्यचत्रदोग <b>िस्यदीः कृत्वा ।</b>         |
| 55  | 57  | <b>?</b> <del>?</del> | श्रीक्रीमिन्स्वीनिक्स्मित् <b>य एवं वेद ।</b>                                      |
| 22  | 35  | 3.5                   | <ul> <li>सः वद् वेद्यानगुष्यक्तवीरामी भ्यानुष्यक्तसम्बन्धस्यादं कृत्वा।</li> </ul> |
| 99  | 73  | २०                    | मधुनास्त्रोगासम्सि व ध्वं वेद ।                                                    |
|     |     |                       |                                                                                    |

का० सु० मं०

#### रुद्र के प्रति

१८ १ ४० स्तुहि भुतं गर्तसदं जनानां राजानं सीनन्यरान्यस्य । सृहा जरित्रे रह स्तवानो ख्रान्यसमत् ते निवयन्तु सेन्यस् ॥

#### शान्ति मंत्र

१६ ६ १० शंनो सुलुईन्टेल शं रहारिकार्लका ।

,, ११ ४ स्त्रादित्या रुद्रा वसवो जुपन्तामिदं ब्रह्म क्रियमासं नवीय:।

#### सोमारुद्र मंत्र

,, १८ ३ सोमं ते रुद्रपन्त्रप्रम्यु । ये माघायत्रो दक्षिणाया विष्येदिकतसम्य ॥

## पशुपति रूप में श्रमिन

,, ३१ २ यो नो प्रस्निर्दार्शनमः पश्तामधिषा स्नसत्। स्रोदुस्युरो वृषा मणिः स मा सृजतु पुष्ट्या ॥

#### अन्नपति रुद्र (श्रम्न)

,, ५५ ५ ग्रन्नादायान्नपतये बद्राय नमोऽमनवे।

## यजुर्वेद में रुद्र-सम्बन्धी सक्त और मंत्र

तैत्तिगीय संहिता (इच्या यजुर्वेद) स्द्र की हेति

१ १ १ मा वः स्तेन ईशत् माऽषशंसी रुद्रस्य हेतिः परिगो वृशाक्तु धुवा स्रस्मिन् गोपती स्वात वहीर्वजनातस्य पश्चत् पाहि ।

## ख का सूर्व से सम्बन्ध

" २ ४ स्ट्रस्टाऽवर्तपत् मित्रस्य पृथा ।

## श्रम्नि श्रीर रुद्र का तादात्म्य

" ५ १ देवासुराः सयंता श्रासन्ते देशः विजयमुग्यन्ते असं वसु संन्यद्य-तेद्वसु नो भविष्यति यदि नो जेष्यन्तीति । नर्वान्यर्वज्ञास्य तेना पाकामत् तद्देवा विजित्यावद्दस्तमाना श्रान्यायम् तदस्य सहसाऽ दित्सन्त, नोऽयोगीयरगोगीनन् सहस्य सहस्वम् ।

| कारह | स्क | मंत्र |         |         | त्र्यस्वक | होम   |
|------|-----|-------|---------|---------|-----------|-------|
| 75   | =   | Ę     | पश्चनां | शर्मासि | शर्म      | यजमान |

पश्रतां शर्मासि शर्म यजमानस्य शर्म मे यच्छक एव कहो न द्वितीयाय तस्य। स्त्रारकुरते कद्र पश्रुस्तं जुपस्वैप ते कद्र भागः सह स्वसा स्त्रम्बिकया तं जुपस्व। भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम् स्त्रथो स्त्रसम्यं भेषजं सुमेषजं यथाऽसति। सुगं मेषाय मेष्या। स्त्रवाम्य कद्रं स्त्रदि महाव-देवं स्वयन्तकम् इति। स्वयम्बकं यजामहे सुगर्नि पुष्टिर्यार्थनम्। उर्वायकम् वत्यनात्मात्योर्म् स्ति। माऽमृतात् इति। एष ते बद्र भागस्तं जुपस्य तेनावसेन परो मूजवतो-ऽति। स्त्रवत् धन्वा पिनाकहरनः प्रतिवासः ।

### सोमारीद्र चरु

## शतसद्रिय स्क

४ ५ १ (देखो बाजसनेपि संहिता, ऋष्याय १६)

| प्रध्याय   | मंत्र       | वाजसनेयी संहिता                                                                                                                                 |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ŧ          | 49-60       | ( देखो तैचिगीय संहिता 'ध्यम्बक होम')                                                                                                            |
|            | 电头          | क बनायन्यः विनाकावसः कृत्तिवासा ऋहिं सम्रः शिवोऽतीहि ।                                                                                          |
| 表示         | ६२          | न्यायुर्व जमदम्ने कर्यपस्य न्यायुषम् ।                                                                                                          |
|            |             | बहुत्रेषु स्वायुपं तन्नोस्तु स्वायुपम् ।।                                                                                                       |
| 77         | ĘĘ          | शिवोनामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽस्तु मा मा हिंसीः।                                                                                           |
| =          | ۸̈⊏         | निर्यागरणकृतिकादाय प्रजननाय रायस्योषाय सुप्रतास्त्राय सुदीर्याय।<br>विष्यवेदेवाण्यसमेत्रपतिनेत्रसूर्णेनायोदाने स्द्रो हूयमानो वातोऽस्यावृतो     |
| ٤          | **          | नृचचाः प्रतिक्यातो भद्दो भद्द्यमागः पितरो नाराशंसाः ।<br>स्टब्स्टिन्टिन् इन्द्रो ज्येष्ट्याय स्द्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुगो<br>धर्मपतीनाम् । |
| ŧ o        | ₹.          | च्छ वस्ते कविः परं नाम तस्मिन् हुतमस्यमेध्यमसि स्त्राहा ।                                                                                       |
| <b>?</b> ? | <b>?</b> M. | पर्वे केंद्रियश स्थास कें स्टब्स सामाणत्वे प्रतीधारित ।                                                                                         |

| कावड | स्क | संग्र | शतस्द्रिय सुक्त                                              |      |
|------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|------|
| १६   | ?   | ६६    | नमस्ते रुद्र गान्यव्यासी ताइयवे नमः । बाहुस्यामुत ते नमः ।   |      |
|      |     |       | ्या ने स्ट्र शिवा अपूर्णपणाल ५५०।                            |      |
| ,    |     |       | तया नस्तन्त्रा शन्तमया िन्हिस्तरीय चाक्शीय ।                 | R    |
|      |     |       | यामिषु गिरिशन्त हस्ते बिमर्व्यन्तवे ।                        | *    |
|      |     |       | शिवां गिरिश नां कुरु मा हिसी: पुरुषं जगत्।                   | ą    |
|      |     |       | शिवेन बचसा त्वा भिनिमारहायुक्त मध्य ।                        | 76   |
|      |     |       | यथा नः सर्वा इज्जनः संगमे सुनग ३,७००                         | 8    |
|      |     |       | ऋष्यवोचवधिवक्ता प्रथमो दैव्यो निपक्।                         | •    |
|      |     |       | अहिंरच मर्गालकार्यक्र याज्यती कर है। परासुत                  | ч    |
|      |     |       | ऋसी यस्ताम्रो ऋक्षा उत वस्रः सुमंगलः।                        | ~    |
|      |     |       | ये चेमेरद्रामितो दिल् श्रिताः स्टब्स्टीकिट छेन्द्रीकर        | £    |
|      |     |       | असी योऽवसर्पात नीलग्रीयो विलोहिनः । उत्तैनं गोपाऽऋदशस्त्र -  | . ~  |
|      |     |       | रैनमुदहार्थः। स दृष्टो मृहयातु नः।                           | ভ    |
|      |     |       | नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्रादाय मीडुवे ।                       |      |
|      |     |       | त्रधो ये ऋस्य सत्वान इदं तेभ्योऽकरं नमः।                     | 5    |
|      |     |       | <b>प्रमुख्य</b> अन्दरस्यमृह्योगस्योग्रीत्रां ।               |      |
|      |     |       | याश्च ते हस्ताइपवः परा ता भगवी वप ।                          | 3    |
|      |     |       | विज्यं धनुः कपर्हिनो विशल्यो बाख्यं उत्त।                    |      |
|      |     |       | अनेराजस्य या इपव अम्मरस्य निपह्यथिः।                         | 80   |
|      |     |       | या ते हेतिमींदुष्टम शिवं बन्व ते धनुः ।                      | .,   |
|      |     |       | त्रयारम् विष्यप्रतात्रकम् यस्य या <b>परिभुज</b>              | ११   |
|      |     |       | परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्बृराकः विश्वतः ।                    | 22   |
|      |     |       | त्रथो य इपुधिरतयारे ऋरमनिषेति तम् ।                          | १२   |
|      |     |       | अवतत्य धनुष्ट्वं सहस्राज्ञ शतेषुधे।                          | 22   |
|      |     |       | निशीर्य राज्यानाम्हर्य शिवो नः सुमना भव ।                    | ₹ ₹  |
|      |     |       | नमस्ता ऋषुद्रायानाततात भूष्णावे ।                            | 7.2  |
| ,    |     |       | उमान्यामुत ते नमो बाहुम्यां तव धन्वने।                       | 58   |
|      |     |       | मा नो महान्तमुत मा नो ऋर्भकं मा न उद्यन्तमुत मान उक्षितम्    | , -  |
|      |     |       | मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः द्वियास्त्रको रुद्ध रीविवः। | 3 W  |
|      |     |       | मा नरतोके तनये मा न ऋष्युपि मा नो गोषु मा नो ऋश्वेष शीर      | e: I |
|      |     |       | मा नो वीरान् रुद्र भामितो वधीईविष्मन्तः सद्भित् त्वा इवामहै। | PE   |
|      |     |       | नमी हिरएवबाइने नेनान्देदिशी च पतवे नमी नमी बच्चेम्बी         | 3 4  |
|      |     |       | ्टिन्देरेस्यः परातां पतये नमी नमः ग्रानिक्यानाः स्विधीमते    |      |
|      |     |       | पथीनां पत्रये रामी रामी विकास संस्थिति हुण्डारः पत्रये नमः।  | १७   |
|      |     |       | A CONTRACTOR                                                 | , -  |

नमो बम्लशाय विच्याचिने ज्यानां प्रत्ये नमी नमी भंतस्य हैत्यै जगतां षतथे नमो नमो रहायानतायिने चेत्राणां पतये नमो नमः नतायादस्याद बनानां पतये नमः । 25 नमो रोहिताय स्थपतये बचायां पतये नमो नमो भवन्तये यारियस्य स्थापित पत्रे नमो नमो मन्त्रियो वाखिजाय कदायां पतये नमो नम उन्हैदौंक राहन्दर्ने पत्तीनां पतये नमः । नमः जनन्दीनाय धावते सत्वानां पतये नमः नमः महमानायित-व्याधिन क्षाः किनीनं पतये नमी नमी निषंगिरो ककुमाय स्तेनानां पत्रये नमो नमो निचेरवे परिचरायाराज्यानां पत्रये नमः । २० नमो बञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निपंशिल्ऽइप्धिमने तस्कराखां पतये नमो नमः सुद्वादिन्यो विद्वानदन्यो सुष्यातां पतये नमः। नमोऽनिमङ्ग्यो नक्तं चरद्रम्यो विकृत्तानां पत्रये नमः। नम उप्पीपिशो विविचनाय कुलुब्चानां प्रतये नमी नमऽहर्मद्भयो पत्यवित्यक्त को नमी नम्द्रकान्त्यानेत्यः प्रतिवधानेत्यकः वो नम आयरछर्न्योऽन्यर्न्यर्च की नमः। २२ नमो विस्ववद्भयो जिब्दद्रस्यहच बो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाप्रद्-भ्यश्च वो नमो नमः शयानेभ्य जानीनेन्यस्य वो नमो नमस्ति-खदम्यो अपद्रश्यक वो नमः। २३ नमः सभाम्यः सम्हारित्यस्य वी नमी नमीऽस्पेरपेऽस्वपित-म्पश्च वो नमो नम आव्याधिनीभ्यो विविधननीभ्यक्त वो नमो नम उरणास्त्रम् छं इतीम्यरच वो नमः। 28 नमां गरोम्यो गरापितस्यरच वी नमो नमो बातस्यो बातपति-स्यश्च वो नमो नमो खलोस्यो गुन्तपतिस्यरच वो नमो नमो विरुपेभ्यो विरुप्त रेश्यरच वो नमः। ર્ય नमः सेनाम्बः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिस्यो ऋरवेस्यश्च बो नमो नमः बतुभ्यः नंद्रितृन्यस्य वो नमो नमो महदुभ्यो त्रभंकेन्यरच वो नमः। २६ नमन्द्रमारे स्थलारेन्यस्य हो नमो नमः कुलालेम्यः कर्म्मारेन्यस्य बो नमो नमो निपादेन्यः पुष्टिकष्टेन्यश्च बो नमो नमः श्वनिभ्या सुरक्षक वो नमः। २७ नमः खम्यः स्वातिन्यस्य वो नमो नमो भवाय च रहाय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च । २८ नमः क्यर्दिने च व्यन्त्रेशाय च नमः सहस्राद्याय च रातथन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीद्रश्माय चेषुमुते च । २६ नमी इस्वाय च वामनाय च नमी बृहते च वर्षीयसे च नमी

बृद्धाय च संवृष्णने च नमो श्रिप्रवाय च प्रथमाय च । रमः जारावे चाजिराय च नमः शीवियाय च शीभ्याय च नम कम्यांय चात्रस्त्रस्याय च रमोराजेगाः च हीप्याय च । नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमी मध्यमाय चापगरुभाव च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च । नमः सोम्याय च प्रिन्हर्यात्र च नमो याग्याय च चेग्याय च नमः श्लोक्याय संप्रसानगढ च नम उर्वर्याय च सहयाय च । नमो बन्याय च कङ्याय च नमः अवाय च प्रतिअवाय च नम ार् नेताय चासुरथाय च नमः शराय चावमेदिने च । नमो बिहिमने च कवचिने च नमो वर्मिशे च वरुधिने च नमः अताय च अतसेनाय च नमो दुन्दुम्बाय चाहनन्याय च । नमो धृष्णुचे च प्रमृशाय च तमो निर्गिति चेषुधिमते च नमः स्तीक्रोपये चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्यने च । 3 & नमः स्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सुद्धाय च सरस्याय च नमो नादेवाय च वैशन्ताय च ! नमः कृप्याय चावट्याय च नमो ईब्रियाय चातप्याय च नमो मेच्याय च विद्युत्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय । 35 नमो वात्याय च रेष्मियाय च नमो बास्तव्याय च बान्तुपाय च नमः सोमाय च रहाय च नमन्तामाय चारुवाय च । नमः शङ्काय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमोऽमे वधाय च ब्रेवधाय च नमी हन्त्रे च हनीयसे च नमी बृचेन्त्री हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय। नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च । नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरसाय च नमन्तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः शष्याय च फेन्याय च। नमः सिकत्याय च प्रवाह्माय च नमः किशिलाय च च्ययाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तवे च नमानिरियाम च प्रपथ्याव च । ४३ नमो ब्रज्याय च गोष्ट्याय च नमः स्तरूप्काय च रोह्याय च नमो हवाय च निवेशकायन च नमः काट्याय च गहरेष्टाय च ४४ नमः सुष्स्याय च इरित्याय च नमः पार्धसन्याय च रजस्याय च नमो लोकाव जीतकाव च नम कर्वाय च स्थाय च । ४५ नमः पर्याप च पर्यशस्याय च ननः उत्पारनः राज्य चामिष्नते च नमञ्ज्ञासिंदने च प्रसिद्धते च ननः स्पृष्ट्यस्यो अनुसूद्धस्य स बो ममो नमो वः विरकेम्यो देशराध्यक्षयेन्यो नमो विचिन्व-

| रकेस्यो नमो विक्तिसकेस्यो समऽस्रानिईतेस्यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४६     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| बारे-कारमारो बीबर्धसार्वाहिन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| त्रासां प्रतानाचेत्रां पश्तां सा सेमारोमो चनः कि चनासमर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | र्। ४७ |
| इमा रुद्राय तबसे कपर्दिने चयद्वीराय प्रभरामहे मतीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| यया नः समायदिक्षः चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ब्रामे श्रारिमञ्जनातुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | म्। ४८ |
| या तं रुद्र शिवा तन्ः शिवा विश्वाहमेपजी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| शिवा सहस्य मेवजी तया नो मृड जीवसे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38     |
| परि नो २३०० हेरिवृं सक्तु परित्वेषस्य दुर्मेरिरधारोः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| अवस्थिरा सहवर्षासमात्रु सीव्यस्तिकाच तस्याय सह।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | પૂરુ   |
| मोहुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      |
| परमे बुजन्नायुधं कृत्तिं बसान न्नाचर पिनाकिम्बिभटा गरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ! પ્રશ |
| विकारद विलोहित नमस्ते ऋस्तु मगवः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 42   |
| यास्ते सहस्रछंहेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | યૂર    |
| सहस्राणि सहस्रशो बादीन्तव हेन्य: ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **     |
| हासामीरानी <b>भगवः</b> प्राचीना सुन्दा <b>कृषि</b> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | યુરૂ   |
| ऋसंस्थाता सहसाणि है स्ट्राइडिस्स्ट्रास ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~3     |
| तेपार्अमहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | પુર    |
| क्रिमन् महत्यसंबेन्तरिचे भवाग्रिधि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.5    |
| तेषा <b>अं</b> सहस्रयोजन ऽवधन्वानि तन्मिस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | પૂપ્   |
| नीलबीबाः शिलिकंठा दिवधंरुद्राऽउपश्चिनाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,2,   |
| वेषा <b>अं</b> सहस्रयोजने ज्ञथन्त्रानि तस्मित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ue     |
| नीलझीबाः शितिकंठाः शर्वा ऋथःझमाचराः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ય્રદ્  |
| विवर्धकार करिए से अवस्था के तस्मित ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | પ્રહ   |
| वे बुचेषु राष्ट्रिय नीलबीवा विलाहिताः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20     |
| तेषाध्यसस्योजनेऽवधन्यानि तन्यस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यूट    |
| वे भूतानामिकनको विशिखासः कपर्दिनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,49   |
| तेपा <b>थ</b> सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u c    |
| वे पंथा पथिरत्तय ऐलवृदाऽ ऋायुर्युधः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | યુદ    |
| ्राप्त कर के किया किया किया किया किया किया किया किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠.     |
| य तीर्थानि प्रचरन्ति सुकाहस्ता निपश्चिमाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६०     |
| तपाधनहसूबोजनेऽवधन्वनि तन्मसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| व अस्तावन्तर्भ सम्बद्धान किये हता विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६२     |
| <sup>तवा <b>अ</b>सहस्योजनेऽवयन्यानि तत्स्यवि</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| रही जिल्ला को भोग है। जिल्ला को किस्ता के किस्ता क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६३     |
| वेन्द्रो वस मानीर्गर रहिए। वस मानिर्दर्श वीर्वादशीयां।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Committee of the commit |        |

तेभ्यो नमोऽख्यम्तु ते नोऽबन्तु ते नो मृहयन्तु ते यं हिष्मो वश्च नो हे हि तमेषां जम्मे दथ्मः । ६४ नमोऽस्तु रुद्दे स्यो येऽन्तरिक्षे वेषां बातऽइषवः । तेस्यो दश प्राचिदंश दिवस्या दश प्राचिदंश दिवस्या दश प्राचिदंश दिवस्या दश प्राचिदंश ते नोऽवस्तु ते नो मृहयन्तु ते यं हिष्मो वश्च नौ हे हि तमेषां जम्मे दथ्मः । ६५ नमोऽस्तु रुद्देश्यो ये पृथित्यां येणाग्वसीत्यः । ६५ नमोऽस्तु रुद्देश्यो ये पृथित्यां येणाग्वसीत्यः । तेस्यो दश प्राचिदंश दिवस्या दश प्राचिद्ये निर्मेश हो तेस्यो नमोऽश्वस्तु ते नोऽवस्तु ते नो मृहयन्तु ते यं यश्च नी हे हि तमेषां जम्मे दथ्मः ।

| भ्रध्याय | मंत्र      | <b>र</b> द्वानुवर्ती अध्यतीक्मार                                       |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| १६       | <b>π</b> ą | तदश्विना भिषजा रुद्रवर्तनी सरस्वती वयति हेर्होऽस्टरम् ।                |
|          |            | पशुपति रुद्र                                                           |
| २४       | ą          | रुद्राय पशुपतये करणार्यामाऽवित्तता रौद्रा नभोरूषा पार्जन्याः।          |
|          |            | रुद्र श्रीर म्ना                                                       |
| 3 3      | 8=         | उमा नासत्या बद्रो ऋष म्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त ।                   |
|          |            | <b>न्द्रानुवर्ती</b> ऋष्यिनीकुरूक                                      |
| ₹₹       | Ã          | द्वसा युत्राकतः सुता नासत्या वृक्तवर्हिषः आयातं स्द्रवर्तनी ।          |
|          |            | सहस्तुति                                                               |
| şγ       | ३४         | प्रातर्भर्गे पूषग् ब्रह्मग्रस्पति प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम ।         |
|          |            | रुद्र का दीर्ज त्य के साथ सम्बन्ध                                      |
| 38       | 3          | उप्रं लोहितेन मित्रं सौबत्येन स्द्रं दौर्बत्येनेन्द्रं प्रकीडेने मस्तो |
|          |            | बतेन साध्यात् प्रमुदा । भवस्य कार्ट्यं ख्वास्थान्तः पारुव्यं           |
|          |            | महादेवस्य यङ्ग्छर्यस्य वनिष्ठुः पशुपतेः पुरीतत् ।                      |

# बाह्यण ग्रन्थों में रुद्र-सम्बन्धी संदर्भ

#### एतरेय ब्राह्मण

# 2 3

3

#### प्रजापित के पातक की कथा

प्रजापतिवै स्वां दुहितरं ऋम्यभायद् दिवम् इत्यन्य छातुरासमित्यन्ये । तामूर्यो भूत्वा रोहितां भूतामस्यैत्। तं देवा अपश्यनकृतं वै प्रजापतिः करोतीति ते तमैच्छन् य जनाविध्यन्येनमन्योन्यम् अस्मिश्च विन्दन्स्तेषां या एव प्रोपनमानन्य स्नासन्स्ता एकथा सम भरन्स्ताः संभृता एप देवोऽभवत्। तस्यैतद् भूतवन्नाम इति "तं देवा अब्बन् अयं वै प्रजापतिरकृतम् अकारीमं विध्येति । स तथेत्य-ब्रवीत् । स वै वरं वृग्गा इति वृग्गीष्वेति स एतमेव वरमवृग्गीत प्यत्तामपित्यं तक्षीतत्यसम्बामणणतान् **वा एषो देवो**ज्स्यवदत मम वा इदं मम वै वास्तहम् इति तमेत्यार्या निरवदन्त ।

#### नामानेदिष्ठ की कथा

२२ 3 ¥

तं स्वर्यन्तो बुबन्ने तत् ते ब्रायना महत्वम् इति तदेनं समाकुर्वेणं पुरुषः कृपान्याप्युन्तनः उपोत्यायाश्रावीन् मम वा इदं ममें वै बास्तुहम् इति .....तं पिताब्रवीन् तस्यैव पुत्रक तन् तन् तु स तुभ्यं दास्वतीति । ....

| संस्थाय | मंत्र | काशीतीक ब्राह्मण                                                                                                  |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २       | ?     | द्वि <b>रदीचि सुर्च उद्यच्छ</b> ति स्द्रमेव तत् स्वायां दिशि प्रीत्वावसुजति<br>तस्माद्वारामसम्बोत्तरतो न तिष्टेत् |
| Ę       | X     | नेद रुट्रें स यजमानस्य पश्चन् प्रवृहाजनीति स्वाहा                                                                 |
| Ę       | ક્    | ऋथो रुद्रो वै स्विष्टिकृद् अन्तभाग वा एप तस्माद् एनम् अन्ततो                                                      |
| ¥       | ય     | यजीतः<br>इत्यथो यदुःचः परेत्य त्र्यम्बैश्चरित रुद्रमेव तत् स्वायां दिशि<br>प्रीसन्ति                              |

## स्द्र जन्म की कथा

प्रजापतिः प्रजाहामन्तरीऽतप्पत् । तस्मात् तप्तात् पंचाजायंतः ऋग्निर् बाबुर् ऋडिन्दर्जन्द्रमः कषा पञ्चमी । ...कषाः प्राजापत्यायाप्सरो रूपं कृत्वा पुरस्तात् प्रत्युदैत् । तस्याम् एषां मनः समपतत् । ते रेतो-ऽसिञ्चन्त । ते प्रजापतिं पितरम् एत्याब्रुवन् रेतो वैऽसिञ्चामह इदं नो मा अमुया भूद इति । स प्रवापतिर्हिरदमयं चमसमकराद्

श्रध्याय संग्र ş

टप्रमाणकार्यके वे तियेच । तस्मिन् रेतः समासचत् । तत् उदति-ष्टत् सहस्ताचः सहस्त्रात् सहस्तं स् प्रतिवितानिः । स प्रजापति पितरम भ्ययच्छत्। सम् अवधीत् कथा माम्ययच्छतीति। नाम मे क्रां अप्रतिकारी इदम् अविद्वितेन सामान्तिस्यामीति । साबै लम् इत्यब्रवीत् भव एवेति यद् भवः आषः। तेन न इ वा एनं भवी हिनश्ति नाश्य प्रजानास्य पश्चनास्य बुवार्शाचन । अध्यय एनं हेप्टिम एव पापीयान् भवति । नस्य एव वेद । तस्य वर्तका इस् एव वासः परिविधिति । १९४४ से वे त्वस् १९७३ निवर्षे एवेति वस्त्रवे द्वीर प्राप्ता स्टब्स स स में न्यमिन्यप्रवीत् पशुपति नेविनि यनस्युरिन गौक्षा भाग कर्त क्राकस्यस् एव न पश्चित्रवितिः स वै स्टक्किल्प्रप्रदेश एवं देव इति यतुम्रो देव स्रोपधयो बनन्यतयः तस्य बतं स्त्रिया एव विवरं नेचेतित । ...... स वै त्वमित्यब्रवीन महादेव इति । यन्महान् देव ह्यादिन्यः 🗥 💘 तस्य वतम् उदयन्तमेव नेचेनान्तमपन्तं चेति ...... स वै त्वमित्यब्रवीद् स्ट एवेति पर्ष्ट्रम्चन्द्रमः। """ विनय वर्ष

विमृतमेव न प्रनियान मल्जनं चेति । " """

स वै त्यनिस्य प्रशिव ईशान एवेति वदीशानीः न्यस्य भागान्य कतम् ग्रन्नमेवेच्छमानं न प्रयासकीतेनियास

स बै ा जायहरीय अस्मितियोग प्रवस्तियित्र १९००० । स्था वर्ष मत्यमेव वदेद् हिरहवं च विभिनाद् इति .....स एषाऽहनाः माप्रिविती महान् देवः।

- अर्हनविमर्थि सायकानि धन्वेति पौष्णीं च रौड़ों चामिरूपे अभिष्टौति 5 पीच्यां चैव रौद्रं च स्वाहा कारावेनास्यामनुबद्धि ।
- पश्रत् रंडमेनाहान्द्रवनि स्द्रं देवं देवतानां यरोपधिभृतं वीर्यम् २१ श्रात्मन् दधते ।
- पश्रत् रंचमेनाडानुबन्ति वंकि छन्दिन्यार्वे स्वोमंग्रहागामार्थांची २३ विश् वेमराम् स्ट्रान् सरा**े देवान् देवयवतं** सहस्वितिस् ।

तेस्रिय ब्राह्मस त्र्यम्बक हविः

प्रतिपृख्यम् एककपालं निर्वपति । जात एव प्रजा स्ट्रान्सिकारण्याने । एकसानुकस् । जनिक्यमान एक प्रजा रजनिकारयमे । एकक्षास्त का॰ स्॰ मंत्र

भवन्ति । एकप्रैव रुद्रं निरवदयते । नाभिधान्यनि । यदिम धारवेत् । उप्तरवर्णान्तं रुद्रं कुर्यात् । एकोल्मुकेन यान्ति । एषा वै रुद्रस्य विकृ। स्वयमेव दिशि रुद्र निरवदयते । रुद्रो वा प्रमाणास आहुत्ये नातिष्ठत् । असौ ते पशुरिति निर्दिशेद् यं डिण्यात् । यमेव डे प्रितमः मै पश् निर्दिशति । यदि न द्विण्यात्, न्नारकृतं पशुरिदि ब्रुयात् । न ब्राम्यान् पशुन् हिनस्ति नारख्यान् । चतुष्यं क्षित्र प्राप्तानिक होतव्यम् । स्रन्तत एव रुद्र निरबदयते। एप ते रुद्र भागः सह स्वस्वस्विकयेत्याह। शरदास्या भिवका स्वसा। तथा वा एव हिनस्ति यं हिनस्ति। तयैवैनं सह शमयति । भेपजं गव इत्याह । यावन्त एव ग्राम्याः पशवः । नेभ्यां भेपजं कराति । अवाम्य रुद्रम् इदमित्याह । आशिप-मेदैनस्मारास्ते । ज्यम्बकं यजामह इत्याह । मृत्योर्म् जीय मामृता-दिति वावैतदाह । उत्करन्ति भागस्य लिप्सन्ते • • • एष ते सद भाग इत्याह निरवत्ये । ऋषतीचमा यान्ति । ऋषः परिर्विचन्ति रवस्यान हिंगी: । प्रवा क्रम्नाङोहारक्ष्वरते । य त्र्यस्वकेश्चरति । श्रादित्यं चढं पुनरेत्य निर्वपति । इयं वा श्रदितिः । श्रस्यामेव प्रतिविद्यन्ति ।

चित्रमार्थन न्यसी प्रहरन्ति ।

[ यहाँ रुद्र श्रीर ऋग्नि का तादात्म्य प्रतीत होता है ]

 १७ रौद्रं चर्छ निर्वपेत्। यदि महति देवताभिमन्येत। एतद् देवत्यो वा ऋश्वहः। स्वयैवैनं देवत्याभिषज्यति।

११ २ त्वमन्ने च्ट्रो ऋसुरो महो दिनः । त्वं राघों मकतां पृद्ध ईशिपे ।

## तलवकार ऋथदा डैसिनीय ब्राह्मस्

#### सम्याय संब

### रुद्र का पशुर्ओं से साहचर्य

१ १३३

वदीशानम् इन्द्रेति प्रतिहरेद् ः इशानो यजमानस्य पश्नमाम् प्रिन्मान्यः स्वादः ः निर्मानो यजमानस्य पश्नम् स्रिमिन्यते शान्ताः प्रथमे ।

#### रुद्र जन्म की कथा

३ २६१६३ तासु श्रास्तीयम् । देवा बी, स्वयुप्तमीयम् जनसः त्रुम् श्रास्तमः विभिन्नायोः, मा सत्रुरा उपगमामेति । तद्यदेषां क्रुम् आत्मन आसीत् तो निर्माय श्रावयोः सम्मार्जे न्यदधः । अतः सत्र सुपायन्ततः एषोऽस्त्रतो वेशोऽतायन । १८८० स्थायान तस्येतन्तामेष हा वाव सोऽस्तिकं । न हैनम् एष हिन्दित य एनं वेद । स नेशायति । कस्मै नाम विभिन्ना स्था दृष्टितसम् अभ्यायत् । स हताम् प्रस्थाविकेत् । ततः स एसद्रूष् पर्यस्थीयं उदकामत् । स एय इषु विशायन्तामः प्रथते । १८०० व्यवस्थाः ।

### ताराड्य ऋथवा पंचविंश ब्राह्मरा

- ६ ६ ७-६ यां समां महादेवः पश्चन् इत्यात् स नः पवत्य संगय इति चतुष्यदे मेषजं वरोति पारिते वातां समाम् क्रोप्रवरोत्तः भवत्ति यां समां महादेवः पश्चन् इत्ति यच्छं राजन्नोप्रधीस्य इत्यादीगरीरेष्ठमी स्वदयति ।
- ६ १६-१८ देवा वै पश्नु व्यमजन्त ते रहमन्तरायस्त्रात् वामदेवस्य स्तोत्र
   उपेक्तते '''''्रिस्ट रहाय पश्नुनिम दशित रहस्तां समा पश्नु
   थातुको भवन्ति ।

#### शतपथ ब्राह्मरा

१ ७ ३ १-८ यहे न वे देवाः । जिन्होजना सामागारी जो देवः ज्युनकानी है स इहाहियत तस्माद् वास्तव्य इन्याहुर्यासी हि तद् ऋहीयत् ' ' ' सोऽनु चकाम स ऋग्यतयोत्तरत उपोत्येदे । स एय स्ववृष्टकृतः कालः । तद्वा ऋश्मय इति क्रियते । ऋश्मिर्वे स देवस्तःयेनानि नामानि शव इति यथा प्राच्या ऋगचवते भव इति यथा वाहीकाः । पश्चुनां पति इद्वोऽश्मिरिति तानस्याशान्तान्येवेतरातरायि नामान्यश्मिरित्येव शान्तः तमे तस्माद् ऋश्मय इत् क्रियते स्विष्टकृत इति ।

## गवेषुक होम

५ ३ १ १० ऋष रही भूते जलाज्यात्य च गृहेम्यो गोजिकतेत्य च गवेषुकाः संभूत्य सूयमानस्य गृहे रौद्रां गवेषुकं चहं निवंपति । ते वा ऐते हे सति रत्ने एकं करोति संपदः कामाय तद् यद् एतेनं वजते यां वा इमां समायां व्यक्ति कही हैता जिल्लाको को राजे गां। ध ३३७

अप्रथ रद्राय पशुपतये रीद्रं गवेधुकं चर्रं निर्वपति । तदेनं रुद्र एव पशुपतिः पशुम्यः सुवत्यथ यद् गेवधुको भवति वास्तव्यो वा एष देवो वास्तव्या गवेधुकास्तरमाद् गावेधुको भवति ।

# 8 8 85

ब्रम्नन्तित्येव चतुर्यम् त्र्यामंत्रयते त्वं ब्रह्मासीतीतरः प्रत्याह रुद्रोऽसि सुप्रेव इति तहीर्यन्येदानिनन्तेतन् पूर्वाणि दघात्ययैनम् एतच्छमयत्येत तस्माद् एप सर्वस्थेशानो मृहयति यदेनं शमयति ।

#### स्द्र जन्म की कथा

**६१३१-**5

प्रजापितवी इदमग्रे त्रासीत् । एक एव सोऽकामयत स्यां प्रजायेयेति । सोऽभ्राम्यत स तथोऽतप्यत तस्माद्ःश्रापोऽस्जन्तः श्रापोऽञ्जवन् क वयंभवामेति । तत्र्यध्यनित्यंत्रवीत् ः तः फेनमस्जन्त । फेनोऽत्रवीत् काहं भवानीति ......स मृदमसुजत .....मृद् त्र्रव्रवीत् काहं भवानीति ..... स सिकता ऋसूजत ..... सिकताम्यः शर्क-रामसुज्यत शर्कराया ऋश्मानम् '' ऋश्मनोऽयस् ' '''तद् यदसुजता न्नरत्। यदष्टी कृत्दोऽन्तरत् सैवाष्टान्तरा गायन्यभवत्। ऋभृद्वा इयं प्रतिष्ठेति । तद्भूमिरभवत् तामप्रथयत् । सा पृथिव्यभवत् । त्रस्यामस्यां प्रतिष्ठायां भूतानि भूतानां च पितः। नवंत्सरायादीच्न्त भूतानां पति र्षे हपतिरासीद् उषाः पत्नी । तद् यानि तानि भूतानि ऋतत्रस्तेऽथ यः स भूतानः पतिः संवत्सरः सोऽथ यः सोषाः परन्योषिस स तानीमानि भूतानि भूतानां च पितः संवत्सर उपसि रेतोऽसिचन्त्स संबत्सरे कुमारोऽजायत सोऽरोदीत्। तं प्रजापितर् श्रवनीत्। कुमार किं रोदिषि .....सोऽवनीद् श्रनपहतपाप्म वान्ध्यदिननामा नाम मे देहीति तस्मात् पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात् }'''' ''तम्ब्रीवर् रुद्रोऽसीति । तद् यदस्य तन्तामाकरोद् ऋन्तित्त्र इसन्यद् ऋन्तिवैरुद्रो यदरोदीत् तस्माद्रद्रः ......तमब्रवीत् शर्वोऽसीति। तद् यदस्य तन्नामाकरोद् ऋापस्तद्रूपम् ऋभवन्नापौ वै शर्नोऽद्स्यो हीदं सर्वे जायते ...... तमब्रवीत् पशुपतिरसीति । तद् यदस्य तन्नामाकरोद् ऋोपघयत्तद्रूपम् ऋमवन्नोषघयो वै पशुपति-स्तरमाद् यदा पशव ऋोपधीर्लभन्तेऽथ पतीयन्ति .... तमब्रवीदुग्री-ऽसीति ..... वायुस्तद्रूपम् ऋभवद् वायुर्वा उग्रस्तन्माद् यदा बलवद् बात्युत्रो बात्यित्याहुः .....तमज्ञवीद् ऋशनिरसीति .....विद्युत्तद्रूपम-भवद् विद्युद्दा ऋशनिस्तरमाद् यं विद्युद् हन्त्यशनिरवधीद् इत्याहुः ·····विम्बरीत् भरोऽसीतिः । । प्रजैत्यस्तद्र यमभवत् पर्जन्यो वै भवः पर्जन्याद् हीदं सर्वे भवति "तसहतीत्महादेवोऽनीति "चन्द्रसन्त द्रूपम् अभवत् प्रजापतिर्वे चन्द्रमाः प्रजापतिर्वे महान् देवः .....

सम्ब्राधिकारमञ्जितिक प्रतिकारमञ्जूष्ट । स्वादित्यो वा ईशान त्राधिकोद्यन्य सर्वकोदे अभावते । अधि प्रतावान् वह स्वस्मै सामेतः परो नाम था इतिस्सान

६३२७

सोद्भावम् आस्त्रितः । प्रदूर्वन्तेन्द्रश्यास्त्रश्यम्बद्धान्तिः पाष्मा वा अग्रस्ति-स्वरमाण् १८८०-१५२ पाष्मानम् इत्येतद् बद्धस्य गाण्यस्यं मयो भूरेउदीनि रीद्या वै पश्चो या ते देवता तस्यै २०१० विभागेन्द्रोति स्येतद् १८२०-१८८० विभागिः।

#### 32 Pet 1977

£ ? ? ? .

अधातः शतकतियं बुहोति । अतिय सर्वोऽस्तिः संस्कृतः स एषोऽष कृतो देवता । तस्मिन् देवा ग्रतममृतं रूपमुत्तम् अद्धुः । स ग्रयो-ऽत्र दीण्यमानोऽतिस्त् अन्तम् उत्तरमान् तस्माद्देवा अभिन्नांत्रं व नोऽयं न हिंस्याद् क्षिण्याः अस्ति विस्तन्ताद् देवता उदकाम-न्तम् एक एव देवो नाजहान् मन्युरेव कोर्योग्यन्ति कियोजित् । सोऽयोशित् तस्य यान्यश्रृत्व अस्तिनाम् मन्यौ अस्वतिष्ठन् स एव शतसीयां रुद्धः समभवत् सहस्राद्धः शतेषुधिस्य य अन्या विद्वारोज्यात असंख्यात सरस्यागीमाँ स्रोकान् अनुमानिशेन्त् यद् रुदितात् समग्रेतन् मात्र रुद्धः सोऽयं शतसीयां रुद्धः सहस्राद्धः स्तरमाद् देवा अमिभयुः ।

६ २ ३ ३२

श्रमो सहस्राच, विरापण्ड नीर्वा एप सहस्राचः शतसूर्वनिति वददः शतशीर्वा सर्वे अस्त अन्य शतं ते प्राचाः ।

११ प्र ३ प्र ३

१२ ७ ३ २०

तदाहुः । एतस्यै वा एतद् श्रपलाये देवताये रूपं गदस्ते घोरा श्रारस्याः पश्चो यदेतपा पश्चां लोमिनः पयो श्रहाञ्द्वीलीयाद् सद्वत्यास्ये पश्चाम् लिन्द्रसाट लागुर्वजनानः स्याद् या न श्रीखीयाद् श्चनवरुद्धा श्वस्य पश्चाः स्यु स्द्रोहि पश्चताम् है

## परिशिष्ट : तृतीय अध्याय

## उपनिपदों में नह-सम्बन्धी संदर्भ

## वृद्धानसम्बद्धः उपनिषद्

१ ४ बडा वा इदमग्र आसीद् एकमेव तदेकं सन्त व्यभवत्। तत् श्रोयो रूपम् अत्यस्त्रत स्वतं यान्येतानि देवत्रा स्वतासीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति।

२ २ २ तद् या इमा ऋचन् लोहिन्यो राजयरतामिरेनं रुद्रोऽन्वायत्तः ।

🖫 २ ३ तदेतदेवैघा देवी वागनुवदति स्तनियत्तुर्द द द इति ।

### केन उपनिषद्

 १२ स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम वृतुरोधसानाम् उमां हैमवर्ती तां होवाच किसेतद् यस्मिति ।

## मैत्रायगौ उपनिषद्

४ ५ यो इ खल्ल बाबस्य तामसोऽंशोऽसौ स योऽयम् । स्द्रोऽथ यो ह खल्ल बाबस्य सान्धिकोऽंशोऽसौ स एवं विष्णुः ।

## भगं श्रीर रुद्र का तादात्म्य

 अ भगीख्यो भाभिर्यतिस्य हीति भगों भर्ज इति बैच भगें इति इद्रो ३० गाउँ से स्थापना ।

## रुद्र और प्रजापति का तादात्म्य

प्र प्य हि खल्वात्मेशानः शंभुवीं रुद्रः प्रजापतिर्विश्वसुद्धिरस्यगर्भः सत्यं प्राय्यो हंसः शान्तो चिनुनिक्तोऽर्द्यः सविता धाता सम्राड इन्द्र ह इन्दुरिति य एषः

### प्रश्न उपनिषद्

२ ६ इन्द्रसम्बं प्रायतेषसा नहीदनि हरिरिन्तः ।# श्वेतएवतर उपनिषद

२ १७ यो देवो उम्नी यो उप्तु यो विश्वं भुवनमाविवेश । य खोषधीषु यो बनस्पनिषु तस्मै देवाय नमोनमः।

<sup>\*</sup>यह प्रसार्थत के प्रति है।

- परिशिष्ट : तृतीय श्रध्याय एको हि बद्रो न द्वितीयाय तस्थर्य ş ₹ इस्टेंबरीयान इंशत इंशनीमिः अन्यवस्था नियुक्ति संस्थिति अस्ति। संस्थ्य विश्वा भुवनानि गोपाः॥ ियनम्बद्धन विश्वनोतुःखी विश्वतो बाहु६त विश्वतस्पात् । यो देवानां प्रस्तव्यक्षीकृत्यस विश्वाधिपो रहो महर्पिः। हिरएवगर्भे जनयामास पूर्वम् स नो बुद्ध या शुभया संयुनक् ॥ बा ने रह दिया तन्त्रधीरा याजादिनी। 27 तया नस्तनुवा शांतमया विविध्यानिकाकारी ॥ यामिषु गिरिशन्त इस्ते विसर्व्यन्तवे। शिवां गिरिव तां कु६ माहिंसी: पुरुषं जगत्॥ ततः परं ब्रह्म परं बृह्न्तम् ..... सर्वाननशिरोधीवः नर्वभूतर्वारायः । 88 99 सर्वच्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वेगतः शिवः॥ य एको वर्णो बहुन र निजीवाह, वर्णान् अनेकान् निहितायों द्याति । ş न्नवमेकां वो<sup>ति</sup>रहस्तहरा<sup>ः</sup> व**हीः प्रवाः सुवमान**ं सरुपाः। अजोबो को हामारा'उनुमेने, जहात्येनां सनसीयाम् अजोऽन्यः।।
- हा सुरर्णा सञ्जा सस्ताया, समानं वृद्धं वरिवारण है। 8 99 तयोरन्यः पिष्यलं न्वाहुन्यस्यन्यन्योद्धीन्यावव्यीन् ॥
- अस्मान मायी सुजते विश्वमेतत्, नियनारा मायवा सनिरुद्धः। 3
- मायां तु प्रकृतिं विद्यात् भाषिनं तु महेश्वरम् । 80
- यो योनि योनिम् ऋिन्द्रिकेने, यरिमन्तिदं संख विचैति सर्वम् । 2 8 33 तमीशानं वरदं देवमीडचं, निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥
- सुद्रमानिमुद्रमें कलिलस्य मध्ये, विश्वस्य सहारमनेकरुपम् । 88 23 विश्वस्यैकं उरिवेडिटारं, ज्ञात्वा शिवं राजिनस्य समेति ॥
- अजात इत्येवं करिचद् भीवः प्रतिक्वते २१ 37 रुद्र यसे दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि निस्यम्।
- वीरान् मा नो रह भानिको प्रकृतिकारकः सदिम ला हवामहै। २२ 93
- भावप्राह्मसीहरूवं भागभाजनं शिवम् । 88 कलासरीकर देवं ये विदुस्ते जहस्तनुम् ॥
- तत्कारम् संभागीयाभिक्षाः शाला देवं मुख्यते सर्वपारीः । 東東

## सत्र प्रन्थों में स्ट्रश्नम्यन्थी संदर्भ

## शांखायन श्रोतसूत्र

३ ४ ८ ००० १० स्थाप्य संबंधाप्य सेत्रहच्च । स्थादित्ये वा .......................

### श्लगव होम

8 30-50

बद्रं गवा वजते स्वस्थयनाय । शुलुगव इत्याचन्ते । शुद्धपन उपोष्य पुरुषे नक्षत्रे प्रागुदीच्यां दिशि । ऋग्नि मधित्वा प्राञ्चं प्रग्रीय । पुरस्तात् पलाशशास्त्रां सपलाशां निस्ताय तया उत्तरतः पशुम् उपस्थाप्य, रद्राय त्वा उद्भुक्तरोनि रद्रायत्वा जुष्टं प्रोद्धामि रुद्राय त्वा जुष्टं नियुर्जान्म इति नियुनक्ति पलाशशास्त्रायाम्। वर्षीनःष्टरम् उदंचं नयन्ति । तं संज्ञापयन्ति प्राक् शिरसं उदक्षादं प्रतिसं केव्युक्त**ः अखमा**णम् । यन्यम्बंदुनहत्ते । पद्भिराहते । अम्निमां तस्मादेनसी जादवेदः प्रमु चतु ॥ स्वाहेति खमारें। जुहोति । वपानुद्धृत्य प्रज्ञाल्य पूर्वेदम्नी श्रपयित्वा-भियार्गेडास्य शिवं शिवमिति त्रिः पर्यु दशाङ्गादृतिर्द्धेहोति । या तिरहची निपद्यते ऋहं विधरागीति। तं घृतस्य धारया युजे नमर्धाममऽहं स्वाहा ॥ यत्येदं सर्वे इतिममं हवामहे । स में कामान कामपतिः प्र यस्छतु ॥ स्वाहेति हितीयायाम् । अन्ते प्रथित्या अधिपति इति नृतीयायाम् । प्रजापत इति चतुथ्याम् । त्रीणि पलाशपलाशानि मध्यमानि संत्रवो-पस्तीर्य वपामवधायाभिधार्य । ज्ञाननार के वावन्तों में क्रमात्याः। तेम्यस्त्वा देव बन्दे ते भ्यों नो देव मूल ॥ वेद ते पितरं वेद मातरं, बौस्ते पिता पृथिवी माता। तस्मै ते देव भवाय शर्वाय पशुपतय उम्राय देवाय महते देवाय रुद्रायेशानाया श्नवे स्वाहेति वर्षा हुत्वा ...... हिन्हे इस्ती स्थालीपाकं अपयति । उत्तरतोऽत्रवानानि । स्थालीयाकं यूषं मांसमाज्यमिति सन्तिनीय शंगीरिति तिः पर्यद्य बुहोति ।

भवाय स्वाहा शर्वाय स्वाहा रुद्राय स्वाहेशानाय स्वाहाम्नये स्वाहा स्विध्टिकृते स्वाहेति । तयैव पर्युक्य । तान्येव सन्निनीय । ऋम्नी पश्चिमे । सवान्ये स्वाहा शर्वारये स्वाहा रुद्रास्ये स्वाहेशान्ये स्याहास्तार्थं स्थापित्यं स्थापेता शिक्षां श्रीतः । स्राचीपस्यः प्रति-घोषित्यः संघोषित्यो विचित्वस्यः श्रवसनाः कृत्याद एषः वो भागसतं सुपर्णं स्वादितः । याद्यान्यक्षेत्रस्थिते ।

भूपने मुक्यते भुक्तपते भूतपते भूतानां पते महतो भूतत्व यते मृता नी हिपदे चतुष्यदे च परावे मृता नश्च हिपदेश्च चतुष्यदश्च प्रहात् योऽस्मान् हे छ यं च वयं हिष्मो तृत्यपतिकि स्वत्यपीऽजिन्होतः। तस्य ते धनुः हृदयं मन दण्यश्च शृजिमकिनी त्वा तथा चेद नमस्ते ख्रास्त्र सीमन्यावत् मा मा हिसीः।

यावराये पत्यतो वृक्षी लञ्जभनः विव । महादेवस्य पुत्राभ्यां सङ्गार्थस्य नमः ॥

६ २६ २ ऋस्तये गृहपतये सीमाय बनस्पतये सवित्रे स-प्रश्नयाण रहाय पशुपतये बृहरपतये वाचस्पतये इन्द्राय ज्येष्ठाय मिन्नाय सत्याय बरुगाय धर्मपतये !

## अस्यताबन <mark>श्रीतसूत्र</mark>

- ३ ११ १ यस्माद् भीषा निषिदसि ततो नो स्त्रमयं कृषि । पश्चन्तः सर्वान् गोषाय नमो रुद्राय मील्ड्य इति ॥

### लाट्यायन श्रीतस्त्र ज्यम्बक होम

५ ३ त्रैयम्बक नामापूर्या अवन्येक प्रयासाः । तेषां यम् ऋष्वर्षु ऋख् त्कर उपोपेत् तत्राय उपन्यूरोयः । शिवा नः शतमा भव सुमृडीका सरस्वती मा ते व्योम संदशा इति ....

हुते तिष्ठन्तो जपेयुर्वा बारुद्रम् स्थयस्य स्थयदेवं स्थम्बकं यथा नः अयस्करद् यथा नो उत्तित्रकरत यथा नः व्यापन्तर यथा नो स्वयास्थद् मेवजमित मेवजं सेवजं सेवजं स्थाय मेवजं सुर्वा मावय मेवजं सेवजं स्था सद् इति ।

तत्र ब्रह्मा पर्यक्तपेद् इति धान्यज्ञायनिष्टन्तिति गार्गितन्यन्त्रयस्थ व यजामदे सुर्यन्य पुष्टिय मार्गिन्त्रमित्र अन्यानाम् योर्गु शीय मार्गुणाविति । •••••

बबैनान् एक्कार्यस्थातेत् सब्देवनिष्ठेनन्त्रेयः ते ६इ भागतेनावसेन पर्यस्तरमं इति कृषिवासाः विस्तरस्योद्यस्य अस्वोधित्यस्य मित्रोद्येषुः ।

## बौधायन धर्मसूत्र

- २ ५ ६ जों भवं देवं तर्पयामि । जों शिवं देव तपयामि जोम् ईशानं '' क्रों रहार्ने '' क्रों क्रां '' । ज्रोमुग्रं'' । ज्रों भीमं '' । ज्रों महान्तं...। ज्ञों भवस्य देवस्य पत्नीं '' इत्यादि । ज्ञों भवस्य देवस्य सुतं '' इत्यादि । ज्ञों नद्भार्यक्षेत्रस्य । ज्ञों नद्भार्यक्षेत्रस्य तर्पयामि ।
- २ ५ ७ ज्ञो स्कन्दं तर्पयामि । ज्ञों ज्यन्तं गाः । ज्ञों जयन्तं गाः । ज्ञों विवासं गाः । ज्ञों महासेनं गाः । ज्ञों सुब्रह्मस्यं गाः । ज्ञों स्कन्द पार्घदान् तर्पयामि । ज्ञों स्वन्द्यपार्थनीय्यं तर्पयामि ।
- २ ७ १० प्राचानां प्रन्थिरसि इद्रो न विशान्तकः ।
- ३ ६ ६ अप्यमारो रह्यां कुर्यात् । नमी रुद्राय भुटा विरहरे ।

#### मानव गृह्यसूत्र

- १ १३ ६-१४ अप्रमंगलयं चेद् अतिकामति अनुमाय नियनि जपति । नमो रुद्राय आमसद इति आमे। इमा रुद्रायेति च। नमो रुद्रायेकदृक्तासद इत्येकदृक्ती। ये दृष्णेषु शिर्शंजरा इति च। नमो रुद्राय स्मशानसद इति रमशाने। ये भूतानामित्रिय इति च। नमो रुद्राय चतु- व्यथसद इति चतु- यथसद इति चतु- यथसद इति चतु- यथसद इति तथिया। ये प्यांपिथ रक्षथ इहि च। नमो रुद्राय तथिसद इति तथिया। ये तथियानि प्रचरन्तीति।
- २ ३ ५ तस्यास्ति रुद्रं पशुपतिम् ईशानं त्र्यस्वकं शरदं प्रयातकं गा इति । यजति ।

#### शूलगव होम

श्रीद्रः शरिद श्रुलगवः । प्रागुदीच्यां दिशि प्रामस्यासकाशे निशि
गवां मध्ये तष्टो यूपः । प्राक् स्विध्यकृतोऽष्टौ शोरित्युतान् पूर्यित्वा
नमस्ते कद्र मन्यव इति प्रसृतिनित्यानिरतुवाकौर्दिच्चन्तर्विकु
चौषहरेत् । नाशृतं श्राममाहतेत् । शेषं भूमौ निखनेद् ऋषि चर्म ।
 १० काल्गुन्यां पौर्शमास्यां पुरस्ताद् शानपूरान्यां मगं चार्यमनञ्च यजेत्
इन्द्राख्या इविष्यान् पिष्ट्वा पिष्टानि समुत्यूय यावन्ति पशुजातानि

#### विनायक

तावती मिधुनान् प्रतिरूपान् अपयित्वाकांस्येऽच्याच्यान् कृत्वा तेनैव

२ १४ अथातो विनायकान् विख्याच्यामः । हालक्टंक्टरच कृष्मारह-राटपुरस्चीन्टरच देवयजनस्चेति । इतैर्ध्यस्तासम् इमानि

च्द्राय स्वाहेति जहोति। ईरानायेन्येके।

कपाणि भवन्ति लोध्यं मुद्राति । तृणानि खिन्ति । अभिषु लेखान् लिखति । अप्यान्यां पश्यति । अटिलान् पश्यति । कपायवासान् पश्यति । उद्यान् शृक्तान् सर्वभान् िश्वि हिर्णिः अस्यान् पश्यति । उद्यान् शृक्तान् सर्वभान् िश्वि हिर्णिः अस्यान् पश्यति । अस्यानं वजन् मन्यते पृष्ठतो मे कश्चिद् वजति । एतैः खबु िन्याकि हिर्णिः राजपुत्रा लक्षण्यन्तो राज्यं न लमन्ते । कन्याः पतिकामा लक्षण्यन्तः प्रजां न लमन्ते । स्त्रीणाम् अस्यानं महान्विन्ति । विण्यां प्राणिक्यायो विनश्यति । वृण्यानां कप्रयानं । विष्यानां प्राणिक्यायो विनश्यति । वृण्यानां कप्रयानं स्त्रीन्तां । विष्यानां प्राणिक्यायो विनश्यति । वृण्यानां कप्रयानं विन्तर्यति । वृण्यानां कप्रयानां कप्रयानां स्त्रानं । त्रिषां प्राणिक्यायां विनश्यति । वृण्यानां कप्रयानां विन्तर्यति । वृण्यानां कप्रयानां विन्तर्यति । वृण्यानां कप्रयानां विन्तर्यति । वृण्यानां विवाद्यान्ति । विवाद्यान्ति । विवाद्यान्ति ।

नमस्तेऽस्तु भगवन् शतरश्मे तमीनुद। जहि मे दीर्भाग्यं नीमाम्येन मा संयोजय।

## मधुपर्क

२ ६ १२ उत्तमायाः प्रदोषे चतुष्यथेऽ गरो गा कारवेत् । यो य आगच्छेत् तस्मै तस्मै दखात् ॥

## क्रम्बताबन **गृह्यस्त्र**

२ १-२ आश्वयुष्यसम् आश्वयुष्यिकः निवेशनम् **अलंकृत्य स्नाताः गु**क्तियाससः पशुपतये स्थालीपाकं निकृष्य बुद्धुः । पशुपतये शिवाय शंकराय प्रधातकाय स्वाहेति ।

## शूलगव होम

४ ६ २ शरदि वसन्ते वा .....

¥ ६ ६ रुद्राय महादेवाय जुष्टी वर्धस्वेति ।

४ ६ १७ हराय मृडाय । शर्वाय शिवाय भवाय महादेवायोबाय भीमाय पशुपतये स्द्राय शंकरायेशानाय स्वाहेति ।

## शेखयन गृह्यमृत्र

### शूलगव होम

१ २ ७ १-६० ज्यस्ति प्रस्ति प्रमानिक संविद्य प्रस्ति । अस्ति । प्रस्ति । ज्यस्ति ।

िरसीन वीता वीता संशापयन्ति । तस्यै संशापया अद्भिरमिषेकम् । प्राचान मागावीत । तुष्णी वपाम् उत्स्विद्य हृदयमुद्धरति । प्रज्ञातानि चावदानानि । तान्येतेष्वेव रानेहर्गनिष्टिप्य तिसन्नेवास्नौ अपयन्ति । ····ः विन्ता प्रकृष्णिन्तुष्णात् कृत्वा दैवतम् स्राह्मायति । ···· श्चा त्वा बहन्तु हरयः सचेतसः २३नै-२६ैन्स्हफेन्सद्भिर्वाताजिरैर्युल्य-ब्रिकेटी व्यवस्थित है सीप्रं सम हच्याय सर्वोमिति । श्रथ स्तुवेग्रोपस्ती-र्शम् अभियान्ति। वर्षा बुहोति सहस्राणि सहस्रशः इति । प्रोऽन्-वाक्यमूच्य ईशानं त्वा भुवनानाम् ऋभिश्रियम् इति यज्यया जुहोति । अधैरास्यव्यारानि **कृदास्ते प्रक्रियौदनं मांसं** यूप्रमित्याञ्चेन ् समुदायुत्य मेद्देनीपदातं पूर्वा**द्वे** हुतीतिः **ः म**दाय **देवाय स्वाहा,** उद्याय देवाय स्वाहा, महते देवाय स्वाहा इति । ऋथ मध्ये जुहोति। भवस्य देवस्य पत्न्यै स्वाहा, शर्वस्य देवस्य पत्न्ये स्वाहा, ईशानस्य ......च्युन्नेरू......बद्धस्य ......उप्रस्य ...... मीमरा महती पार्टत । ऋथ पराखेँ जुहोति, भवस्य देवस्य सुताय ज्याहा राज्याहरू राज्या रहस्य राज्या अवस्य राज्या मास्य राज्या महतो .... इति । अधापराद्धें बुहोति । भवस्य देवस्य सुताय न्याराप्तार्थः (स्पादि) । अथाज्याद्वतिरुपनुहोति प्तानमस्ते रुद्र मन्यव इत्यत्नावनुवाकन्य । स्विष्टिकृत् प्रसृति सिद्धमाधेनु वर प्रदानात् । जनकेन्द्रिनक्यं हुतरोषं निद्धाति .....यो र द्रोडम्नी योडप्सु य ऋोयधीषु यो रुद्रो विश्वा सुवना विवेश तम्मै ब्ह्राय नमोऽस्त इति । अपि यदि गां न समेत मेपमजं वा समेत । ईशानाय स्थासीपाकं वा अपयन्ति तप्नादेतत् सर्वे करोनि प्रकार कर्षे ''''पाइस्

## रुद्र-मूर्ति की स्थापना

कारको उन्हें दे दिनेने सार्वेष सामा सार्वेषकार्ग क्योर ।

इ २ १६ १-४३

चतुक्यांम् अष्टम्याम् अपभरस्यां वा चतुर्दश्यां वा यानि चान्यानि युन्नवाणि तेषु पूर्वेखुरेव युग्मान् आक्षरणानेव परिविष्य पुर्याहं स्वस्ति ऋदिम् इति वाचित्वा समागतायां निशायां कपिलपंच सब्वेत स्विष्य प्रत्याहं गुण्यान्य प्रतिकृतिं कृत्यानि प्रिचर्ति । आयो हिष्टा मयोभुवः इति तिस्रुमिः । विष्यानि स्वर्णने सुन्यानि प्रतिकृतिं कृत्यानि प्रिचर्ति । आयो हिष्टा मयोभुवः इति तिस्रुमिः । विष्यानि स्वर्णने सुन्यानि स्वर्णने । विष्यानि प्रतिकृति स्वर्णने स्वर्णने । विष्यानि प्रतिकृति स्वर्णने स्वर्ये स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्ण

नेजोऽसीति लिंगो चेन्निवर्तने जन्नोक्याना । ...... स्वयं स्वयं यजामहे मा नो महान्तं मा न स्तोके, स्वाहीय रहः, हेतिः रहस्य स्वागत्ते स्वर्थनः, जित्रकृष्टिश्लेशिन्मवर्याणि सहस्रा सहस्राः इति हाउद्यानस्थितः शिवाय संवर्गय सहस्रानाय जिन्कित्रदाय कविने तामाय स्वरुग्य वाष्ट्रकृष्टि । शिवाय संवर्गय सहस्रानाय जिल्कित्रदाय कविने विस्थाय स्वरुग्य हिरायाय स्वरुग्य इति । जिल्कित्रदाय स्वरुग्य प्रति । शिवाय विश्वस्तु यजामहे । त्यामेव यहो विहिती विशेष्णक्यानस्थानस्य प्रतिगृह्यीय हत्यम् इति ।

#### रुद्ध प्रतिमा का स्नान

३ २ १८ ऋषैनं प्रसादयनि ''''''

स्रागधितो समुर्ध्वस्त्वं शिल्लीडेशस्माविभितः। स्राग्त्यासि शक्त्या न्याम्पुरशासा सहैश्वरः॥

स्यम्बकं यहामहे इति चः...... स्रथ स्ट्रगायशी जपेत्, 'तत्पुरुपाय विद्यहे' इत्येता सेटी सहस्र-करणार्थित्।.....

दुगां

३ २ यक्तीपवीतं रक्तपुष्पादां संभागान्त्रका मासि मासि कृत्तिका पूर्वाहें गोमयेन गोचममाशं चतुरसं स्थिष्ठलं कृत्वा प्रोक्त शीचेन सुकत-रितष्ठन् भगवतीम् वाकोतान्त्रकार्यस्थ इति । 'क्रोम् क्रायां गीतिकार्यां न इति कृत्व दत्वा क्रम्मे त्वां पारय इति यक्तोपवीतं दत्वार्यनां स्नप्यति । क्रायो हिष्टा मयोभुवः इति तिसुभः विस्तर्यकार्यः इति चत्रसृभः पत्रमानाः विशेषत्र स्वार्यते । त्रायोतिका स्थापत्र हित्र मयोभुवः इति तिसुभः विस्तर्यकार्यः इति चत्रसृभः पत्रमानाः विशेषत्र स्थापत्र विद्यापत्र सेवार्यते महाकार्यः पत्रमानाः विशेषत्र स्थापत्र विद्यापत्र सेवार्यः स्थापत्र स्थापत्र सेवार्यः स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र इति स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्य स्था

#### ज्येष्ठा

३ ३ ६ अध श्रो भूते लेक्कामगुण्यान देवासारे रहस्यप्रदेशे वा यत्र रोचते समस्तत्र स्थरिटलं ल्लानामा लेक्किके लिकादणीया ।

अवाधिमा **स्थे युक्ता** प्राव्यायसम्बद्धाः जिल्हा । वामिमा व्यवस्थितः जेतासाहस्यस्यस्य ।

इत्याहरणः अवेडाये नमः अतिमृत्यादे नमः अविकासः चैदाये नमः, जिल्हार्येजे नमः इति ।

#### विनायक

अविष्नाय भवान् सम्यक् सदरमाकं भव प्रभो॥

उपस्थाय तिस्रो विनायकातृतिर्नुहोति किनावाय भूपतये नमी, विनायकाय स्वाहा । विनायकाय भुवनपतये नमी विनायकाय स्वाहा विनायकाय स्वाहा विनायकाय स्वाहा इति जय प्रसृति किन् क्रावेनुकाप्रवानात् । ऋपूर्ण करम्भोदकं सक्तू प्रयसम् इत्ययासमा उपाइनित क्षित् विनायकाय स्वाहा विसाय स्वाहा श्राय स्वाहा उपाय स्वाहा मीमाय स्वाहा इत्तिमुखाय स्वाहा वरवाय स्वाहा विष्नुपार्यदेभ्यः स्वाहा विष्नुपार्य-दीम्यः स्वाहा इति ।

ऋथ भूतेभ्यो बलिम् उपहरेत् ' ये भूताः प्रचरन्तीति । ऋथ पञ्चसूतं कङ्कणं हस्ते च्याहतीभिर्यकाति ' ' ' विनायक महा-बाहो विष्नेशमवदाङ्गया कामा में साधिताः सर्वे इदं वष्नामि कंकणम् इति ।

श्रथ सान्तिकं विनायकं प्रदिव्युखां कृत्वा प्रखम्यामिवाद विनायकं विसर्जयति—

कृतं यदि मया प्राप्तं श्रद्धया वा गरोश्वर । उतिष्ठ सगराः साथो याहि महं प्रमीदताम् ॥

# परिशिष्ट : चतुर्घ अध्याय

## रामायसा (बर्म्बई संस्करसा, निर्माप्रमाप प्रेस)

| कायड | सर्ग | रजोक       | कपुस पुत्रस्                                          |
|------|------|------------|-------------------------------------------------------|
| बाल  | २३   | <b>?</b> • | कन्दपीं मूर्तिमानासीत् काम इत्युख्यते बुधैः।          |
|      |      |            | नपुन्यतन्त्रितः स्थासु <sup>*</sup> निषमेन समाहितम् ॥ |
| 77   | 22   | ११         | कृतीद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समस्त्रागम् ।           |
|      |      |            | धपर्यामास दुमैधा हंकुतरच महात्मना।                    |
| 77   | 99   | १२         | घरपानस्य <b>रहेरा चतुपा रधुनन्दन</b> ।                |
|      |      |            | ्यशीर्यन्त एरीस्त्रहरू सर्वेगात्राखि दुर्मतेः॥        |
| 23   | 77   | १३         | तत्र गात्रं इतं तस्य निर्देश्यस्य महात्मनः।           |
|      |      |            | ऋगरीरः इतः कामः शोराहेदेश्यनेत ह ॥                    |
| 77   | 99   | 52         | स्रवंग इतिजिलकातस्तवा-प्रमृति राधव।                   |
|      |      |            | स चाइतिययः श्रीमान्ययारं स सुमीच इ ॥                  |
| 99   | şч   | ર્ય        | तस्यां गङ्गे अस्य क्षेत्रः हिम्बतः तुता ।             |
|      |      |            | ्डमा नाम इि <sup>⊜िश</sup> ेस्ट्र कन्या तस्यैव राघव ॥ |
| 93   | 23   | 38         | या चान्या शैलदृहिता कन्यासीद् रशुनन्दन ॥              |
| 77   | 27   | २०         | उन्ने ल तपना युक्तां ददी शैलवरः सुताम्।               |
|      |      |            | <b>च्छाय प्रतिक्याय उमा</b> ं चेत्रन्यस्य             |
|      |      |            | कार्त्तिकेय का जन्म                                   |
| 77   | ३६   | ¥          | पुरा राम कृतोद्वाहः शितिकवठो महातपाः।                 |
| 33   | 79   | Ę          | दृष्ट्वा च सगवान् देवी नैपुनकोण्डलने।                 |
|      |      |            | तस्य संशिक्षास्य महादेवस्य थीमतः।                     |
|      |      |            | िलिकास्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं सनम्।                  |
| 79   | **   | ঙ          | न चापि तनयो राम तस्यामासीत् परंतप।                    |
|      |      |            | <b>सर्वे देवाः समुखुकाः</b> जिल्लापृगीरमाः॥           |
| 22   | 73   | Ξ,         | वदि होत्यवते भूतं कस्तत् प्रतिगृहिष्पति ।             |
|      |      |            | स्त्रिमाग्य सुराः सर्वे अस्तिः नेशमञ्जूषत् ।          |

| #Io | सर्ग       | रबो॰ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वास | ३६         | 3    | देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिने रत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |            |      | सुराखां प्रशिपानेन प्रसादं कर्तु महीसि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 55  | 79         | ¥ o  | न लोका अस्तिकतित तत्र नेजः सुरोत्तम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |            |      | बाझस्य तपसा युक्तो देव्या मह तपश्चर ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77  | 57         | 5 5  | त्रैलाक्य हितकामार्थ तेजस्तेजिस धारय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |            |      | रद्य वर्णाने वर्णकार्यकार नालोकं कर्तु महीस ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97  | 99         | १२   | देवतानां बचः श्रुत्वा सर्वजीकमहेरुकः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |            |      | बाइम्लब्बदीत् सर्वान् पुरुश्वेदसुराच ह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77  | ₽9         | १३   | धारियष्यास्यहं तेजस्तेजसैव सहोमया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |            |      | त्रिदशाः पृथिवी  चैव रिटरीमिश्यर्टेट् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 79  | 77         | 2.8  | यदिदं चुमितं स्थानान् मम नेडोधनुसम्म ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |            |      | भारियम्बति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 99  | 35         | १५   | ावनुकारकारे देवाः प्रत्युचु <b>र्व</b> षमध्यजम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |            |      | वत्तेजः चुभितं हाद्य तद् धरा धारविष्यति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79  | 55         | १६   | एवमुक्तः सुरपितः प्रमुमोच महाबलः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |            |      | तेजसा पृथिबी येन व्याप्ता सगिरिकानना ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37  | 77         | १७   | ततो देवाः पुरण्डिस्ट्यकाणि हुताशनम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |            |      | अविश खं महातेजो रौद्रं प्राप्तमन्त्रतः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| זיי | 93         | १८   | तदिनना पुनर्वातं सञ्जातं हरेनदर्वतम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |            |      | दिव्यं शास्त्रम् चैत पादशाहित्यम् हिम्मम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21  | 37         | ?E   | यत्र जाती महातेजाः हार्निहेटी हरिन्सम्बद्धः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |            |      | श्रयोमां च शिवं चैव देवाः सर्पिगगास्तथा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 57  | 73         | २०   | इत्यान्त्रस्यर्थे सुप्रीतस्तरस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |            |      | <b>त्रथ शैलपु</b> ता राम दिवसानिकमहरीन् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 73  | "          | २१   | समन्दुरश्यसर्थको असंरक्तीचनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |            |      | यस्मान्निवारिता चाहं संगता पुत्रकाम्यया ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,   | ,          | २२   | अपत्वं स्वेषु दारेषु नीयादिवतुनर्ह्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |            |      | अवस्थित युमाकनप्रकाः सन्तु पलयः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 59  | 37         | २३   | एवसुक्ता नुसन्तर्भन्तराः पृथिवीमपि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |            |      | छत्रने नैबनाः त्वं बहुभार्या भविष्यप्ति॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13  | 31         | 28   | न च पुत्रकृतां मीति सन्होदनजुरीहरा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |            |      | प्राप्त्रमें वर्षे सुरुमेंथी सम पुरम्हिर्ल्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.9 | <b>5</b> 9 | રષ   | तान् मर्जन् भीतिमान् दृष्ट् वा सुरान् सुरपविस्तदा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |            |      | र नना चेत्रचन्नामः दिशं वस्त्यालिताम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |            |      | The state of the s |

## परिशिष्ट : चतुर्थं अध्याय

| কা৹ | सर्ग | श्लो॰    |                                                                                        |
|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| बाल | ३६   | २६       | म गत्वा तय ाति । वर्षे तस्योत्तरे गिरेः।                                               |
|     |      |          | ीयकारप्रको श्रुमि सह देख्या सहेश्यरः॥                                                  |
|     |      |          | <i>से श</i> ्य करण                                                                     |
| "   | RŹ   | <b>ર</b> | श्रय संबत्सरे पूर्णे मर्जनीवरमान्त्रमः।                                                |
|     |      |          | उमापतिः पशुपती राजानमितम्बरीत्॥                                                        |
| 53  | 77   | ₹        | भीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तत्र प्रियम्।                                           |
|     |      |          | शिरमा प्रान्तिकामि मैनग्राम्मामाम् ॥                                                   |
| **  | 31   | ×        | ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वाविकसम्बन्धः।                                                  |
|     |      |          | तदा साति महदूर्य फुला वेगं च दुःसहम् ॥                                                 |
| 39  | 39   | ¥        | काकाशास्त्रतद्वास <b>शिवे</b> जिल्लीसन्त ।<br>काचित्रतस्य <b>सा देवी</b> शंतरणसमुखंग ॥ |
|     |      | દ્       | विशाम्यहं हि पातालं स्रोतमा यहा शंकरम्।                                                |
| "   | 77   | *        | वन्त्राविष्यं ज्ञात्वा क द्वस्तु भगवान हरः॥                                            |
| 29  | 27   | ঙ        | निर्मेचणित् बुद्धि चक्री विस्तरास्य ।                                                  |
| •   | ••   |          | सा तस्मिन पतिका पुरुषे पुरुषे स्द्रस्य मुर्द्धान ॥                                     |
| 99  | 37   | 5        | हिम्बद्धिने <b>राम</b> वेडॉमेंटलगढ़रें ।                                               |
|     |      |          | सा कथबिनमही सन्तुं रागक्षेत्रजनगरित्रा ॥                                               |
| 99  | 33   | €.       | नेव सा निर्मान सेमें उदामीयल स्टाना                                                    |
|     |      |          | वर्षेणाचनुम्बोर्वः संवनस्याम् स्वत्स् ॥                                                |
| 99  | 29   | 20       | तामपश्यत् पुनस्तत्र तपः वरमस्यत्यानः।                                                  |
|     |      |          | स तेन होणिनश्चानीदन्यस्यं <b>रहतन्यन्</b> ॥                                            |
| 77  | 99   | ११       | विसमर्ज ततो राङ्को इसे विन्दुस्यः प्रति ।                                              |
|     |      |          | तस्यां विस्वज्यमानायां सप्तस्रोतानि जिस्रे ॥                                           |
|     |      |          | शिव द्वारा विषपान                                                                      |
|     | 8.A  | १८       | न्हें दिदिक्य <mark>सथनं</mark> है को हुन्हा <b>च बातुकिम्</b> ।                       |
| 79  |      | •        | मन्यानं मन्दरं कृत्वा समन्युर्गमनीतसः॥                                                 |
| **  | 77   | 33       | 🐙 वर्षन्तस्येगः नोक्स्मेरिक्तिः 🖷 🕽                                                    |
| 3*  | **   |          | बमन्तोऽति विषं तत्र अवंदुर्वत्नै शिलाः॥                                                |
| 57  | 75   | २०       | पुरातासाधिककेलाक्षे तत्ता असम्बद्धाः विस्मृ ∤                                          |
|     |      |          | तेन इक्षं जगत्तवं गरेगासुरगापुरम् ॥                                                    |
| 33  | 55   | २१       | श्रथ देवा महादेवं शंकरं राजाजित।                                                       |
|     |      |          | वन्तुः पशुपति रद्रं त्राहि त्राहीति द्वयुद्धः ॥                                        |

| १२४                  | १२४            |                                     | शैव मत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কা৹                  | सर्ग           | <i>र</i> लो॰                        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वाल                  | XX             | २२                                  | एवमुक्तस्ततो देवैदेवदेवेश्वरः प्रभुः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                |                                     | सादुग्रानीचरोऽप्रीत शंखचकथरो हरिः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "                    | "              | २३                                  | उवाचैनं स्मितं इत्वा स्द्रं शृलभूतं हरिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                |                                     | दैवनैसंब्रमाने तु यत्रूवं सनुपन्थितम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **                   | 73             | २४                                  | तत्त्रदीयं सुरश्रेष्ठ सुरासामग्रतोहि यत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                |                                     | अअवुटारिट स्थित्वा ग्रहासोदं विषं प्रभी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 99                   | 79             | २५                                  | इस्तुक्ता च सुर्वेष्टसर्वेष्टास्क्यितः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                | 20                                  | देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु शार्क्किंगः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77                   | "              | २६                                  | हालाहलं विषं घोरं नंत्रहारास्त्रीयसम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                |                                     | देवान्त्रिसुच्य देवेशो जगाम भगवान् हरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                |                                     | विश्वामित्र द्वारा शिव-पृजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 79                   | AA             | १२                                  | स गत्ना हिन्द्रणाज्ञें किन्नरोसगसेविते।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                |                                     | महादेवप्रसादार्थे तपस्तेपे महातपाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *9                   | 77             | १३                                  | केनचित्त्वयं कालेन देवेशो वृषमध्यजः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                |                                     | दर्शवामास वरदो विश्वामित्रं महासुनिम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                |                                     | शिव-धनुष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37                   | ६६             | 5                                   | देवरात इति ख्वातो निमेक्वेष्टो महीपतिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                |                                     | न्वासोऽवं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **                   | 77             | 3                                   | वचयमत्रभे पूर्व धनुरायस्य वीर्यवान् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                |                                     | विष्यस्य त्रिदशान् रोपात् गर्नीकवित्रसङ्गीत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 99                   |                | 20                                  | THE PARTY OF A PARTY IN CONTROL AND THE PARTY OF THE PARTY AND THE PARTY OF THE PAR |
|                      | 79             | १०                                  | व्यक्तिस्थारिकं स्थाप्यक्ताः मे सुराः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                | r                                   | वराङ्गानि महार्हाणि धनुषा शातयामि वः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37                   | 79<br>99       | ११                                  | वराङ्गानि महार्हाणि धनुषा शातवामि वः॥<br>ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिषुंगव।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                | r                                   | वराक्कानि महाहाँिए धनुषा शातयामि वः॥<br>ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिषुंगव।<br>प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37                   | 99             | <b>?</b> ?                          | वराक्कानि महाहाँिण धनुषा शातवामि वः॥ ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुंगव। प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः॥ प्रीतियुक्तन्तु सर्वेषां ददी तेषां महात्मनाम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37                   | 99             | <b>११</b><br><b>१२</b>              | वराक्कानि महाहाँिए धनुषा शातयामि वः॥ ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिषुंगव। प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः॥ प्रीतियुक्तन्तु सर्वेषां ददी तेषां महात्मनाम्। तदेतद्देव देवस्य धनुरुनं महात्मनः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 97<br>99             | 77             | ₹ ₹<br>₹ ₹<br>₹ <b>₹</b>            | वराक्वानि महाहाँिए धनुषा शातवामि वः ॥ ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिषुंगव । प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः ॥ भीतिपुण्यन्तु सर्वेषां ददी तेषां महात्मनाम् । तदेतहं व देवस्य धनुरत्नं महात्मनः ॥ त्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभी । अथ मे कृषतः चेत्रं लाक्कलादुस्थिता ततः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97<br>99             | 77             | \$ \$ \$<br>\$ \$<br>\$ \$<br>\$ \$ | वराक्रानि महाहाँ शि धनुषा शातयामि वः ॥  ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिषु गव ।  प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः ॥  निदुल्लन् सर्वेषां ददी तेषां महात्मनाम् ।  तदेतह् व देवस्य धनुरुनं महात्मनः ॥  न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभी ।  अथ मे कृषतः चेत्रं साक्कसादुत्थिता ततः ॥  चेत्रं शोधयता सञ्चा नामना सीतेति विभूता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 97<br>93<br>99       | 77<br>77<br>77 | \$ \$ \$<br>\$ \$<br>\$ \$<br>\$ \$ | वराक्वानि महाहाँिए धनुषा शातवामि वः ॥ ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिषुंगव । प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः ॥ भीतिपुण्यन्तु सर्वेषां ददी तेषां महात्मनाम् । तदेतहं व देवस्य धनुरत्नं महात्मनः ॥ त्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभी । अथ मे कृषतः चेत्रं लाक्कलादुस्थिता ततः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97<br>93<br>99       | 77<br>77<br>77 | \$ \$ \$<br>\$ \$<br>\$ \$<br>\$ \$ | वराक्रानि महाहाँ शि धनुषा शातयामि वः ॥  ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिषु गव ।  प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः ॥  निदुल्लन् सर्वेषां ददी तेषां महात्मनाम् ।  तदेतह् व देवस्य धनुरुनं महात्मनः ॥  न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभी ।  अथ मे कृषतः चेत्रं साक्कसादुत्थिता ततः ॥  चेत्रं शोधयता सञ्चा नामना सीतेति विभूता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 97<br>93<br>99       | 77<br>77<br>77 | ११<br>१२<br>१३<br>१४                | वराक्वानि महाहाँिण धनुषा शातयामि वः ॥ ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिषुंगव । प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः ॥ प्रीतिपुन्तन्तु सर्वेषां ददी तेषां महात्मनाम् । तदेतद्देव देवस्य धनुरत्नं महात्मनः ॥ त्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभी । अय मे कृषतः चेत्रं लाक्कलादुस्थिता ततः ॥ चेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्वता । भूतलादुस्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मला ॥ शिव-धनुष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77<br>77<br>77<br>77 | 77<br>77<br>77 | ११<br>१२<br>१३<br>१४                | वराक्कानि महाहाँिए धनुषा शातयामि वः ॥ ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिषुंगव । प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः ॥ भीतियुक्तन्तु सर्वेषां ददी तेषां महात्मनाम् । तदेतद्देव देवस्य धनुरत्नं महात्मनः ॥ न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभी । स्रथ मे कृषतः चेत्रं लाक्कलादुन्थिता ततः ॥ चेत्रं शोधयता सञ्जा नाम्ना सीतेति विश्वता । भूतलादुन्थिता सा तु व्यवर्थत ममात्मना ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## परिशिष्ट : चतुर्थ अध्याय

| का०             | सर्ग | श्लो ० |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वाल             | তম্  | १२     | श्चनुसृष्ट <b>ं सुरेरेकं</b> ज्यम्बकाय युयुत्सवे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |      |        | त्रिपुरव्यं नरश्रेष्ठ भन्नं काकुल्य यस्त्रया॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |      |        | श्र <del>न</del> धक-यथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| কিছি <b>ক</b> ০ | 83 ' | X X    | ज्ञात्रीस्त्रतीयत्। साम्मेनुने कालाः सहः <b>।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0               | - 4  |        | ब्रह्मा वसति देवेको ब्रह्मपि परिवासितः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |      |        | शिवादि की राम से विनती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| युद             | ११७  | ą      | तेती बैश्रवणी राजा यमस्च पितृभिः सह ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9~              | * *  | •      | सहस्राङ्ग्रच देवेशी वस्त्राक्ष जलेख्वर ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99              | 91   | ą      | पडर्पनयनः श्रीमान् महादेवी बृपध्वजः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79              | ,,   | •      | कर्ता सर्वस्य लोकस्य बद्धा बेदविदां घरः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99              | 37   | ¥      | छहुदंशि पराक्षेत्रः साधवं मां <b>ज</b> लि रियतम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b> :      | 99   | Ę      | उपेद्यमे कथं सीतां पतन्तीं हत्यवाहने॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |      |        | सीता-प्रहरण करने पर शिव का साधु प्राप्त्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | 19   |        | एतच्छुत्वा शुभं वास्यं राष्ट्रेगान्मर्गनन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,               | ११६  | ę      | एतच्छ्रुत्वा श्रुम वाक्यं व्याजहार महेरवरः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |      | *.     | पुष्कराज्ञ महावाही महावज्ञः परंतपः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **              | 9    | ę      | दिण्या कृतमिदं कमं त्वया धर्मस्ता वर ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |      |        | · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |      |        | बिहु-केंग के पुत्र की कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उस०             | જ    | २७     | ततो दूरभागा यायाया महिना शिका।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |      |        | बायुमारीय गच्छन् वे शुक्रात्र रवितालन्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 99              | 79   | ===    | कारापुर न <b>साइं</b> स्टन्तं रहना स्टन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |      |        | कारण्यभावात्पार्वत्याः सर्विष्टारण्याः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77              | 19   | ₹६     | तं राज्यसम्बद्धिक मातुरेव वदः समम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |      |        | न्यसरं चैव तं इत्वा महादेवो दरोय्ययः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "               | 33   | \$ e   | पुरमाजाहारं प्रादात् पार्वत्याः प्रित्रकास्यया ।<br>उमयापि वरो दसो राज्ञनीतां तृषात्मज्ञ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |      |        | च्यापाय वरा दक्ता राज्ञकारा द्वाराच्या ।<br>च्यो प्रतिकृति प्रस्तिः सद्य एव च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77              | 77   | 22     | सद्य एव वयः जिल्ली वयः समम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |      |        | शिव का असुरवध करने से इनकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |      |        | इत्युक्तरतु सुरैः सर्वैः कवर्दी शीयलोहितः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 73              | Ę    | 3      | सुकेशं प्रति सापेदः प्राइ देवगणान प्रसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |      | १०     | कहं साम हनिष्यामि ममावष्या हि तेऽसुराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23              | 3)   | * -    | The state of the s |

## कुवेर द्वारा शिव-पूजा

| <b>4</b> 57 9         | सर्ग            | रखो॰ |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>उ</b> त्त <i>॰</i> | \$ <del>3</del> | २१   | ऋहं तु हिमबल्प्युं सती ं संस्तानिहरू।                                                   |
|                       |                 | * *  | रीद्रं ब्रतं समास्थाय नियतो नियते दिवस ॥                                                |
|                       |                 | २२   | तत्र देवो मया हुए उमया सहितः प्रभुः।                                                    |
| 77                    | 17              | * *  | सब्बं चसुमेया दैवात्तत्र देव्या निपातितम् ॥                                             |
| **                    | ş.              | २३   | का न्थेपेति महाराज न खल्यन्येन हेतुना।                                                  |
| .,                    |                 |      | रूपं चानुपमं कृतवा रहारी तथ विष्ठति ॥                                                   |
| 93                    | 99              | २४   | देव्या विवयप्रभाषेम् दश्यं सस्यं मसेवागम्।                                              |
|                       |                 |      | नेतुवासनित्र स्वोतिः विरामसङ्गानन् ॥                                                    |
| 77                    | 55              | ર્યુ | वनीयसम्बद्धिकी गत्वा तस्य गिरेस्तटम् ।                                                  |
|                       |                 |      | तुष्णी वर्षशतान्यशी समधार् महामतम् ॥                                                    |
| 79                    | "               | २६   | समाप्ते नियमे तिभमैस्तत्र देवो महेश्वरः ।                                               |
|                       |                 |      | ततः प्रीतेन मनसा प्राह बास्यमिदं प्रसुः॥                                                |
| 77                    | 77              | २७   | प्रीतोष्मि तब धर्मन तपसानेन सुनत ।                                                      |
|                       |                 |      | मया चैतद् वतं चीर्खं त्वया चैत्र धनाधिय ॥                                               |
| 99                    | 59              | ३ ०  | देव्या दिखां प्रभावेस यस्च सव्यं तवेदाराम्।                                             |
|                       |                 |      | पैक्कर्यं यदवाप्तं हि देव्या रूपनिरीक्षणात् ॥                                           |
| 53                    | 75              | 3.5  | एकाव्यिपंगलीत्येव नाम स्थान्यति शास्वतम् ।                                              |
|                       |                 |      | एवं तेन सखित्वं च प्राप्यानुशां च शंकरात् ॥                                             |
|                       |                 |      | नन्दी भ्रीर रावण का मानमदंन                                                             |
| 99                    | १६              | =    | इति वाक्यानारे तस्य करालः शृष्टा विकास                                                  |
|                       |                 |      | बामनो विकटो मुंडी नन्दी हुन्वभुत्रो बली॥                                                |
| 53                    | 77              | 3    | ततः राहर्वमृह्यसम् सम्बन्धमृत्तनी स्वयीत् ।                                             |
|                       |                 |      | नन्दीरुवरो बच्चरचेदं राजनेन्द्रमर्गीवनः ॥                                               |
| 33                    | 33              | १०   | निवर्तस्य दराधीय शैले कीड़ित शंकरः।                                                     |
|                       |                 |      | सुर्योगसण्डामा देवस्था <del>र्युक्ताम्</del> ॥                                          |
| 7                     | 35              | 88   | सर्वेपामेव भूतानामगम्यः पर्वतः कृतः ।                                                   |
|                       |                 |      | इति नन्दिवचः श्रुत्वा कोधात् वन्दिनपुर्वतः।।                                            |
| 79                    | 27              | १२   | रोपाचु ताम्रनवनः पुग्नवश्चित्रहः सः ।                                                   |
|                       |                 |      | कोडमं संकर <b>इत्युक्तवा</b> होत्स्य स्टारमा ॥                                          |
| 19                    | 33              | १३   | नो प्रपृत्तनित्तं तत्र देश प्रदानः स्थितम् ।                                            |
|                       |                 | 2.13 | रीयां सूनमञ्जन दितीयमिव <b>संबरम् ॥</b><br>तं रुद्धी सरवासमरी यंद्यस्थासम् <b>ततुः।</b> |
| **                    | 79              | ŚĄ   | स्वयोत्तर तहत्त्वो अस्य स्टब्स्टिस्स् ॥                                                 |
|                       |                 |      |                                                                                         |

#### परिशिष्ट : चतुर्थ क्रध्याय सर्ग रसो० **461 \*** ह्मचिन्त्रिन्यः संतदा नन्दियास्यं महाबलः। उत्तर 2 4 २२ पर्वतं तु समामाद्य वाक्यमाह दशाननः 🖟 पुणकस्य गरिविकाना यतकृते सम गण्डतः ₹ ₹ तमिमं शैलजुन्मूलं करोमि तब गोपते ॥ केन प्रभावेगा भन्नो निस्यं क्षीडित राजवत् । ₹8 विशासकां न जानीते काक्यालकृष्टिकास् ॥ एवसुकत्वा तती राम भुजान विद्याय पर्वते । 74 हीलपास्तर तं शीवं स शेलः समकम्पतः॥ च्यान्यान्यवेतस्यीय गरणा वेतस्य कस्पिताः । ₹\$ चचाल पार्वती चापि तदाशिलया महेश्वरम् ॥ ततो राम महादेवां देवानां प्रवरो हरः। ₹ 3 मनाइगुटेन तं शैलं पीडवामास सीसया ॥ रह्मा तेन रोपास्च भृजानां पीडनाचया। 35 मुक्ती विरावः सहसा वैलोक्यं येन कव्यितम् ॥ मेनिरे वजनिष्पेषं तन्यासात्या सुगद्धये । 30 तदा बर्मसु चलिता देवा उन्प्रकृतिमाला। समुद्राह्मापि शंकार राजनिकाणमाणि **पर्वताः ।** £ Ř यथा विद्याच्याः विद्धाः किमेनदिति चाहुवन् ॥ तीपवस्य महादेवं नीचप्रदेशमधनिम । ê Ş तमृते शरम् नान्यं अस्मित्र वशानन् ॥ स्त्रिभिः प्रस्तो भूका तमेव सम्यो वतः। を क्यातुः श्रांकरसहरः प्रसादं ने विद्यास्त्रति ॥ कुर्बर्गकर प्रशासिक कुर्णा वेज्ञ । वैज्ञास प्रक्रकी । 2 8 स्पर्मार्जिकिके स्तीवैः प्रस्य स दशाननः ॥ संबारमात्रमः तु स्वती रचनी गतम् । ततः श्रीतो महादेव शैलावे विष्ठितं प्रमुः। 34 मुक्तवा चान्य भुजान् राम प्राह् वाक्यं दशाननम् ॥ एबमुकन्तु लंकेशः शम्भुना न्ययमद्भीत् । 80 प्रीतो पदि महादेव वर्ग में देहि या बतः ॥ कत्र व्याप्त कार**ेश रावशेन स शंकर**ः। 83 ददी खड्वां महादीनं चन्त्रणसनिनि भृतम् ॥ शिव का स्त्रीरूप धारमा करना तस्मन् प्रदेशे देवेश हीनवालम् न हरः। रमयामान दुर्घणं: नर्वेरनुचरे: सह ॥

| <b>ella</b> | सर्व | रत्नो•     |                                                    |
|-------------|------|------------|----------------------------------------------------|
| उस •        | ದ್ರ  | १२         | <b>इत्वा</b> श्रीरामः मारम् रेशो गोपतिथ्वजः ।      |
|             |      |            | देव्याः प्रिकृतिकीर्नुः सँस्तन्मिन् पर्वतनिर्मरे ॥ |
| 99          | 27   | ₹ \$       | यत्र यत्र वनोदेशे सत्त्वाः पुरान्तर्वनः ।          |
|             |      |            | <b>बुचाः</b> कुल्लास्थलने सर्वे स्वीतमान्त्रस्य ।  |
| 57          | 77   | 58         | बच्च किंचन तत्सर्वे नारीसंज्ञं वसूव ह।             |
|             |      |            | एतस्मिन्नन्तरे राजास इलः कर्यमाःसजः॥               |
| 3.          | 99   | 2.8        | निष्नम् मृरमास्यास्य तं देशस्य च असे।              |
|             |      |            | स इष्ट्वा स्त्रीइतं सर्वे सम्पत्नहरणीयान्॥         |
| 99          | "    | १६         | श्रात्मनं स्त्रीकृतं चैव सानुगं रघुनन्दन ।         |
|             |      |            | तस्य दुःखं मण्डचारीदृहाद्वात्मामं तथागतम् ॥        |
| 99          | 99   | १७         | उमाप्तेश्च तत्कर्म शात्वा शानसुगरमत्।              |
|             |      |            | ततो देवं महात्मानं शितिकंटं कपर्दिनम् ॥            |
| 77          | \$9  | <b>१</b> 5 | जगाम शरणं राजा समृत्यवलवाहनः।                      |
|             |      |            | ततः प्रहस्य बरदः सह देव्या महेरवरः ॥               |
|             |      |            | शिव का सेपज                                        |
| 33          | 03   | १२         | नान्यं पश्यामि भैज्ञामनारा बुषभध्वजम् ।            |
|             |      |            | नाश्वमेधात्परो वज्ञः प्रियश्चैव महातमनः ॥          |
|             |      |            | रामायास (गोरसियो संस्करस)                          |
| J           | **   | 2.0        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |
| K           | ¥.   | 30         | यथा कुद्धस्य कद्रस्य त्रिपुरं सै विजिज्ञुपः।       |
| 79          | 88   | ΧÉ         | रहस्य किल संस्थानं शरो वे सार्थमेरिकम्।            |
|             |      |            | तमतिकम्य शैलेन्द्रं नहाचेत्राभिपातिनम् ॥           |
| Ä           | ĘĘ   | Ę          | ततः सभायां देवस्य राष्ट्री वैश्रवसास्य स ।         |
|             |      |            | धनाष्यद्यस्य सभा देवः प्राप्तो हि बूपध्वजः॥        |
| Ę           | स्र  | १७         | <b>बद्रवनाइतं घोरं यथा</b> त्रिपुररोपुरम् ।        |
| 53          | ER   | પ્રમ       | स्राकीड इव स्द्रस्य कुद्धस्य निचनतः पश्न्।         |
| 21          | ЕÄ   | 55         | ईश्वरेखाभियन्तस्य रूपं पशुपतेरिव ।                 |
|             |      |            |                                                    |

# महाभारत (विज्ञाग संस्कृत्या)

|      | श्रद्धा ० |    |                                             |
|------|-----------|----|---------------------------------------------|
| मारि | ₹ ₹       | २२ | एउन् <del>त</del> ारा बहा हवी लोकेरवर हरम्। |
|      |           |    | ध्यवं विश्ववित्तं रहे देखते का निर्मा ॥     |
| 19   | 77        | ₹₹ | तदथ चिन्तिनो देवस्तब्ज्ञात्वा द्रुतमाययो।   |

| पर्व | <b>ऋ</b> ध्या <i>ः</i>                         | श्लो•      | परिशिष्ट : अतुर्थे ऋध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ऋादि |                                                | २४         | तस्याथ देवस्तत् गर्नगणसङ् प्रजापतिः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                |            | तच्छुत्वा देवदेवेशो लोकस्यास्य हितेप्सथा।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25   | 99                                             | રપ         | अपिबर् तत् विषं स्द्रः गरणपण्डम्यान् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22   | 77                                             | <b>୍ଟ୍</b> | यस्मान् नीलिता करहे नीनकल्डस्नतः स्मृतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                |            | शिव के चार मुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7,0  | २००                                            | 51         | इस्ट्रियासस्य <b>सहस्य सनाय।</b> १८८०ंगस्यकः ।<br>क्रम्यक्रीयसम्बद्धाः <b>पश्चिमं निःसृतं मुखम्</b> ॥                                                                                                                                                                                                                                             |
| 79   | 79                                             | E.A        | रनायायनीता पार्यमुक्तरं निःस्तः मुख्यम् ।<br>इतनः परिवर्तित्याः विद्यां निःस्तं मुख्यम् ।                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **   | 99                                             | ೯೨         | एवं चहुमुंबः नगातुर्मगानेगेटमण्ड् पुरा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                                |            | जरासंध का नरमेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सभा  | ž, ş                                           | Ę          | तान् राज्ञः समुपग्रह्म त्वं रद्वाप्येयितशीने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 99   | 33                                             | Poo        | मनुष्याणां समालंभो न हि दृष्टः बढाचन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77   | 73                                             | १०१        | स कथं मनुपैदेवं यादुमिन्छनि <b>शंकरम् ।</b><br>सवस्त्रों हि सवस्त्रीनां कथं दुर्गीदुर्गिनम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                |            | क्रर्जुन की <b>तपस्या</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यन   | <b>1</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | <b>5</b> 3 | यदा द्रस्यमि भूतेशं स्यसं शुलकां शिवम् ।<br>नदा दानामि ते तात ि एक्टलिकि सर्वनः।                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                                |            | किरान रूप में शिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77   | ąų                                             | Ŗ          | रातेषु तेषु सर्वेषु तपस्त्रिषु सहात्ससु ।<br>जिन्न्या जिल्लान् सर्वपाषहरो हरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| : 7  | 25                                             | ę          | कैरातं वेगरण्याः कांचनद्रमः सन्तिभम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22   | 25                                             | 8          | देव्या सहोमया श्रीमान् नमान् हर्नेताचा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                                |            | सामा राम रहे हूँ उद्देश में समुदास सामा 🛊                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77   | 17                                             | ¥          | विश्तुवेदासंख्याः । शिश्यापानुगानगाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                |            | अशोभत महाराज स देवोऽतीव भारत॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 95   | 59                                             | 2.3        | Salah Marina Salah S<br>Salah Salah Sa<br>Salah Salah S |
|      |                                                |            | गंगावतरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **   | £.λί                                           | २२         | करिष्यामि महाराज बचस्ते नात्र संशयः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                                                |            | वेगं तु सम दुर्शार्वे पतवस्तवा । शरास्त्र कृताम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| पर्व | <b>ছা</b> ঘ্যা ০ | रस्रो॰ |                                                       |
|------|------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| बन   | £.¥              | २३     | न शक्तिक्षु लोकेषु करिच्छारयितुं नृप ।                |
|      |                  |        | <b>ग्रन्थत्र</b> विदुषक्रेत्रास्थीतकरठारसङ्ख्यरात् ॥  |
| 91   | 77               | २५     | नप्रसारिकः शंनुर्भगवान <u>ः लोकभावनः ।</u>            |
| 77   | <b>⊏</b> ξ       | Ę      | धारविष्ये महाबाहो गगनात् प्रच्युतां शिवाम्।           |
|      |                  |        | दिच्यां देवनदीं पुरुयां त्वत्ऋते रूपसत्तम ॥           |
| 51   | 79               | ą      | एवमुक्ता महाबाही हिमयन्टसुपागमन् ।                    |
|      |                  |        | संवृतः रार्ववैष्टेरीनीना प्रकारतेयतैः ॥               |
| .7   | 79               | ¥      | एतच्छ्रुत्वा बचो राजा शर्वेण समुदाहृतम् ।             |
| 31   | 77               | 20     | तांदधार हरो राजन् गङ्कां गगनमेखलाम्।                  |
|      |                  |        | ललाटदेशे पतितां मालां मुक्तामयीमिव ॥                  |
|      |                  |        | स्कन्द-जन्म                                           |
| वन   | れてま              | યુ     | देवासुराः पुरायत्ता विनिघ्नन्तः परस्परम्।             |
|      |                  |        | तत्राजयन् सदा देवान् दानवा घोररूपिणः ॥                |
| 27   | 99               | ₹₹     | समवायंतु तं रौद्रं दृष्ट्वा शको व्यचिन्तयत्।          |
| 23   | 33               | ર્ય    | जनयेद् यं सुतं सोमः सोऽस्या देव्याः पतिभवेत् ।        |
|      |                  |        | ऋक्तिरुचै निर्मुगौः सर्वेरिनः सर्वारुच देवताः॥        |
| 75   | "                | 80     | तत्राभ्यगच्छद् देवेन्द्रो यत्र सप्तर्पयोऽभवन्।        |
| 97   | 77               | ४२     | षिषासवो वयुर्देवाः शतऋतुपुरोगमाः॥                     |
| 73   | 33               | 88     | समाहूतो हुतबहः सोऽद्भुतः सर्वमरङ्कात् ।               |
|      |                  |        | विनिःस्तय ययौ विहः पार्श्वतो विधिवत् प्रभुः।।         |
| 59   | **               | 88     | निर्देशानंश्चापरपद् स पत्नीस्तेषां महात्मनाम् ।       |
|      |                  |        | पन्तीर्देष्ट्वा डिलेस्टारा विह्नाः कामवर्शं ययौ ॥     |
| 93   | 37               | પ્રર   | <b>ऋलामे</b> हारग् <sub>र</sub> हीगां इहिर्दनसुगरमत्। |
|      |                  |        | स्वाहा तं दच्चदुहिता प्रथमात्रामपत् तदा ॥             |
| 97   | 59               | યૂપ્   | मा तं ज्ञात्वा यथावतु विह्नं वनमुपागतम् ।             |
|      |                  |        | तत्वतः कामसंतर्भः चिन्तवासानः भामिनी ॥                |
| 17   | 97               | પ્રદ્  | त्रहं नहर्िन्दीनां कृत्वा रूपाणि पावकम् ।             |
|      |                  |        | कामविष्यामि कामार्ते तासां रूपेण मोहितम् ॥            |
| 77   | i = R            | ?      | शिवाभार्या त्विङ्करसः सीक्तरम्युग्यानितः।             |
|      |                  |        | तस्याः सा प्रथमं रूपं कृत्वा देवी जनाधिप ॥            |
| 99   | 37               | 5      | न्तोऽस्निमायेने तां शिवां प्रीत उदाहरत् ।             |
|      |                  |        | प्रीत्या देहीति संयुक्ता शुक्रः जग्राह पायिना ॥       |
| 23   | 79               | ११     | सुपर्स्था सा तदा भृत्या निर्गत्य महती बनात् ।         |
|      |                  |        | अपश्यत् पर्वतं श्वेतं शरस्तम्भैः सुसंवृतम् ॥          |

| पर्व | 動を引っ   | रबो॰       |                                                    |
|------|--------|------------|----------------------------------------------------|
| यन   | \$ = 8 | 28         | प्रासिपत् काचने कुगडे शुक्रं सा त्यरिता नहीं।।     |
| 55   | 79     | 14         | रियुक्तमि सा देवी सतर्पस्य स्वयंस्य स्वयंस्य       |
|      |        |            | े ः े इत्वा रमगमास पायकम् ॥                        |
| 49   | 99     | <b>শ</b> হ | विष्यमपम् अधन्यत्याः कर्तु न शकितं तथा।            |
|      |        |            | तस्यास्तपः प्रभावेण सर्यु गृङ्ग्योन 🕶 ॥            |
| 99   | **     | وبر        | ्षु २००० विक्रिसम्मे रेतः करुत्तमम् ।              |
|      |        |            | तन्मिन कुरुडे प्रतिपदि कामिन्या स्वाहवा सदा॥       |
| 57   | 91     | 38         | तत्र स्कन्नं तेजसा तत्र संहतं जनयत् सुतम्।         |
|      |        |            | म्हिपिमिः पूजितं स्कन्दं जनयत् स्कन्दनात् तु तत् ॥ |
| **   | \$=4   | 63         | तनः कुमारं सवातं न्यन्यसङ्क्षीनः भुषि ।            |
| 19   | १⊏६    | \$ 0       | मोद्दिर <sub>ित्ते</sub> मधवता सर्वैः देवगरीः सह । |
|      |        |            | <b>ग्र</b> तीव शुरुमे तत्र पूर्वमानो महर्षिमः ॥    |
| 5.5  | 75     | ₹ 3        | रुद्रमस्नि दिजाः शहू रद्र स्तुसतस्तु सः।           |
|      |        |            | कीतंत्रते सुमहानेजः युगारीच्युपर्यम् ॥             |
| 97   | 77     | ३६         | पूज्यमानं तु रुद्रे सा हष्ट्वा सर्वे दिवोकसः।      |
|      |        |            | रद्र <b>त्</b> तं ततः प्राहुर्गुहं गुरायतां वरम् ॥ |
| 59   | 99     | ३७         | ब्रदुपबिस्य जातेन वर्डि हातोऽप्यत्रं शिशुः ।       |
|      |        |            | सत्र बाहस्तरः स्क्रमो १ म्युर्गानी १४०४ ।          |
|      |        |            |                                                    |

## शिवपुत्र रूप में स्कन्द

| 97 | Similar    | =          | श्रीसगरक सहारेखं जितरं ि ्िर्मा ।<br>रहेकाभित समाविष्य प्रामाधिरण संभिया ॥                                                 |
|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | **         | ξ.         | दिनार्थं सर्वनीकानः वातस्त्रम् अध्याजितः॥                                                                                  |
| 77 | 99         | १०         | उमायीन्यां च रहेण शुक्रः सिक्तः महात्मना ।                                                                                 |
| ** | 79         | ११         | आस्ते पिरी नियवितं सुंजिकी सुंजिका ततः।<br>मिधुनं वे महाभाग तत्र तद् स्ट्रसंभवम्।<br>भूतं लोकं हितोद्देशे प्रशेषकारणाल्यः॥ |
| 55 | 33         | १२         | स्वरङ्गीषु चाप्यस्यद् जिन्दरशैकारसङ् भुवि ।<br>जारसम्बद्धाः वृक्षेषु तदेवं उपनागद्भावस् ॥                                  |
| 99 | 33         | <b>१</b> ৩ | तत्र ते जिल्लाकारा समा क्षेत्रा सनीपिमिः।<br>स एवं पार्षका स्रोता य एते जिल्लाकारा                                         |
| 79 | <b>5</b> 9 | ¥0         | न गृहीत्वा पताको सु यात्यमं स्वसो महः ।<br>कीडतस्तु हमशाने यो नित्यं स्वस्य वै सका ॥                                       |

|     | पर्व      | मध्या ० | रस्रो॰     |                                                    |
|-----|-----------|---------|------------|----------------------------------------------------|
|     | बन        | २२६     | २६         | <b>त देवं शरणं</b> गत्वा विकारतहरूपविस्।           |
|     |           |         | २७         | बर्ति स्वयं प्रत्यग्रह्मात् प्रियमानस् त्रिलोचनः ॥ |
| t-  | उद्यो ०   | 3       | 38         | श्रय संवक्तरेद्वर्ते स्वाः पशुपतेः प्रभो ।         |
|     |           |         |            | समाजीराना मधवान् नः प्रभुनंबाहा इति ॥              |
|     |           |         |            | शिव के श्रनेक नाम                                  |
|     | 77        | १७७     | 19         | तं देवो दर्शयामास श्लाहासितमाहितः।                 |
|     | 33        | 31      | 5          | ततः स पुनरेवाथ कन्या बद्रमुवाच ह ।                 |
|     | 23        | 97      | ११         | वथा स सत्यो भवति तथा कुरु वृषध्वज ।                |
|     | 23        | १७८     | X          | ऋषत्यार्थे महाराज तीययामाम शंकरम् ।                |
|     | द्रोख     | 88      | १४         | स्टानुहर्सी मगवान् तस्मिश्चके ततो दयाम्।           |
|     |           |         |            | मृत्यु की उत्पत्ति                                 |
|     | **        | 38      | 88         | प्रजाः सुष्ट्वा महाराज प्रजासर्गे पितामहः।         |
|     |           |         |            | ऋसंहृतं महातेजा दृष्ट्वा जगदिदं प्रभुः।।           |
|     | 39        | 93      | RA         | किन्द्रान्तराहेद संहारं वसुधाधिप।                  |
|     | 11        | 59      | 88         | <b>तस्य</b> रोगासन्तरम्ह सुलेखोऽस्निरण्यतः।        |
|     | 33        | 99      | 83         | ततो भुवं दियं चैत्र सर्वे ज्वालाभिरावृतम्।         |
|     |           |         |            | चराचरं जगत्सर्वे ब्रह्मसः परवीरहन्।।               |
|     | 22        | 99      | 38         | ततो हरो जटी स्थागुर्निया सर्गनिः शिवः ।            |
|     |           |         |            | जगाम शरवां देवं ब्रकायां परवीरहन् ।।               |
|     | 33        | 73      | A o        | तस्मिन् निषतिते स्थासी प्रजानां िन्द्रास्यः ।      |
|     |           |         |            | स्रक्षीत् प्रस्तो देशे क्षत्रस्थित सराधुनिः ॥      |
|     |           |         | પ્ર        | करिथ्ये ते प्रियं कामं ब्रूहि स्थागो यदिच्छति।     |
|     | 33        | છ રૂ    | RE         | ततः स्ष्टप्रदेशं पार्थं विनीनारिकारवान् ।          |
|     |           |         |            | नैत्यकं दर्शयाञ्चके नैशं त्र्यम्बकं बलिम् ॥        |
|     |           |         |            | श्चि-वर्गन                                         |
|     | 53        | 20      | şч         | समापन्तरतु तं देशं शैलात्रे तु समापन्तरम् ।        |
|     |           |         |            | तपौनित्यं महानम् अपस्यदानस्थातः॥                   |
|     | 17        | 77      | ३६         | सहस्रमित्र सूर्यांकां दीप्यमानं स्वतेजना ।         |
|     |           |         |            | <b>गुनिनं बटिसं</b> सीर्यं करकरानीत्रकर्णसम् ॥     |
| #Fi | <b>93</b> | 77      | <b>3</b> 3 | राजाको गरकोहल विकासको महोजनम् ।                    |
| .01 |           |         |            | पार्वत्या सहितं देवं पूजनंदीरमः भारत्यम्           |
|     |           |         |            |                                                    |

| पर्व | श्रच्या • | रखो॰  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दोग  | 28        | ş=    | कील प्राविक संवादिश्यास महेन-स्वर्गितीः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |           |       | - व्यक्तिको कुछै कुण्याकीको है। व 🖟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99   | 77        | 3.6   | वासुरेवस्तु सं दृष्ट्वा जगाम शिरसा द्वितिम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |           |       | पार्थेन सह प्रमासमा चलान बहा सनातनम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17   | 33        | 8.5   | লীকাটিবিজ্যক মালি মুন্ত লমীল প্ৰমংগ্ৰহ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |       | तमसः परमं ज्योतिः स्वं श्रुं ेिः गतिम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3    | 79        | 85    | योगिनां परमं ब्रह्माञ्चकः वेदविदां निधिम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |           |       | चराचरस्य स्रष्टारं अभिहर्नारमेत्र च ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 53   | 77        | 8.5   | कालकोपं महात्मानं शास्त्रहरूगोडियम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |           |       | वयन्दे तं तदा कृष्णो प्राष्ट्रमनीषुद्धिकारेगिनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33   | 39        | 88    | वं प्रयस्यन्ति विद्वांसः एउमाच्या मनिवर्णमात् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,    |           |       | तमजं भारताभारी जन्मतुः राग्यं भवम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |           |       | कृष्णा श्रीर श्रानु <sup>*</sup> न द्वारा शिवस्तुनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 57   | 59        | પ્રર  | नमो भवाय शर्वाव रद्राय वरदाय च।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77   | 37        |       | पशुनां पतये नित्यमुद्राय च कपर्दिने ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 93        | . ¥.३ | कुमारगुरवे नित्यं नीलधीवाय वेथमे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77   | 37        |       | বিলী <b>টি</b> রমে <b>খুনাৰ</b> সংগ্রেমীক <b>িনী</b> ব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,    |           | AX    | महादेवाय भीमाय व्यम्बकाय शिवाय सः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9    | 39        |       | <b>इंशानाय मखण्नाय २भीऽ</b> न्यत्वयातिने ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | **        |       | and the court of the second of the first of the second of  |
| 77   | ידע       | - %   | वृष्णकाय मुरहाय जटिने द्रशास्त्री ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |           | યૂઝ   | तपमे तप्यमानाय हर गाउँ मिन्य च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 99   | 37        |       | विश्वासमने विश्वसुणे विश्वमाञ्चय विश्वने ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |           | ६०    | नमः सहस्रशिरसे नहत्त्रसृजनन्त्रे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19   | 33        | ६१    | सर्वनेप्राद्य सम्देशसम्बद्धेयमभैदे 🛊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 99   | 77        | **    | हरू किस्सावासकीय के सारक्ष्यमुगण <b>स</b> ्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |           | ६२    | नमोऽस्त वेजवेक कारास्य स्था च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 93   | 33        | . ,   | रामाराकपिन्हें निन्यं मिध्यन <sup>्</sup> सी <b>बरः प्रभी</b> श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |           |       | कृष्ण द्वारा शिव की स्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |           | **    | विश्वमालामिकिम् ते <b>वसा यस्मं निधिम् ।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30   | १६६       | 35    | The state of the s |
|      |           | _     | रह' नारायको रण्या ववन्ये िहास्स्मान्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77   | 73        | \$0   | <b>परदं सह</b> पार्थस्या त्रियमा ःिमानितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |           |       | कीडमानं महात्मानं नृतस्यागीर्शतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| पर  | ग्रध्या०   | रस्रो॰ |                                                     |
|-----|------------|--------|-----------------------------------------------------|
| मो  | या १६६     | ३१     | ऋजमीय्रममरणस्र <sup>®</sup> स्राहरणसम्बद्धमञ्जूर्   |
| ·   |            |        | स्वजातुस्यां महीं गत्वा कृत्वा जिल्लाकातिम् ॥       |
| 73  | 77         | ३२     | पद्माद्यस्तं विरूपादम् श्रिभिस्तुष्टाव भक्तिमान्।   |
|     |            |        | त्रिपुरदाह                                          |
| क्य | २४         | ¥E     | अनंगमधनं सर्वे भवं सर्वातमना गताः।                  |
| 99  | 75         | ६०     | सर्वात्मानं महात्मानं येनाप्तं विश्यमः मनः ।        |
|     |            |        | तर्रोज्येपेरिजिविवेषं <b>यो वेद चात्मनः ॥</b>       |
| 71  | 75         | ६१     | यः संस्थानसभी वेत्ति यस्य चातमा वशे सदा ।           |
|     |            |        | तं ते दरशुरीशानं तेजोराशि उमापतिम्।।                |
| 99  | 22         | ६३     | एकर्च भगवीस्तत्र नाना राहारव्यवस्यर्।               |
|     |            |        | स्रात्मनः प्रतिरूपाणि रूपाण्यथ महात्मिन ॥           |
| 77  | <b>9</b> 7 | ६७     | नमो देश्विदेशय विषयान्तेऽतिमस्यदे ।                 |
|     |            |        | प्रजापतिमखण्नाय प्रजापतिभिनीचयते ॥                  |
| 33  | 77         | ĘS     | नमः स्तुताय स्तुत्याय स्त्यमानाय शंभवे।             |
|     |            |        | विलोहिताय धूमाय नीलग्रीवाय शूलिने ॥                 |
| 99  | 71         | 90     | ईरानाराप्रमेराय निहंत्रे चर्मवाससे।                 |
|     |            |        | तपो रताय पिंगाय व्रतिने कृत्तिवाससे ॥               |
| 90  | 95         | 30     | कुमारपित्रे व्यद्याय अस्तरपुरके हिने ।              |
|     |            |        | अवस्तिविकास्य अविवृक्षंकक्षिके ॥                    |
| 99  | ,          | ૭૨     | बनस्पतीनां पतये बनानां पतये नमः।                    |
|     |            |        | गर्वा च पत्ये नित्यं यज्ञानां पत्ये नमः॥            |
| 77  | 17         | ত ই    | नमो नमस्ते सीम्याय ध्यन्त्रज्ञायोधने जने ।          |
|     |            |        | मरोबाक्क्मीनेदेव त्यां प्रयन्तान् मजस्य नः ॥        |
| 27  | २५         | १७     | साहास्यं वः करिष्यामि निहनिष्यामि वो रिपून्।        |
| 33  | 53         | ۶Ę     | दीयतां च बलार्थ में सर्वेरिष प्रथक्-पृथक् ।         |
| 33  | 17         | 35     | पशुत्वं चैव में लोकाः सर्वे कल्पन्तु पीडिताः        |
|     |            |        | पश्रतां च पतित्वं में भवत्वाद्य दिवीकसः ॥           |
| 33  | 39         | २४     | यो वः रहुरनेश्चर्यः चरिष्यति स मोद्द्यते ।          |
|     |            |        | पशुत्वाद् इति सत्यं वः प्रतिजाने समागमे ।           |
| 33  | 99         | र्ध    | वे चान्येऽपि चरिष्यन्ति वतं मोच्यन्ते तेऽप्युत ।    |
|     |            |        | नैष्ठिकं द्वावशान्यं वा ोऽन्त्रमर्थम् ऋतुत्रयम् । ८ |
|     |            |        | मर्सि द्वावरात्रं वा स पशुत्वाद् विमुच्यते ॥        |
| 39  | 39         | २६     | तस्मात् परमिदं गुद्धं वतं दिव्यं चरिष्यथः। 🦪        |

| पर्व | <b>भ</b> स्या ० | रजो •        | के हैं। के दूर के द<br>के दूर के दू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शहर• | 88              | £            | तेजो माहेरवरं स्कलमम्नी प्रसिद्धतं पुरा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                 |              | तसर्व मगवान् इन्निर्दशस्य धर्तुमक्षयम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 99   | 99              | Euro,        | स रोगानुगर्यसम्य नियोगाद् ब्रह्मसुः प्रभुः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                 |              | गर्भम् तिनवाम् विवयं भारतस्योगमने तसः 👭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22   | 9.9             | 6.           | श्रथ मङ्गापि तं गर्भम् श्रसहन्ती च धारये।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                 |              | उलसर्व गिरी तस्मिन <i>िया अस्त</i> ि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99   | 79              | 3.0          | स तत्र वर्षे लोकानः ग्रावृत्य असमाभागः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                 |              | ्युःं नारां <b>तं गर्भम् त्रय इत्तिकाः</b> ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,    | 33              | 3.8          | शरसामे महामानम् अन्या गणभीयाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                 |              | मगायमिति सर्वास्ताः पुत्राधिन्यो विसुक्षुशुः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 71   | **              | १२           | तालां विदित्वा भावं तं मातृषां भगवान् प्रमुः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                 |              | प्रस्तुतानां षयः पङ्गिरान्सैर्श्यित् वदा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22   | 79              | 85           | कुमारस्तु महावीयः कार्तिकेय इति समृतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                 |              | गाङ्के य पूर्वसभवन सहाकायी बलान्बितः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 79   | **              | <b>२</b> ३   | स ददशं महात्मानं देशदेश्युमारतिम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                 |              | शैलपुरुषा समागम्य भृतसंधैः समावृतम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99   | 99              | 4.8          | निकाया भूतसंघानां प्रमाद्ध नवर्शनाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                 |              | विक्रमा विक्रमावामा विक्रमानमञ्ज्ञा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23   | 77              | ¥ 14,        | ्याद्रसिम्से रामः चित्राणमञ्जासम्बद्धः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                 |              | नुष्टं श्रम्मक्ष्यकारो असीत् । स्टब्स्ट्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 99   | 95              | २६           | ्यानुर व्यस्ताः विश्ववद् २०२० या वर्णनाः ।<br>भीजन्याराजनीतीर्वात्रमीर्मेश्वरितः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                 |              | ・ Augusta Augusta<br>Augusta Augusta |
| **   | 99              | <b>ર</b> ૂ ૭ | महरानि वयुष्यन्ये तत्र तत्र व्यवस्यन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                 | lan, aganta  | नहरूतान वर्ष्याय सन् तत्र व्यवस्थनः ।<br>त्रेन्तिवर्द्वीतास्त्रप्रस्थापस्य रेप्यस्थाप्यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33   | 多學              | २⊏           | ्र क्षेत्रकृति कुरुरात स्वतं स्वतं स्वतं ।<br>त्रिचित्रकृत्युक्तासाः त्रिचित्रकृति स्वत्यसाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                 | 5.7          | नमात्र नरप्या होत्रा स्थापना विकास समित्र ।<br>नमात्र नरप्या होत्रा स्थित्र समित्र समित्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 35   | 79              | हें द        | प्राप्त है स्ट्रांट स्था सङ्घायाः पायकस्य च ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                 | Sta 4.8      | कं नु पूर्वमयं बालो गैरवाइन्दुवित च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 97   | 95              | 美汉           | अपि माम् इति सर्वेषां नेपासनीतः मनोयतम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                 | şę           | तेयामेवम् असिप्रायं न प्राप्तिकारमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37   | 79              | 4,44         | बुक्बद् चीरमान्याच संसर्व िरिशानना स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                 | 3,3          | करेड्ड व्यक्ति <b>स्टोन भगवान् प्रभः</b> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35   | 77              | 4-           | स्वन्दः शास्त्रो विशासकृतः के के व्यवस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                 |              | रूप्य व्यवस्थानाम्यकारास्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |           |            | अध्यक्ष्यामा द्वारा शिव के काल्पनिक                                 |
|------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|      | ग्रध्या द | रस्रो०     | <b>रूप की</b> छाराधना                                               |
| सीहि | <b>1</b>  | <b>३</b> २ | सोऽहमद्य महादेव प्रपद्ये शरहां प्रभुम्।                             |
|      |           |            | वैक्यातिमं घोरं साहि मे नाशविष्यति ॥                                |
| 79   | 99        | 2 3        | कपर्दिनं प्रपद्ये ऽहं देवदेवसुपापतिम् ।                             |
|      |           |            | लागणगानिसं <b>स्द्रं भगनेत्रहरं हरम्</b> ॥                          |
| 99   | 3         | ?          | उम्र <sup>े</sup> स्थानुं शिवं सद्रो रार्वनीयानसीयकस् <sub>रे</sub> |
| 99   | 77        | 3          | शितिकरठमञं सद्दं दद्यकतुहरं हरम्।।                                  |
| 9.9  | 55        | 8          | रमशाननिलयं इतं न परापार्वे विश्वम्।                                 |
|      |           |            | उद्धां ारिनं मुख्डं जटिलं ब्रह्मचारिनाम्।।                          |
| 93   | 99        | Ξ          | पनापक्रियानं गौरीहृदयबस्लभम्।                                       |
|      |           |            | कृत्तिवाससमत्युद्यं · · · · · · ·                                   |
| 33   | "         | \$ 0       | परपरेभ्यः परमं परं यसमाम्न विद्यते ।                                |
|      |           |            | इप्बन्त्रोत्तमभर्तारं दिगन्तं देशरिज्ञणम् • दत्यादि॥                |
|      |           |            | द्ध्यज्ञ⊸र्थस                                                       |
|      |           | •          | के क्षेत्र <sub>की की</sub> हार सुरक्षि                             |
| 37   | ś٢        | ?          | ततो देवयुगेऽतीते देवा वै समकल्ययन् ।                                |
|      |           |            | यज्ञं बेदप्रमासीन विधिवद् यष्टुमिय्सवः ॥                            |
| 77   | 99        | ą          | ता वै रहमजानस्यो यातातथ्येन भारत ।                                  |
|      |           |            | नाकल्पयन्त देवस्य स्थाक्तिर्भागं नराधिष ॥                           |
| 77   | 77        | X          | सोऽकरूपमाने भागे तु कृत्तिवासा मखेऽमरैः।                            |
|      |           |            | तपता प्रस्तिक म् अनुरग्ने समर्ज ह ॥                                 |
| 55   | 99        | =          | नतः कुद्धो नहारेय-लहुत्रस्यः कार्मुकम् ।                            |
|      |           |            | छाजगामाथ तरिव <b>यत्र देवाः समीजिरे ॥</b>                           |
| 77   | 39        | 3          | বুনালকার্নুর <b>হত্তা</b> হণভাগিল্মকবন্                             |
|      |           |            | विव्यथे प्रथियी देवी पर्वतारच चकम्पिरे ॥                            |
| 77   | "         | 80         | न वत्री पवनश्चीव नाम्निजंडवाल वैधितः।                               |
|      |           |            | व्यभ्रमचावि संविग्नं दिवि नज्ञमण्डलम् ॥                             |
| 77   | 78        | १२         | अभिन्ताल <b>े देवा विषयान् न प्रजलिरे</b> ।                         |
|      |           |            | न प्रत्यसारच यहः स हेबला हेलिने तथा ॥                               |
| 33   | 39        | १३         | सतः स वर्त्त विव्याध सीद्रेश हृदि पत्रिसा ।                         |
|      |           |            | अस्तान्तन्तरी वजी मुगो भूत्वा स वावकः॥                              |
| 33   | 27        | 84         | अप्रान्त तरी बहे संज्ञा न अस्यभात सरान ।                            |
|      |           |            | नष्टर्सकेषु देवेषु न महायत करूचन ।                                  |
|      |           |            |                                                                     |

परिशिष्ट : चतुर्य स्रप्याय

| पर्व       | श्रद्ध । ० | रजो॰        |                                                         |
|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| सीति :     |            | 表层          | व्यव्यकः सविनुवाह् भगन्य नयमे तथा ।                     |
|            |            |             | पृष्णस्य दसमान् सर्वान् अनुभारेतयः व्यक्ततवत् ॥         |
| 97         | 73         | १७          | प्राद्रवन्त ततो देवा यज्ञांगानि च सर्वराः।              |
|            |            |             | केचित् सत्रैव व्यान्तो गनामव इवाभवन् ।।                 |
| 79         | 77         | ۶E          | स तु विद्राप्त्य सन् सर्व गिरिकारीयाना तु ।             |
|            |            |             | <b>ग्रावादम्य धनुष्कोटि स्रोध</b> िरपुर्वनन्त्रभा 🛊     |
| 99         | 77         | 35          | <b>बतो बाग् अमरेबका को तस्य अंगेर्डफर</b> ।             |
|            |            |             | ऋथ तत् सहसा राजन् छिकच्यं विश्कुरत् धनुः॥               |
| 33         | 99         | २०          | ततो विश्वनुषं देवा देवभ्रेष्टमुणागमन् ।                 |
|            |            |             | <b>शरको सह यहेन प्रसाद</b> कालगेद प्रस्ता ।।            |
| 99         | 99         | २३          | सर्वाचि च हर्वीत्मस्य देवा सारमञ्जातः।                  |
| शानित      | १८६        | Ę           | रङ्गातिन्यसम्बर्धः च सथान्येषां दिवीकमः ।               |
|            |            |             | एसे वै निर्मणान्तान स्थानस्य परमाध्यनः ॥                |
| शान्ति     | १८१        |             | वेदविद्याविधानमं हतारायमिन्युनिम्।                      |
|            |            |             | सुरमानुराराध्यदां विरुषाचां च सीऽस्त्रत् ॥              |
|            |            |             | कृष्या द्वारा शिव का महिमागान                           |
| <b>233</b> | n• २२      | २२          | न शक्या कर्मणा केनुं रहिमीशस्य तत्त्वतः ।               |
|            |            |             | िकादर रेप्ट्रिकाः सेन्द्रा देशा महर्षयः ।।              |
| 27         | **         | २३          | न विदुर्वस्य निवनमादि वा ए गार्निरः ।                   |
| *7         | **         |             | स कर्ष रागमाधिरा शक्यो हातुं सता गतिः ।                 |
|            |            |             | डपसम्यु इत्तरा शिव का महिना गान                         |
| ছবং        | ,, ell     | <b>£</b> \$ | एव एव महाम् हेनुरीयः कारणकारणम्।                        |
| •          | •          |             | शुभुमी न यदम्यस्य देवरम्यर्थिनं सुरैः ॥                 |
| 99         | 39         | 6.3         | क न्यानरस्य सुरैः सर्वेतिमं मुक्त्या महेरवरम् ॥         |
| ,,,        | ,,         |             | अस्टीडिंग्ड्रें वा बृद्धि प्रयन्ति ते <b>भुति</b> ः।    |
| 33         | 11         | جع          | बत्व ब्रक्का च विष्णुरूच त्वं च शत्रसहामरेः।            |
| ,,         |            |             | ऋषेयव्यं सदा सिमं नकारहे कारी हि सः ॥                   |
| 77         | 99         | 33          | दिवसकाराया द्वविदेते । विस्तुपतना कारानदीय गुण्यमः १    |
| **         |            |             | ऋतरसम्ममप्रसाद्यस्य वर्गात पुमान् इह को समेत शान्तिम् ॥ |
|            |            |             | शिव का वर्णन                                            |
| 33         | 23         | ११४         | , प्राप्तानक्रमस्य वैश्वं विहे कुम्प्रवर्गितस्य ।       |

| पर्व | द्याच्या ० | रखो॰ |                                                     |
|------|------------|------|-----------------------------------------------------|
| बनु॰ | २२         | ११६  | नीलकएटं महात्मानं हर्यन्नं तेजसां निधिम्।           |
|      |            |      | श्रष्टावशसुजं देवं सर्वाभरणभूषितम् ॥                |
| 59   | 75         | ११७  | शुक्लाम्बरम <b>ं देवं</b> शुक्लमाल्याद्वतेननम्।     |
|      |            |      | सुक्तव्यवसम्बद्धाः सुरुवयक्षेत्रधीतनम्॥             |
| 59   | "          | ११८  | बृतं पार्श्वचरिविचयै रात्मतुल्यपराक्रमेः ॥          |
| 99   | 21         | 358  | त्रिमिनेत्रैः कृतोद्योतं त्रिभिः सूर्वैरिवोदितैः।   |
| 99   | 37         | १२१  | श्रशोभताम्य <b>देवस्य माला गात्रे</b> सितप्रभा ।    |
|      |            |      | शात्मक्रमेक्षेः प् <b>द्रीर्घथिता रत्नभूषिता</b> ।! |
| 59   | 77         | १२३  | इन्द्रायुधसवर्गानं धनुस्तस्य महात्मनः ।             |
|      |            |      | पिनाकमिति विख्यातं स च वै पन्नगो महान्।।            |
| 33   | 22         | १४३  | ऋसंख्येयानि चास्त्राणि तस्य दिच्यानि धीमतः।         |
|      |            |      | प्राधान्यतो मयैतानि कीर्त्तितानि तवानघ॥             |
| 27   | 12         | 588  | सञ्यदेशे तु देवस्य ब्रह्मालोक वितामहः।              |
|      |            |      | दिन्यं विमानमास्थाय इंसयुक्त मवस्थितः॥              |
| ""   | 23         | १४४  | वामवार्वयत्रचावि तथा नारायगाः स्थितः।               |
|      |            |      | वैनतेयं समास्थाय स्थितो देव्याः समीपतः ॥            |
| 33   | 93         | १४६  | शक्तिकरठे समास्थाय द्वितीय इव पावकः।                |
|      |            |      | उपमन्यु द्वारा शिवस्तुति                            |
| 33   | **         | १५४  | नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः।                    |
|      |            |      | राकाय राकरूपाय राकवेराधराय च ॥                      |
| 77   | 23         | १५६  | <b>नमोस्तु</b> कृष्णुत्रानाय कृष्णुकुद्धितसूर्वते । |
|      |            |      | क्षणाजिनोत्तरीयाय <b>कृष्णाष्टमिरताय च</b> ॥        |
| 33   | 31         | १५८  | त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां च्छाणां नीललोहितः।         |
|      |            |      | त्र्यात्मा च सर्वभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते ॥     |
| 37   | 23         | १५६  | ऋषभस्त्वं पवित्राणां योगिनां कपिलः शिवः।            |
| 22   | 27         | १६४  | सनत्कुमारो योगानां सांख्यानां कपिलो सुनिः॥          |
| "    | 33         | १६६  | <b>ब्रादिस्त्वमीस लोकानां संहर्ता काल एव च</b> ।    |
| 33   | 23         | لاحت | योऽस्जद् दिच्छाद् अंगाद् ब्रह्माणं लोकसंभवम्।       |
|      |            |      | वास्यार्कित् तथा विष्णुं लोकरकार्यसीरवरः॥           |
| 39   | 39         | 3=7  | युगान्ते समनुपाते रद्धं प्रभुरधास्त्रत्।            |
| 23   | **         | 350  | स स्द्रः संहरन् इत्सनं ज्यानयात्राज्ञानम् ।         |
|      |            |      | कालो मूना परं ब्रह्म याति संवर्तकानलः ॥             |
| 77   | >>         | १६२  | सर्वमः सर्वभूतातमा सर्वभूतभयोद्भयः।                 |
|      |            |      | न्नास्ते सर्वगतो नित्यमदृश्यः सर्वदेवतैः ॥          |

| वर्षे श्र       | ध्या० | रसो ॰      | कृष्या द्वारा शिवस्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ग्र <b>नु</b> ः | 5 5   | হ্হত       | त्वं वै ब्रह्मा च गद्रश्च अलोडिकोडुकेट ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |       |            | भाता लड़ा त्रिभाता च त्वं प्रभुः सर्वतीमुकः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |       |            | पार्वती का वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 95              | ₹₹    | ₹          | ततो मां जरुतो माना धारणी सर्वपावनी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |       |            | उवाचोमा प्रणिविता शर्वाची तपसां निधिः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |       |            | देवता ऋौर मनुष्य शिव को नहीं जानते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59              | ,     | 80         | अयं ब्रह्मदिमिः सि <b>ड</b> ै गुँहायां <sup>कि</sup> ंग २५०।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |       |            | वेशासुकापुरा गाप्तिस्यकार्याः सबेद् इति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3               | 73    | 88         | तेन देवासुरनरा भूतेशं न विदुर्भवम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |       |            | मोहिता खल्यनेनेव हुच्छयेन प्रचोदिताः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 93              | 99    | <b>४</b> २ | ये चीनं संप्रपद्यन्ते भक्तियोगेन भारतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |       |            | नेपानेवाक्ताकाका दश्यक्षेत्र हर्स्डयः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23              | 71    | R. ź       | वं सक्त्यं चुरातुस्वहाः शंभवा विवास्याः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |       |            | गुहमहामाना लाउँ झाल्या सुरुवन्ति बन्धनैः 🛭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |       |            | जिज्ञासु रिाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 59              | ĔΞ    | 3          | उपसर्व सहस्रामानानी भगवान् श्राचार्यो छः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 53              | 99    |            | इत्तुकं चामीनो मगवान् श्रनन्तरूपो छत्तं प्रोवाच ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 97              | 13    | १२         | यञ्च तत्पुरुषं शुद्धम् इत्युक्तः योगः स्थंप्यययोः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **              | 51    | şπ         | सर्वमेतद् यथा तत्त्वम् ज्ञास्याहि मुनिसत्तमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29              | কৃষ   | ? E        | चतुर्यस्यं त्रयासां तु ये गता परमां गतिम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 99              | 73    | ₹ ০        | बानेन दु प्राकृतेन निर्मुक्ती गुण्यस्थात ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 79.7            | 27    | ÷ ş        | वयं तु वैकृतं मार्गमाभिता वै करं सदा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |       |            | परमृत्याच्य पन्धानम् एस्टाङ्ग्रेटित् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77              | 99    | २२         | न्यूने पथि निमञ्जास्तु ्रेज्यवैद्यहरो तथा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |       |            | महिमानं प्रयुद्धे मं देवदेवं सनातनम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |       |            | हिमास्त्रयवासी शिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 53              | ११२   | <b>१७</b>  | तत्र देवो सिरितदे हेन्याचुरिक्षिते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,,,             |       |            | पर्यंकद्रव <sub>्</sub> क्राणस्त्राणिको <b>महास्</b> तिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 99              | পুৰ   | १⊏         | व्याप्रसम्परिधानो गणकर्गे सम्बद्धः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |       |            | ारास <b>्क्रो</b> रप्रीसीच स्त्रेतिसंगवसूपित्र ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 99              | 99    | 38         | The state of the s |
|                 |       |            | . *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| पर्य               | andie | रखो॰ | शिव का तृतीय नेत्र                                           |
|--------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|
| श्रनु <sup>द</sup> | 117   | २६   | ततस्त्रस्मिन् चुर्गे देवी भूतस्त्रीगण्यसंवृता ।              |
|                    |       |      | हरमुक्त्रास्थ्यस्य स्मास्यस्यापित्।॥                         |
| 99                 | 97    | ž E  | व्यक्तिशाक्षिः सर्वाभिः इत्यत्ते⊆नुग्रहः वसा ।               |
|                    |       |      | सेवितुं सरवनायर्थस् ऋाजगामः सुचिन्मितः ॥                     |
| 37                 | 77    | 38   | तृतीयं चास्य संभूतं ललाटे नेत्रमायतम् ।                      |
|                    |       |      | हा इस जिल्लामंद्रा <b>स्त्रों लोकान्</b> भागस्यकामयस् ॥      |
|                    |       |      | शिव की महिमा                                                 |
| 77                 | 338   | પૂર્ | सर्वेशं हि लोकानां कूटस्थं विद्धि मां प्रिये।                |
| 77                 | 91    | 12.3 | मदाधीनास्त्रयो लोका यथा विष्णौ तथा मयि।।                     |
| 75                 | "     | 48   | स्रष्टा विष्णुरहं गोप्ता इत्येतद् विद्धि मामिनि ।            |
|                    |       |      | तस्माद् यदा मां स्वृश्वति शुभं वा यदि वेतरात्।               |
|                    |       |      | वयैवेदं जगत्तवं वत्तत् भवति शोभने ॥                          |
|                    |       |      | शिव श्रौर तिलोत्तमा                                          |
| 75                 | ११३   | Ę    | पुरासुरी महाघोरी लोकाद्वे गकरी भृशम् ।                       |
|                    |       |      | नुन्देरमुन्दरमान्द्रशासदुः <b>बलगर्वितौ</b> ॥                |
| 79                 | 17    | ঙ    | तयोरेव विनाशाय निर्मिता विश्वकर्मणा।                         |
|                    |       |      | तिलोचमेति                                                    |
| 37                 | "     | 5    | सा तपस्यन्तमागम्य रूपेसाप्रितमा भुवि ।                       |
|                    |       |      | मवा बहुमता चेयं देवकार्य करिष्यति ॥                          |
| 73                 | 39    | १०   | इति मत्त्रा तदा चाहं कुर्वन्तीं मां प्रदक्षिणाम्।            |
|                    |       |      | त्येव तां दिहजुरूच चतुर्वक्तोऽभवं प्रिये ॥                   |
| 77                 | "     | ११   | ऐन्द्र मुखमिदं पूर्वं तपश्चर्यापरं सदा।                      |
|                    |       |      | दिस्तां में मुखं दिव्यं रौद्रं संहरति प्रजाः॥                |
| 55                 | 77    | १२   | लोककार्यपरं नित्यं पश्चिमं मे मुखं प्रिये ।                  |
|                    |       |      | वेदान् ऋषीते सततम् ऋद्भुतं चोत्तरं मुखम् ॥                   |
|                    |       |      | कापालिक <b>शिव</b>                                           |
| 59                 | 552   | ¥    | त्रावासार्थे पुरा देवि शुद्धान्वेषी शु <del>चिस्मिते</del> । |
|                    |       |      | रायमञ्जू निर्वे कालं देशं शुचितमं शुमे ॥                     |
| 33                 | 39    | Ę    | एष सेटनिविदेशीयसूत् वरिसन् काले प्रजापतिः।                   |
| 33                 | 93    | •    | त्राकुलः सुमहाघोरः प्रादुरातीत् समन्ततः।                     |
|                    |       |      | संभूता भृतसृष्टिरच योरा लोकमयावहा ॥                          |
|                    |       |      |                                                              |

| . •   |         |                | वारमञ्जाहरू । जन्म हुरूवा वाचारवाहरू                   |
|-------|---------|----------------|--------------------------------------------------------|
| पर्व  | श्राचा० | रसो०           |                                                        |
| aid o | \$ \$ 8 | C.             | नाना वर्गा विरुपास्त्र नैधार्डकः प्रहारिकः।            |
|       |         |                | विकासको करता <b>मासिन</b> । प्रसार किए ।               |
|       |         |                | इतर्चरन्ति निक्रन्तः प्राणिनो भ्रामेव च ॥              |
| 59    | 93      | €.             | एवं लोके प्राणिहीने स्थं याते वितामहः।                 |
|       |         |                | निम्नवंगन-प्रतीकारे <b>मां च शक</b> े हि निम्नहे ॥     |
| 59    | 13      | \$ 0           | एवं शाल्या तती ब्रह्मा तिभमन् वर्मगण्योतप्रत्या        |
| 22    | 33      | \$ 8           | तब प्रसितिसधै तु स्थानन्सर्व विवे ।                    |
|       |         |                | तम्मात् संरक्षिता देवि भूतेम्यो प्रास्तिनी भवात् ॥     |
| 77    | 77      | 22             | ्य-सारक्रमणानाभौत्यां <b>तु नारित विचिद् अनिन्धि</b> । |
| **    |         |                | निसंपानीन् मनुष्यासां अभागः क्रीतानं समुतम् ॥          |
| 33    | 11      | ? ₹            | भ्तसृष्टि च तां चाहं रमशाने संस्थित्यम्।               |
|       |         |                | न्द्रस्थार्थभूतानां विनिद्दनिम प्रिये भयम् ॥           |
| 99    | 99      | 18             | न स्व भूत्रपारे महरूमित सहिता सुभू सहित।               |
|       |         |                | तरमान्मे सञ्चित्रसाय रमशाने रोचते मनः ॥                |
| 77    | 79      | 2.7            | केप्रकारी प्रितिष्टित्यं क्षेत्र्यक्रियाँ स्थितं ।     |
|       |         |                | अर्च <b>दिवंतं रीद्र</b> ं मोतकामैश्त संख्यते ॥        |
|       |         |                | शिय का उम्र रूप                                        |
| **    | 27      | <del>२</del> ० | पिंगलं विकृतं भाति रूपं ते तु भयानकम्।                 |
| • *   |         |                | भस्मदिग्वं विरुपाचं तीच्यवष्ट्रं वटाकुलम् ॥            |
| **    | 75      | 2.8            | रामाधीयम् सम्मूली निर्मे । जिल्लामधीन तम् ।            |
| 23    | 7,7     |                | रीवं भयानकं घोरं शहर इस्पेंगुरम् ॥                     |
| 77    | 59      | 22             | किसमें लेडिशं रूपं तन्से जीविक्षीति।                   |
| 77    | 77      | २३             | द्विविशे सौकिको भावः विनयुर्गामिति प्रिये ॥            |
| 91    | 77      | 28             | तयोहिं प्रथितं सर्वे सीस्टान्सेटिंस्टं जगत् ॥          |
| 97    | 77      | २५             | सीम्यत्वं सततं विष्णी मध्याग्नेयं प्रतिष्टितम् ।       |
| ,     | **      |                | स्रनेन बपुपा नित्यं नर्जनोत्तान विभाग्यंहम् ॥          |
|       | **      | २६             | रोद्राकृति विरुपाद्यं सुरायुगरीयुग्नः।                 |
| 71    | 53      | * *            | क्रास्तेपनिति से रूपं देवि तोवितिस्तम्॥                |
|       | 99      | হ্ঞ            | यद्यहं विपरीतः स्यामेतत् त्यस्त्वा शुभानने ।           |
| 39    | 33      | •              | तदेव राजिकामां विषयीतं प्रयतिते ॥                      |
| 33    | 11      | Ę              | तस्मान् मयेदं शिवते रूपं लोगितिनिता ॥                  |
| • "   | -       |                | বুলম্ভ-বি ঐদ                                           |
|       | १५०     | ч.             | - शिवः सर्वगतो स्द्रः सष्टा यस्तं शृह्युष्य मे ।       |
| 33    | 9 - 4   |                | इज्जानिस्परम् ज वृत्तासोऽन्ते महातपः।                  |

| ų              | वं ॰           | प्रध्या ०         | रलो•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 77 77<br>77 77 |                   | <ul> <li>शंकरस्वसृत्रत् तात प्रजाः स्थावरजंगमाः ॥ नान्ति किंचित् परं भूतं महादेवाद् विशापतेः । </li> <li>इह त्रिष्वेषि लोकेषु भृतानां प्रभवो हि सः ॥ प्रजापतेरत् दक्षस्य यजतो वितते कृतौ । </li> <li>विच्याध कृषितो यशं निर्भयस्तु भवस्तदा ॥ तेन ज्यातलघोषेण सर्वे लोकाः समाकुलाः । </li> <li>यस्युत्यशाः पार्थ वियेतुरच सुरासुराः ॥ ततः सोऽस्यद्भवद् देवान् कृद्धो भीमपराक्रमः । </li> </ul>                              |
| 77<br>77<br>79 | 27<br>27       | २ %<br>२ %<br>३ % | त्रिपुरदाह  त्रमुरागा पुरस्तान्यः त्रीमिग वीर्यवता दिवि ।  नाराकत्तानि भगवान् मेत्तुं सर्वायुधैरिष ।  त्राय सर्वेमरा रहः जग्नुः शरग्यमर्दिताः ॥  स त्योन्तन्त्रयेख्या विष्णुं कृत्वा शरोत्तमम् । शल्यमर्थि तथा कृत्वा पुंखे सोममपापितिम् ॥  त्रोंकारं च धनुः कृत्वा व्यां च सावित्रीमुत्तमाम् । वेदान् रथवरं कृत्वा विनियुज्य च सर्वशः ॥  शरेगादित्यवर्गीन कालाग्निसमतेजसा ।  तेऽसुराः सपुराग्तत्र दश्या रीद्रेग्य तेजसा ॥ |
| 35<br>73       | 79             | ₹<br>₹            | इन्द्र का मानमर्वन वेन्यारचांकगतं दृष्ट्वा वालं पंचिशिखं पुनः । उमां जिज्ञासमानः स जोटणिक्टिट्टीट् वरः ॥ अस्यतरच राजस्य वज्रे स पहरिष्यतः । सवज्रं संन्तंभयामाम तां वादु परिघोषमाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                      |
| ă.             |                |                   | देवताओं का अज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33             | "              | ŝХ                | न संबुद्धियरे चैव देवास्तं भुवनेश्वरम् ।<br>स प्रजापतयः सर्वे तस्मिन् मुसुदुरीश्वरे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13             | 33             | ₹¥<br><b>₹</b> €  | ततो प्यात्वा तु भगवान् ब्रह्मा तममितीजसम् ।<br>इत्यं श्रेष्ट तति हात्यः ववन्दे तसुमापतिम् ॥ "<br>ततः प्रमादशामासुरमः स्त्रं च ते सुराः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                |                   | च च त सुराः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| पर्व  | सर्ग | रतो॰       |                                                     |
|-------|------|------------|-----------------------------------------------------|
|       |      |            | शिव के दो रूप छौर उनके नाम                          |
| मनु ० | 343  | 3          | हे तन् तस्य देवस्य वेदमा ब्राह्मणा विदुः।           |
|       |      |            | घोरामन्यां शिवामन्यां ते तन् बहुया पुतः ॥           |
| 99    | ? 9  | Ę          | यस्य घोरतरा मूर्तिर्जगत् संहरते तथा ।               |
|       |      |            | रैएवरचान्यास्थास्य महेरवर इति समृतः ॥               |
| 9.9   | 99   | ভ          | यनिर्दर्शन यनीक्षो यहुँहो ।                         |
|       |      |            | मंद्राक्षी दिल्हा ता है यन् उसी रह उस्पति ॥         |
| 99    | 7.9  | =          | यस्य विश्वं जगत्याति महादेश-सनः स्मृतः ॥            |
| 77    | 91   | Ę          | स मेध्यति विकायं स सर्वान् सर्वकर्मीमः ।            |
|       |      |            | शिवनिव्छन् मनुष्याखां सस्मादेव शिवः समृतः॥          |
| 71    | 59   | 3,0        | दहत्युर्ध्व श्यितो पच्च प्राचान् प्रेरयते च वत्।    |
|       |      |            | स्थिमलियां च यक्तित्वं तसमात् स्थासुरिति स्मृतः ॥   |
| ,,    | 37   | * =        | धूक्रमण्डाः यस्माद् धूर्केदिः पुनरुच्यते ।          |
|       |      |            | विश्वे देवाश्च यहूरं विश्वमणसनः समृतः ॥             |
| 7.7   | 77   | 2.2        | सरकाडी अरहा इसेंस सर्वती अहिमयोकि च ।               |
|       |      |            | चजुषः प्रमवं तेजः गर्वन्यसमुद्धिः च ॥               |
| 71    | 88   | 28         | सर्वथा यत् परातः पानितैश्च बद्रमते पुनः ।           |
|       |      |            | विका <b>र्योक्तरिकेत्य सम्मान्</b> वहाकीत्रमावी क्ष |
| 23    | 23   | 28         | नित्येन ब्रह्मचर्वेश लिगमस्य सदा स्थितम् ।          |
|       |      |            | भ्यत्यस्य वर्षे प्रमाण स्थाप                        |
|       |      |            | शिव की प्रतिमाएँ                                    |
|       |      |            | •                                                   |
| 99    | 75   | <b>২</b> ছ | विव्रहं पूज्येद यो वै लिंगे वापि महात्मनः।          |
|       |      |            | पूज्यमाने सदा तस्मिन् मोदते स महेरतरः ॥             |
|       |      |            | शिव का सीम्ब और उम्र रूप                            |
|       |      |            | •                                                   |
| 23    | 33   | 35         | तस्याघोरास्य रूपास्य दीन्तानि च शुभानि च।           |
|       |      |            | लोके यानि सम पूज्यन्ते विद्यास्तानि विदुर्द्धभाः ॥  |
| 59    | 17   | <b>२</b> १ | बेदे चास्य विदुर्विमाः स्टब्टियन्तरम् ।             |
|       |      |            | म्यासेनोकं च जन्म श्रीतथारं महासनः॥                 |

# परिनिष्ट : पंचम श्रध्याय

# (साहित्य-ग्रन्थ)

## 'হতু-বহিন'

| सरां           | रत्नोक | •                                                                                  |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ş              | ६१     | शास्त्रक्षार्थितन्त्रेकः <b>चैनं</b> ।                                             |
|                |        | देख्यंबर्नादिङ्क्तियाग्निस्तुम् ॥                                                  |
| \$             | 55     | <b>सवनसथ विगास गा</b> यवगाजी ।                                                     |
|                |        | भव इव रस्कृत्वदन्सनः प्रतीतः ॥                                                     |
| ર્ ૭           | Ę      | विसिरिमये तत्र जनस्तदानीं स्थागुत्रतस्येव वृषध्वजस्य ॥                             |
|                |        | 'सौन्दरानन्द'                                                                      |
| şə             | 3      | संहम् <del>यक् मीक्रम सिविद्</del> यं                                              |
|                |        | रूप्यांगदं शीर्णामवास्विकायाः ॥                                                    |
|                |        | 'मुच्छयदिक्रम्'                                                                    |
| \$             | રમ     | के बाद का गवा भागः                                                                 |
|                |        | तद् वयस्य इतो मया गृहदेवतास्यो बलिः। गच्छ त्वमपि चतुष्पये                          |
|                |        | मातुम्यो बलिसुपहर।                                                                 |
| ₹              | 88     | एशाशि वाश् शिलशि माहिदा केरोशु बालेशु शिलोलुहेशु ।                                 |
| _              |        | अवकोश विक्कोश लवाहिचएडं शंभुं शिवं शंकलमीशलं वा ॥                                  |
| Ą              | १२     | के बाद का गद्य भागः                                                                |
|                |        | प्रथममेतत् स्वत्वपुटारां सिद्धिलवसम्। अत्र कर्मपारम्मे कीदृशम्                     |
|                |        | इदानीं संधिमुत्पादयामि १ इह खलु भगवता कनकशक्तिना चतुर्विधः<br>सन्ध्युषायो दर्शितः। |
| <b>&amp;</b> . | २७     |                                                                                    |
| 4              | 70     |                                                                                    |
| e<br>Pa        | ¥¥.    | हत्तूच सत्तुवक्तं सुभिणिसुभे जधा देवी ॥<br>जयति हर्ग्यदेवस्त्रेत्रस्य हत्ता ।      |
| ,              | * 24,  |                                                                                    |
|                |        | तदनु जयति मेत्ता परमुखः क्रींचरात्रुः ॥                                            |

#### परिशिष्ट : पाँचवाँ क्रम्याय

#### Commence The

|         |               | 新                                                              |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| प्रचा ० | रखो॰          | - "                                                            |
| ą       | १५२           | सिकिन्स्त्रान् देवलकान् १३०० ।                                 |
| •       |               | विषयेत्र च जीवन्तो ं ं ।                                       |
| 8       | R.            | मृदं मां देवतं विमं पुतं स लि अस्परम् ।                        |
|         | A -           | प्रशिक्षानि कुर्वोतः प्रकातोङ्ग्य वसस्पतीन् ॥                  |
| X       | १३०           | देवतामां गुरी गाजः कालकालार्जकीकावा ।                          |
|         |               | नात्रमेत् वामन्यक्षाः वभूगो वीकितस्य सः।                       |
|         |               | [डीका : देवतानां प्राध्यार्थिम ग्रीगम् ]                       |
| K       | <b>হ</b> খু ই | वैक्साराक्षिक विश्वकित विश्वकित्त ।                            |
|         | 1 . 1         | ईश्वरं चैव रहार्थे गुरूनेव च पर्वमु ॥                          |
|         |               | <del>ब्रिट्ट्रिक्क</del> णु                                    |
| ę       | ş             | प्रसास्य शिवसा देवी विसामवयक्षेत्र औ !                         |
| ·       |               | नार्मा 🥳 प्रवस्थामि ब्रह्मणा यदुशहतम् ॥                        |
| 8       | 84            | दृष्टा मया सम्बती नीत्रहाटनः दृत्यतः।                          |
| •       |               | <del>देशिकीत्त्रप्राके</del> श्या ४ कृष्टमसंस्या 🖟             |
| 8       | ξo            | स्परेष्ठत्रं शिवन्सिब् 🐃 े 🗟 च ॥                               |
| 8       | 8.3           | तृतीयं च स्थितां े ुक्त ें स्कन्द एवं च ॥                      |
| ÷,      | 28            | बारी निवेश्यो भगवान् सार्थं स्टारीनीय ॥                        |
| ×       | 10            | ततस्तरहं समाहूय शीक्षवान भूवनेश्वरः॥                           |
| ¥       | \$8           | <b>१८८८ मार्गाम् स्थानस्य भरतस्य वै</b> ॥                      |
|         |               | word of the first                                              |
| ?       | ?             | ए <b>केश्वर्ये स्थितोऽपि</b> प्रसानवयुक्तले वः नवर्षकृतिकारमः। |
| ,       | *             | क् सामाध्यक्षके विकास विकास ।                                  |
|         |               | ऋष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगद्दि ततुनिर्विस्ते नामिमानः ।         |
|         |               | सन्मार्गालोकनाय व्यन्नयतु स नन्तामसी बुत्तिमीराः ॥             |
|         |               | Company of the same                                            |
| ę       | ę             | बेदान्तेषु प्रमानिकार (ज्याप्यस्थितं रोदसी ।                   |
| ,       | •             | पुरिक्रविक्त ए अस्ति किन्द्रः <b>सन्द्री प्रमाणीस</b> ः ।      |
|         |               | <b>सम्बद्धम् २</b> ०५५ वर्षे विकास करिया है है।                |
|         |               | स स्थासुः निधासनि वीतानुस्थती सिर्वतामतवासन् सः ॥              |
|         |               | -                                                              |

|                  |        | 'ऋरिज्ञनरः'शुन्द <b>त्तम्</b> '                              |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| ক্সভ্যা <b>৽</b> | रस्रो० |                                                              |
| ę                | ₹      | या सुष्टिः सष्टुराद्या वहति विधिहृतं या हविर्यो च होत्री     |
|                  |        | बं होकालं विधन्तः ध्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् । |
|                  |        | यामाहुः सर्वे अहरिनि यया प्रास्तिनः प्रास्त्रन्तः            |
|                  |        | प्रत्यक्वांभिः प्रसद्धनतुभिरयतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः॥          |
|                  |        | 'मेघद्तम्'                                                   |
|                  | 3.8    | क्षणस्य भिन <b>्जलधर</b> भ <i>ारतालसासा<b>द्य काले</b></i>   |
|                  |        | स्थातत्र्यं ने नयनविषयं यावदत्येति भानुः ।                   |
|                  |        | हर्षन्मस्यार्वाचारात्रां स्तिनः श्लाघनीया-                   |
|                  |        | मामन्द्राणां फलमविकलं लप्यसे गर्जितानाम्॥                    |
|                  | રૂપ્   | पादन्यासैः वरिहरवासन् नः <b>लीलावधृतै</b>                    |
|                  |        | र स्टब्स्टराव्य विद्याची सम्बद्धानी ।                        |
|                  |        | देहरा उर्ने स्टारब्सुटार् प्राप्य दर्गद्रदिनदूर्             |
|                  |        | कानीच्यने त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान् कटाचान्॥                 |
|                  | ३६     | नृत्यारम्मे हर पशुपते रार्द्र नागाजिनेच्छां                  |
|                  |        | शान्तोद्वे गस्तिमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्याः ॥               |
|                  |        | 'रघुवंशम्'                                                   |
| \$               | ş      | ः ःंिय संप्रकौ वागार्थाप्रतिपत्तये ।                         |
|                  |        | जगतः पितरी वन्दे रार्थरीयनसङ्दरी॥                            |
|                  |        |                                                              |
|                  |        | (पुराण-प्रन्थ)                                               |
|                  |        | 'ऋषिन मुस्स                                                  |
| श्रध्या०         | रस्रो० | शिव का विषपान                                                |
| ₹                | 5      | चीराजीर्मकमानात्च विषं हालाहलं स्मृत् ।                      |
| 77               | 3      | हरेख धारितं क्यठे नीलवरङस्ततोऽमवत् ॥                         |
|                  |        | न्त्री <b>रू</b> २ विष्णु पर शिव का सुग्ध <b>होना</b>        |
| 33               | १८     | दर्शवामास बद्राय स्त्रीरूपं भगवान् हरिः।                     |
|                  |        | मायया मोहितः शंभुगौरी त्यस्त्वा त्त्रियं गतः ॥               |
| 99               | 39     | नम्न उन्मचरुपोऽभृत् स्त्रियः केशान् स्रधारयत्॥               |
|                  | A      | अगाद विमुख्य केशान् स्त्री अन्वधावस्य तां गताम्॥             |
|                  |        |                                                              |

| श्रद्धा० | रस्रो०       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ą        | হ্ভ          | स्वालितं तस्य वीर्यकीयत्र यत्र हरस्य हि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |              | तत्र तत्रासवत् चेत्रं सिंगातः कतकस्य च ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77       | २१           | मायेयम् इति तां शाला असामग्रीदस्यप्रमः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |              | शिवमाह हरी रह जिता साया त्यया हि से ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 59       | २२           | न जेतुमेनां शकों में लहलेऽन्यः पुमान् भृति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |              | ारात कर दिन्या देवेयुँ <b>ब</b> ेनिपालिसाः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |              | एकादश रुद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १८       | ४१           | सुरभी काश्यपाद बढ़ान् एकादरा विज्ञुपी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73       | ४२           | र पोत्रकाचेर नपसा साविता सती li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |              | <b>भ्रजैक्यार्</b> स्र <b>िर्द्धान्य</b> ा <b>स्ट्रार्य सत्तम</b> ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 55       | 83           | व्यक्तिरीया गाँउ <b>श्रीमान् विश्वनयो महायरा</b> सः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |              | <b>इ.स्ट्रन बहुरू प्रस्ता</b> १००५५व ए स्वापना विराद ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33       | 88           | हु १००० मा संसुरुच कपर्य रेवनस्त्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |              | न्त्रार एक संदेख क्यांसी दश चैककः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |              | बद्रास्त्रां च रातं लक्षं वैर्घ्यातं गचराचरम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |              | शिवस्तिग का स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| પ્રફ     | Ŗ            | ी अनुसर्वे के के कमलोदन तच्च <sub>ारा</sub> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *        |              | देखांड वर्षा कर्मा वस्ता भागवयं तथा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 39       | <del>2</del> | विकास सुरमारीन्ह्र चतुरसं तु सार्यत्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *7       |              | आयामं मूर्जिनिर्मेश्या गरूनी विश्वसामधीलः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **       | *            | FATTER TO THE STATE OF THE STAT |
|          |              | चतुरमं ऽत्य वर्णां है गुहाकोरोषु लांह्यमेन् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33       | ¥            | चतुः षष्ट्यसकं ए ाप्योगं साधवेत् ततः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |              | कर्तवेद ऋतम सिंगस्य दिगो में विकित्या ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99       | Ę            | विस्तारमध लिंगस्वादधा संविधात्रदेत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |              | भागार्थार्थं तु संत्यव्य छत्राकारं शिरोमवेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |              | क्टिन्स् <sub>रि</sub> वें का वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| #X       | Ŗ            | क्रास्थ्यकारे विकासिक स्था।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |              | बच्चे सवकालं सिगं पृतवं एकिएकेम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 57       | २            | ्रमुम्ये क्यानिया <b>तु सिर्ग</b> ापन्या निर्मे <b>विद्वः ।</b> 🦠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |              | पकापकं मूलमयं स्वादपकान् पक्षणं वरम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ब्रह्मा०   | रको | •                                                      |
|------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 48         | Ę   | ततो बारमयं पुरुषं शास्त्राच्छीलानं वरम् ॥              |
|            |     | शैलाद् वरंतु मुक्ताजंततो लौहं सुवर्याजम्॥              |
| 77         | Ü   | पूज्यो हरस्तु सर्वत्र लिंगे पूर्णार्चनं भवेत् ॥        |
| 77         | =   | चनर्नुचनारेन द्वारगर्भकरेः स्थितम् <b>।</b>            |
|            |     | श्रंगुलाद गहलिंगं स्याद् यावत् पंचेदशांगुलम् ॥         |
|            |     | गगोश                                                   |
| <b>ত</b> १ | 8   | गमाय स्वाहा हृदयम् एकदंष्ट्राय वै शिरः॥                |
| 77         | २   | गजकिंगे च शिखा गजवस्त्राय वर्म च।                      |
|            |     | महोदराय स्वदन्तहस्तायाचि तथाऽत्त्रक्रम् ॥              |
| 99         | ą   | गर्गो गुरः पादुका च शक्त्यनन्तौ च धर्मकः।              |
|            |     | मुख्यास्थिमगडलं चार्यचौर्वछदनमर्चयेत्॥                 |
| 77         | R   | क्वर्यिक्वीर्वंदन ज्वालिनी नन्दयाचीयेत् ॥              |
|            |     | सूर्वेशाकामरूपा च उदया कामवर्तिनी।                     |
| 23         | Ä   | सत्या च विष्ननाशा च त्र्रासनं गन्धमृत्तिका।            |
|            |     | यं शोषो रंच दहनं प्लवो लंबंतथाऽमृतम् ॥                 |
| "          | ξ   | लम्बोदराय विद्यहे महोदराय धीमहि ।                      |
|            |     | तमो दन्ती प्रचोदयान् ॥                                 |
| 79         | 9   | ररावनिर्देशाधियो गरोशी गरानायकः।                       |
|            |     | गयकीडी वकतुरुड एकदंग्ट्रो महोदरः॥                      |
| 77 °       | _   | गजवन्त्रो सम्बद्धिः विष्ननाशनः।                        |
|            |     | धुन्नवर्णों महेन्द्राद्याः पूज्या गरापतेः स्मृताः ॥    |
|            |     | रोद्री                                                 |
| ७२         | 39  | रौद्री ध्यायेद् बृपाब्जस्थां त्रिनेत्रां राशिसृपिताम्। |
|            |     | त्रिश्लाद्ध्यां दच्चे वामे साभयशक्तिकाम् ॥             |
|            |     | शिवार्चन-विधि                                          |
| 98         | ४२  | प्रचाल्य पिण्डिकालिंगे ऋस्त्रतीये तती हृदा ।           |
|            |     | जन्येत्रसन्तर सिंचेद् इति जिस्तिशीयनम् ॥               |
| 25         | Χş  | श्रात्मद्रव्यमन्त्रलिगशुद्धी सर्वान् सुरान् यजेत ।     |
|            |     | बायव्ये गण्यत्वे हा एउन्हें उच्चे उन्हें उन्हें ।      |
| 33         | ¥0  | न्यसेत् सिंहासने देव शुक्लं पंचनुखं विसम् ।            |
|            |     | दशबाहुं च खण्डेन्दुं दधानं दिल्लीः करैः।               |

| र्गरिशिष | 3 4 | वाँ ना | af | क्षरवाच |
|----------|-----|--------|----|---------|
|----------|-----|--------|----|---------|

SAF

| मध्या ०    | रस्रो॰         |                                                           |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 28         | <b>પ્ર</b> . ર | शास्त्रपृष्टिकानुष्टाकृष्टिकान् । <b>वासकीः करीः ।</b>    |
|            |                | डमर्ड बीजपूरं च नीलाय्जं सूत्रमुखलम् ॥                    |
| 99         | ٦              | तन्मे जिल्लाकरास्य हुं सः सेपय संकर ।                     |
|            |                | शिवो बाता शिवो भोका शिवः सर्वनिदं जगत्॥                   |
|            |                | शिवो तर्यात सर्वत्र यः शिवः मोऽहमेव च ।                   |
|            |                | इसी १५ वर्ग है। अब देशाय चार्पनेत् ॥                      |
|            |                | चगड                                                       |
| ७६         | ę              | ततः शिवान्तिकं सत्ता पुराधीमः चित्रं सम ।                 |
| •          | -              | गृहास् भगवन् पुरस्कर्णिन्यभिकायः च ।।                     |
|            | 8              | संहत्य दिव्यया लिगं मृर्तिमन्त्रेण योजयेत् ।              |
| 77         |                | स्यविद्रते त्यस्तिते देवे मन्त्रसंगात्माः मनि ॥           |
|            | ¥              | नियोच्य जिल्लिको । विकास समाज्य सम्म ॥                    |
| "          | Ę              | स्त्री जुनिकारिक स्थार हु फट् स्वाहा तमाइयेत् ॥           |
| "          | =              | चरडान्ट्राय तथा हु फट् चरडं स्द्राप्तिनं समरेत्।          |
| 77         | *              | श्वतदंकथरं कृष्यं भारत्वकरणातुम्।।                        |
| 59         | 3              | इंग्राज में किन्हे वा सतुर्वक्त्रं प्रपूजनेत् ।           |
| **         |                | यथाशक्ति वर्षे कुर्विदेशको तु दशोशतः ॥                    |
|            |                | A grow my a state of the same                             |
| υĘ         | ঙ              | संनिधाने सतः शंभीरविष्यः सिजासने ।                        |
| -          |                | व्यक्तिसम्बद्धाः सम्बद्धाः सुरुषद्धये ह                   |
| 77         | <b>કૃ</b> ધ્ર  | स्वाहान्तं वा नमोऽन्तं वा 👶 🖟 👫 👭                         |
| 37         | १६             | स्त्री हो छा सनस्यारीलास्य शिकाय स्वाहा ।                 |
| * *        |                | स्त्रो हो विद्यातन्त्राधिपनये शिवाय स्वाहा ॥              |
| 53         | १७             | कुम्बरकारेल भूतानां द्रष्टा स्वं परमेश्वर ।               |
| ,,         | _              | कर्मणा मनसा बाचा त्वचो नान्या गतिर्मम ॥                   |
| 33         | <b>₹</b> ₹     | पवित्राणि समारोप्य प्रसम्यामी शिवं वजेत्।                 |
| 33         | ₹¥             |                                                           |
| 53         | \$≂            | विसुज्य लीच यलागीन् स्रावध्येगात् पवित्रकम् ।             |
| 27         | •              | सति चरतेश्वरे पूजां कृत्वा दस्या पवित्रकम् ॥              |
|            |                | चित्र व्यवस्थान                                           |
| <b>5</b> 5 |                | को नमः शिवाय सर्वप्रभवे हं शिवाय देशानगुर्धयः।            |
|            |                | मानुसाराकारका व्याप्ति स्ट्राटमा व <b>ामदेवाच गुजाव ॥</b> |
|            |                |                                                           |

| श्रभ्या•<br>⊏६ | रस्रो० | नदीलानमूर्णये श्रो नमो नमो गुष्यातिगुष्याः ।<br>गोष्येऽनिधनाय सर्वाधिषाय ज्योतीरूपाय परमेश्वराय भावेन<br>श्रो व्योम ॥                    |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        | शिव श्रौर शक्ति                                                                                                                          |
| "              | ÷      | उभी शक्तिशिवी तस्वे सुद्रशस्त्रक विदित्तम् ॥<br>हेतः सदाशिवो देव इति सन्दर्शिक्यसम् ।<br>सीचत्य शान्त्यतीतारुयं विद्रध्यात् ताडनादिकम् ॥ |
|                |        | स्तिग-पूजा                                                                                                                               |
| EĘ             | २०     | स्तं प्रशिष्ट हैन्य पूर्ववद् विनिवेद्येत् ।<br>तद्व्यापकं शिवं सागं शिवहस्तं च सूर्यनि ॥                                                 |
| 77             | २१     | द्रहर्गेश्चरिक्ष्टेन तेजसा बाह्यमन्तरम् ।<br>तमः पटलमाभूय प्रदोतिकविगन्तरम् ॥                                                            |
| 39             | २२     | स्रात्मानं मूर्तिपैः साधे कर्ष्यकन्छुटाविनः ।<br>भ्रषित्वा शिवोऽस्मीति ध्यात्वा योशानिनुद्धरेत् ॥                                        |
| 75             | ६३     | श्चनंथेच्च ततो लिंगं स्नापियत्वा मुदादिभिः।<br>शिल्पनं तोपियत्वा तु दद्याद् गो गुरवे ततः॥                                                |
| 79             | ÉX     |                                                                                                                                          |
| 99             | Ęĸ     |                                                                                                                                          |

### लिंगमूर्ति-प्रनिष्ठापन

ह७. प्रथम 'द्वारपालों', 'दिक्पतियों' और 'शिवकुस्म' की पूजा की जाती है। फिर अस्ति और लिंगमूर्ति को आठ मुट्ठी चावल चढ़ाये जाते हैं। तदनन्तर मंगलमंत्रोचचारण करता हुआ। प्रतिष्ठापक मन्दिर में प्रवेश करता है और लिंगमूर्ति की स्थापना करता है—

- अ न मध्ये भ्याप्यवेशिना हेउडो विश्वेशया ।

  तस्मान मध्ये परित्यब्य यवार्थेन यवेन वा ॥

  अ स्त्री नमी ब्यापिन भगवति स्थिरेऽचले श्रुवे ॥
- त्व उपासक मिखायों, विभिन्न धातुआं और अनेक असों का ध्यान करता है, जिनसे कमका सीन्दर्य, कर्जन्, सुन्दर आकृति और वस मिलता है। तब विभिन्न कसकों को

उपयुक्त मंत्रों के उत्चारण के साथ यथारथान रखा जाता है। तब 'बास्तु देवताक्कों' को उपहार देकर उपासक लिंगमूर्ति को उठाता है और उक्तित प्रदक्षिणा करने के पश्चाम् 'माइ' द्वार के सम्मुख उसकी स्थापना करता है। तबनन्तर 'मा प्राप्ति स्थापना करता है। तबनन्तर 'मा प्राप्ति स्थापना करता है।

# पुरानी किए स्किल का जीगाँद्वार

| Medie        | मलो ∘                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| १०३          | १ अद्भोिनम् च भन्ने च स्पूलं व ब्रहतं तथा ।                            |
|              | संपुरं स्कृटितं व्यंगं िर्दि ेट्याकिस्य ।।                             |
| 99           | २ इत्यादि हाउँ राजां योज्या पिरडी तथा सूपः।                            |
| 77           | <ul> <li>स्वसुर्वे सैकिशियोग्यन्तंत्रविद्याः प्रतिविद्यस् ∤</li> </ul> |
|              | जीसँ बाप्यथमा सन्तं विधिनापि न चालपेत्।।                               |
|              | काशी भा साहास्य                                                        |
| 999          | १ वारास्त्रसी परंतीर्थं गीर्थं प्राह महेश्वरः।                         |
|              | वृत्तिमृत्तिम <b>ं पुरुषं बसता ग्रग्</b> ता हिस्स्।।                   |
| **           | २ गौरीचेत्रं न मुक्तं वै ऋषिमुक्तं ततः स्मृतम्।                        |
|              | जर्मतं सम्बं हुतं दस्यं ऋषिमुक्ते शिला सम्बः ॥                         |
| **           | ५ गुद्धानांपरमं गुद्धम् ऋविमुक्तः परंसमः।                              |
|              | नमंदा का माहारम्य                                                      |
| 223          | १ सदः पुनानि गाङ्गेयं वर्शनाद् वावि नार्मवस्।।                         |
| **           | र गौरी भीनपिसी तथे तपन्ताम् समर्थीद् हरिः।                             |
|              | व्यवाज्यम् त्वमाच्यातस्य नाम्ना श्रीर्यंतरस्य ॥                        |
| 79           | ६ सम्बं शिवनीयात्र सर्वेद् सीर्वयन्तरम् ।                              |
|              | डरोऽत्र कीडते देव्या िरणाची पुरत्या ॥                                  |
|              | माघ शुक्त चतुर्थी को रहेर हुट                                          |
| १७६          | <ul> <li>उनकान्तैर्गिधानगर्थैः पृत्रवेग्मोदकाविभिः।</li> </ul>         |
|              | त्रों महोत्काम विद्यहे वकतुरवाय धीमहि,                                 |
|              | सभो दन्ती प्रचीदयात् ॥                                                 |
|              | शिवरात्रिको पूजा                                                       |
| <b>?</b> £.₹ | १ महाप्रशासनुसरीमें के कृष्णा या तु चतुर्वशी।                          |
| <b>*</b> *   | २ कामयुका तु सीपीच्या दुर्वन् जामस्यां वती ।                           |

| स्था •     | रस्रो॰ |                                                        |
|------------|--------|--------------------------------------------------------|
| १६३        | Ŗ      | आवाह्यामसं <b>शम्मुं</b> भृत्ति-मृत्ति-प्रवायकम् ।     |
| 31         | X      | रस्वार्गप्रकोत्तारमार्थ शिव नमोऽस्तु ते ।              |
|            |        | नमः श्रिवाय शान्ताय प्रजाराज्यादिटायिने ॥ इत्यादि ।    |
|            |        | विनायक गया                                             |
| २६५        | 8      | विनापकीस्ट्यानं स्नानं सर्वकरं वदे।                    |
|            |        | विनायकः कर्मधिक-सिद्ध्यर्थे विनियोजितः॥                |
| 77         | ₹      | रामानामाध्यान्ते च केशवेशपितामहैः।                     |
|            |        | <i>्यः</i> नेऽप्रकारनेऽप्तर्थे जलं मुख्डांश्च पश्यति ॥ |
| 97         | ą      | विनायकीयस्थानम् अधिरोहति ।                             |
|            |        | ब्रजमाणस्तथात्मानं मन्यतेऽनुगतं परैः ।।                |
| 77         | યૂ     | विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः।                    |
|            |        | कन्या वरं न चाप्नोति न चापत्यं वराङ्गना ॥              |
|            |        | सोम ऋौर तारा                                           |
| २७३        | ર      | सोमश्चके राजस्यं त्रैलोक्यं दिव्यां ददौ ।              |
|            |        | समाप्ते ऽवसृषे सोमं तहूपालोवनेच्छवः ॥                  |
| 77         | ₹      | कामकाराजिनम् यो नरदेव्यः सिषेविरे ।                    |
|            |        | लच्मी नारायणं त्यक्त्वा सिनीवाली च कर्दमम्॥            |
| 93         | ×      | धृतिन्त्यक्ता पर्ति नर्न्दां गोमसेवासजत् तदा ॥         |
| **         | 5      | स्वकीया एव सोमोऽपि कामयामास तास्तदा॥                   |
| 17         | 5      | बृहस्पतेः स वै भार्या तारां नाम यशस्विनीम् ॥           |
| <b>3</b> 8 | 3      | जहार तरमा सोमो ह्यत्रमन्याङ्गिरःसुतम् ।                |
|            |        | ततस्तद् युद्धमभवत् प्रख्यातं ताराकामयम्॥               |
| 79         | 80     | देवानां दानवानां च लोकच्चयकरं महत्।                    |
|            |        | ब्रह्मा निर्वायोशनसं वाराम् ऋक्निस्से ददौ ॥            |
| 37         | ११     | तामन्तःप्रसवां दृष्ट्वा गर्भे त्यजाब्रवीद् गुरुः॥      |
|            |        | गर्भस्त्वकः प्रदीसोऽथ प्राहाहं सोम-संमवः॥              |
| 33         | १२     | एवं सोमाद् बुधः पुत्रः                                 |
|            |        | विनायक भ्रथवा गयोश                                     |
| <b>३१२</b> | 8      | ख्री विमायकार्यम् । <b>वस्त्रे</b>                     |
| 53         | Ę      | गरामृत्तिं गरापतिं हृदयं स्थाद् गराज्यः।               |
|            |        | एकदम्मी:कडशिरः दिनशयाचन्त्रणिने ॥                      |
|            |        |                                                        |

| Medi- | रखो॰ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३१२   | X    | गजबक्ताय कवनं हुं फडन्तं तथाप्टकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |      | महोदरो दरहहस्तः पूर्वादी मध्यतो यजेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |      | जयो समाजियो सनसङ्ख्यासभावतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      | <b>यक्तुरह</b> हावस्ती वर्तानी है। <b>राजः</b> ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15    | \$   | वक्त्रो िल्डानरीया हुंपूर्वी विद्यनाशनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |      | भूसवर्गी महेन्द्राची ाहीति रेजाहार र ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |      | शिवगायवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ३१७   | ઙ    | तन्मदेशाय विद्यादे महादेवाय शीमहि !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |      | तसः शिवः प्रचोरयात् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |      | गरोश की जिल्लिकारगार्थ पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71    | 5    | यात्रायां विजयादी च यजेत् पूर्व गनां अपरे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 93    | १३   | शिरोहतं तत्पुरुपेस स्रोमाद्यं च ननोटनकन् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77    | રય   | गजान्यं गजशिरसं च गाङ्गेयं गणना हम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |      | त्रिरावर्ते समनसं सोपति हुर्व <sup>हिन</sup> नन् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 55    | १६   | विचित्रांशं महाकायं लम्बोप्टं अस्त्रणर्गात्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      | सम्बोदरं महामार्ग विकृतं अर्थेतीविष्यः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99    | ۶Ę   | महानादं भारवरं च विक्रराजं गखाधिपम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |      | उद्भारतारभाइना है महाशुर्वं च भीमकम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 59    | २०   | सर्य तुःपश्चित्रं सीक्यं विकशी यःसस्यं तथा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      | इतान्तं कालदर्शं च यजेत्कुम्मं च पूर्ववत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ३२१   |      | and a series of any control of the c |
|       |      | <b>स्त्री समी भगवते</b> मताराष्ट्रामणा ततात विवेशमणसम्बद्धारणालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |      | - सर्वा <b>क्र</b> सम्पर्णः ११ <b>१ अस्या</b> तस्येत्रक्तीत्रयस्यः । सर्वे विध्यानिष्ट्रस्तरस्यापः १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |      | - समानुक्रीयरेजनेक्टमण्डनुत्रयाद्याः । वेगानवित्रागि <mark>ने । शत्किनीक्</mark> रोस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |      | जनकाय : १११८ निवार वारिसे १८०० मुख्यसायक्रणकारिसे क्रूरावरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |      | <b>बब्रहस्तायः । । ।</b> सुग्रास्थ्ययः । । । । ब्रोब्स्ट्रस्तायः । प्रोक्तिस्पन्तायः । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |      | न्ति क्षेत्र ज्ञाण्य १५०० व्यवस्थिति ए १९ त्या १० वि.स.च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |      | <del>रुद्रशान्ति</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

१३ स्त्री रहाय च ते स्त्री वृषभाय स्मीटिश्वाट सर्शमवाय पुरुषाय च

पूरुवाय ईशपुताय पीरुपाय पंच चीलरे विश्वनपाय करालाय विष्टत-

३२३

∗वाय…

|          |        | •                                                        |
|----------|--------|----------------------------------------------------------|
| स्या॰    | रस्रो॰ |                                                          |
| १२३      | ? પૂ   | एकर्षिगलस्य प्रदेनपिक स्थापिकस्य <b>नमः ।</b>            |
| 77       | १६     | मञ्जीतनाय नमः निवरायननाचार्ज्ञाय शुष्काय पयोगसाय         |
|          |        | कालतत्त्वे करालाय विकरालाय डी मायातत्त्वे सहस्रशीर्पाय   |
|          |        | सहस्रवस्त्राय · · · · · · · · ·                          |
| 31       | 35     | भूपतये पशुपतये उमापतये कालाधिपतये                        |
| 15       | २५     | शास्त्रताय चोर्चिटसंविष्टाय नित्यं योगिने "सर्वप्रसवे "" |
|          |        | तत्पुरुपाय पंचवस्त्राय !                                 |
| 77       | ३१     | हरा-चित्रु सह-स <b>्त्रनचित</b> ! ग्रन्तुम्म्तुः । 😁     |
|          |        | <b>लिंगपू</b> जा                                         |
| ३२६      | १०     | यदी नमः शिवायेति एतावत् परमं पदम्।                       |
| * * *    | •      | अनेन पूजवेल्लिगं लिंगे यस्मात् स्थितः शिवः ॥             |
| 99       | १२     | र्निरार्चनात् सुनिसुन्तियाँवज्ञीयसनी यजेत्।              |
| **       |        | वरं प्राचापरित्यागो भंगीनाप्रकानेय तम् ॥                 |
| "        | 88     | सर्वयहनपोदाने तीर्थे वेदेषु यत्फलम् ।                    |
| ,,       |        | तत्फलं कोटिगुणितं स्थाप्य लिंगं लभेन्नरः।                |
| 71       | १५     | त्रिसन्थ्यं योऽर्चयर्ल्लगं कृत्वा विल्वेन पार्थिवम् ।    |
| **       |        | शतैकादशिकं यावत् जुतमृहङ्खः नाकभाक् ॥                    |
|          |        | गगोशमंत्र                                                |
| \$Y'O    | २१     | श्री गंस्वाहा मृल मंत्रोऽयं गंवा गण्यतये नमः।            |
|          |        | षष्टेंगी रत्तरपुरतार्च अस्ताच पराष्ट्रदः ॥               |
| 79       | २३     | कृष्मागडाय एकदन्ताय शियुगनतकावेति सेघोनकाय               |
|          |        | विष्केरवराय भृतरोन्द्रवासाय शरा/कथराय गगाधिपतये स्वाहा । |
|          |        | गर्गेश पुरागा                                            |
| *        |        | एकेश्वर गयोश                                             |
| <b>१</b> | २०     | शिवे विष्णी च शक्ती च सूर्ये मिय नराविष ।                |
|          |        | योऽमेदबुद्धियोगः स सम्यग् योगतमो मतः॥                    |
| 8        | २१     | ऋहमेत्र जगद् यत्मात् सुजामि पालयामि च।                   |
|          |        | कृत्वा नानाविधं वेशं संहरामि स्वलीलया ॥                  |
| 33       | २२     | ऋहमेव महाजिल्हानेज सदाशिकः ।                             |
|          |        | मोहरूकविकात माया श्रेष्ठान् सम नरान् असून् ॥             |
| 200      |        |                                                          |

| ग्रस्था ॰  | स्तो०           | ग्गोश के अवतार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *          | ٤               | अनेकानि च ते उन्मान्यतीयारि समापि च ।<br>संसमरे तानि सर्वाचा न स्मृतिस्तव वर्वते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 99         | 3               | मल एव महाबाही जाता विधायस्य सुनाः।<br>मध्येव स सर्वे यास्ति प्रस्थेषु सुगे सुगे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 97         | <b>C</b> .      | सम्बन्ध च लयं यहाना महानव तुम तुम हा<br>व्यवस्थात्रकारी सन्दर्भ में विश्व के व्यवस्थात्रकार के व्यवस्थात्यक्य के व्यवस्थात्रकार के व्यवस्थात्य के व्यवस्थात्रकार के व्यवस्थात्य |
|            |                 | गयोश की महिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8          | * *             | न मां विदन्ति यापिष्टाः स्थानोहिनचेशमः ।<br>त्रिविकारा मोहयति प्रकृतिर्मम जगलयम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>9</b> 9 | 9.8.            | ्रहाप्ति मुक्तिके स्थापन् सोकान् प्राप्य पुनः पतेत्।<br>यो सञ्जितसंकितः यतसं तस्य न कचित्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                 | गरोश की उपासना का फल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| v          | २३              | योऽमितोऽप दुराचाराः राजाधीर्विकातमा ।<br>मदाश्रये विमुच्यन्ते किं मद्भक्ता दिजातयः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                 | गर्यारा का विश्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ς.         | =               | बीसेऽहं तब देहेऽन्मिन् देवान् ीः ः विवृत् ।<br>पातालानां समुद्राकां द्वीपानां चापि भूसतान् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 99<br>70   | ٤<br><i>ځ</i> ه | प्राचीत्र क्षा के प्राप्त देवान् क <b>न्त्</b> न क्षनेक्षा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 39         | Ę e             | ्टी होर्ट्याचेर है विद्धिति हेली मस्त् ।<br>सुद्धी कार्यात्म स्थापनाः सोभाः सुर्थोऽसिसं जगत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                 | रस्य द्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| উ          | MZ              | मध्ये पितामहं चैव तथा देवं महेश्वरम् ।<br>पूजयेचच विधानेन राजपुर्वाधिनः प्रथम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १२         | 3               | उत्तरस्यां रहकुम्मं पूरितं मधुसर्विषा ।<br>श्रीरुद्रं स्थापयेसत्र मोल्यानेता वेहितम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १६         | •               | स्रस्ति देश: १४८ १४८ १४ निष्कतः सिनः ।<br>सर्वकः सर्वकर्ता च सर्वेशी निर्मली द्वयः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 39         | **              | स्वयं उसे निक्राणकर्ती निर्विकासः वसत्त्रसः ।<br>निर्मु खाः सर्विकासन्त्रकान व्यक्ता अभीवनीक्षमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

रौव मत २५६

# नीलमनपुरास् शिव चतुर्दशी

|            |              | 1714 284411                                                                         |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| श्राचा०    | रस्रो॰       |                                                                                     |
| R          | Aoc          | 2 34 11                                                                             |
| 51         | 455          |                                                                                     |
| 33         | प्रश्न       | 4 4 4                                                                               |
| 99         | <u>प्रपू</u> | 56 56 II                                                                            |
| 23         | ЗХК          | पुंश्रलीसहितैनेया ही सानै निशा तु सा ।<br>ब्रह्मचर्येण गीतेन स्वीद्यीर्य मेनोहरी: ॥ |
|            |              | इन्द्रं का प्रश्न                                                                   |
| * <b>*</b> | १०८७         | सर्वमेतत् त्वमेवैकः त्वतः किमपरं विभो।                                              |
|            |              | यन्नतोऽसि महामाग एतान् मे संशयो महान्॥                                              |
|            |              | त्रह्या का उत्तर                                                                    |
| 77         | १२४३         | मा मा शक वदेदेवमविज्ञातोऽसि पुत्रक ।                                                |
| "          | १३४४         | एप सर्वेश्वरः शक्र एषः कारणकारणम् ।                                                 |
|            |              | एप चाचिन्त्यमहिमा एप ब्रह्म सनातनम् ॥                                               |
| 27         | १२४५         | स एव सर्वकर्ता च सर्वज्ञञ्च महेश्वरः।                                               |
|            |              | यदिच्छया जगदिति वर्वति सचराचरम्।।                                                   |
|            |              | त्रहापुराया                                                                         |
|            |              | सोम श्रौर तारा                                                                      |
| 2          | 28           | उशना तस्य जम्राह कन्यींमिक्करसस्तथा ।                                               |
|            |              | रद्रश्च पाण्णी जम्राह गृहीत्वाजगवं धनुः॥                                            |
| 71         | २३           | तत्र तद् युद्धममवत् प्रख्यातं तारकामयम् ।                                           |
|            |              | देवानां दानवानां च लोकच्यकरं महत्॥                                                  |
| 2*         | २४           | तत्र शिष्टास्तु ये देवा स्ट्रिन्टाएचैव ये द्विजाः।                                  |
| _          |              | ब्रह्माणां शरणां जन्मुरादिदेवं सनातनम् ॥                                            |
| *          | २५           | त्वानियालींगनमं तं वै रहं च शंकरम्।                                                 |
|            |              | ददावाँरियमे तारां स्वयमेव पितामहः॥                                                  |
|            |              | 'रामेश्वर' तीर्थ                                                                    |
| ₹≒         | 4.6          | श्रास्ते तत्र महानेकतीने नदनदीपतेः।                                                 |
|            |              | रामेश्वर इति ख्यातः सर्वेकामकलप्रवः ॥                                               |
|            |              | **                                                                                  |

| ब्रह्मा० | रखो ॰ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २८       | ЯE    | ग्रहसृत्कतं सम्पर्गागिनेन्द्रतं सथा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |       | मान्तुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमा तथा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "        | ६२    | शाकरं योगमान्याय तती. मोचं बबन्ति ते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |       | पदम्बलि जैस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 38       | \$    | योऽसी सर्वगतो देशी-अपुराधिक लोलनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |       | The Control of the Co |
| 21       | ₹     | विद्रास्य विवुधान् सर्वान् 🚾 🖅 💛 🛪 ऋषीन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |       | कर उर्देव इन्हर का देशना अगाताना है हुन समामतान् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 79       | ₹     | जधान पूर्व दसस्य यजतो धरणीतसे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |       | यशं समृद्धं रत्नाद्यं नर्यसंसारसंस्तन ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33       | 8     | बस्य प्रमाणसंज्ञासकः भारताविभागिति गीतासः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |       | शान्ति न लेभिरे विधाः कैलार्स शरणं गताः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 73       | Ä     | स आस्ते सत्र वरदः गाउपाणि होप्रया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |       | विनर्क्यारिर्भगवान १५० किलागसः 🛊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **       | Ę     | महादेशी-कते देशे कृतिवासा वृष्णवः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |       | एकामके मुनिश्रेष्ठः सर्वेकामध्यो हरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77       | ? ?   | नापुरास्यां ता वे दक्षो घटम् अभिदिषन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |       | अवरोत् सन्दर्ति दश्चे न च कचिन् मदेश्वरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 55       | १६    | स्वतः श्रेष्ठा वरिष्ठाश्च पूच्या वासाः सुता मम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |       | सासा वे चीव मर्चारः ते में बहुमताः सति ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23       | 3.5   | तैश्चापि स्पर्यते सर्वे तं चैव तं प्रति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |       | तेन त्यां न युभूपामि प्रतिकृतों हि में भवः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97       | ₹ క   | यस्मात् त्वं मत्कृते कृत ऋषीत् प्राप्तान्त्रात् ऋषि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |       | तस्मात् सार्थे सुरेथेही न त्वा यद्यन्ति वे द्विजाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 33       | રૂપ   | कृत्वाहुति तव कृर ऋापः शृश्यति कर्मसु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |       | इहैव बत्स्वसे लोके दिवं हिल्वा बुगच्चयात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |       | शिवका वर्धन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$8      | १०१   | महेश्वरः वर्वनन्तिकवासी चराचरेष्ठः प्रथमीऽप्रकेष ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |       | विदेनपुरावीयस्यानवर्ता विभाति रामवर्गीनियती सः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |       | शिव का विञ्चन रूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| રૂપ      | ¥     | विष्ठतं सप्रसान्धाः इस्वी वादुक सव च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |       | विभग्नत्तिको भूत्वा कुम्बः देशालयिगलः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Ę     | उवाच विकृतक करा देवि सर्व अगाम्यस्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| श्रद्या ० | रतो॰     |                                                                    |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|           | इन्द्र व | हा सुडस्टरस्य श्र <b>ौर शिव का दार्शनिक स्वरू</b> प                |
| ३६        | ३३       | स बाहुनन्दिनस्टन्य तथैव समतिष्ठत ।                                 |
|           |          | स्तम्मितः शिशुरूपेण देवदेवेन शंभुना ॥                              |
| 79        | 38       | पुराचीः सामसंगीतैः पुरायक्षेत्रं कनामिः ।                          |
|           |          | अजस्त्वमजरो देवः स्तृष्टा विभुः परापरम् ॥                          |
| **        | 80       | प्रधानपुरुषो यस्त्वं बद्यध्येयं तदत्तरम् ।                         |
|           |          | अमृतं परमातमा च ईश्वरः कारगां महत् ॥                               |
| 39        | 88       | बद्धसुक् प्रकृतेः सष्टा सर्वकृत् प्रकृतेः परः।                     |
|           |          | इयं च प्रकृतिदेवी सदा ते स्टिक्यस्यम् ॥                            |
| 55        | ४२       | पत्नीरूपं समास्थायः हरान्द्रास्त्रास्तरः।                          |
|           |          | नमस्तुभ्यं महादेव देव्या वै सहिताय च ॥                             |
| 31        | 8.5      | देवाद्यास्तु इमा सृष्टा स्डास्क्यविकेशसम्बद्धाः॥                   |
| 99        | ጸቭ       | मृढाश्च देवता सर्वा नैनं बुध्यत शंकरम् ॥                           |
| 77        | 83       | ततस्ते स्त्रीमताः सर्वे तथैव त्रिदिवीकसः।                          |
|           |          | प्ररोमुर्मनसा शर्वः भावशुद्धे न चेतमा ॥                            |
|           |          | देवतात्र्यों द्वारा शिवस्तुति                                      |
| ₹'o       | २        | नमः पर्वतर्लिगायः पवनवेगाय विरूपाय जिताय च                         |
| ,         | 2        | नीलशिखरडायाम्बिकापतये · · · · शतरूपाय · · · ·                      |
| **        | উ        | कपालमालाय कपालसूत्रधारिकाःकपालहस्ताय दविडने गदिने                  |
| 17        | 5        | वैस्तिभ्यनाथाय पहुन्तेवरनायः । । । । । । । । । । । । । । । । । । । |
| 39        | 3        | man management in a summer or or or or                             |
| 99        | \$ 0     | कर्मा कर्मा प्राप्त १९९० व                                         |
| 55        | १२       | दैत्यानां योगनाशाय योगिनां गुरवे                                   |
| 77        | १३       | रमग्रानग्त्ये रमग्रानवरदायः                                        |
| 79        | 5.8      | युगस्यम् ४वे १११ जिन्ति १११ वर्गका विरोधा सुरवार्थसुरवाय           |
|           |          | षशुनांपतये · · · · ·                                               |
| 17        | १७       | सांख्याम्                                                          |
| 11        | 3.8      | प्रधानायाप्रमेयाय कार्याय कार्याय :                                |
| 13        | २०       | पुरामंत्रीयव्यवस्युक्तकाभिते : · · · ·                             |
|           |          | <b>डमा की</b> मत्ता द्वारा <b>शिव की निन्दा</b>                    |
| 80        | २६       | वरिद्रा श्रीडमैन्दं ि मर्जा कीडसि संगता ॥                          |
| 19        | २७       | वे दिख्या भवन्ति स्म तथैव च निराधयाः ।                             |
|           |          | <b>उमे</b> ं ्य शैटिन यथा तब पति: श <b>मे</b> ॥                    |

| প্ৰবাণ | रखो॰       | शिव का उत्तर                                                                                                                    |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$0    | <b>₹ ६</b> | एवमेव न संदेहः १०२१ स्मर एस्ट तब ।<br>कृतिवासा १०८२ एक १०८१ में २०२२ त ह ।                                                      |
| ছণ     | ३७         | स्त्रनिकेती हिरसमेषु पर्वतानां सुतासु च ।<br>विचरामि सनीनेमोर्च केले                                                            |
| 77     | şΞ         | मा कुधी देखि माधे त्वं तथ्यं मानाबदत् तव ॥                                                                                      |
|        |            | दक्षयज्ञक्षित्रंम                                                                                                               |
| 3.5    | 3 ?        | सन्ति मे बहवी स्द्राः शुलहत्ताः क्यर्दिनः ।<br>एकाःशुल्धान्यता नात्यं विद्यो महेरवरम् ॥                                         |
|        |            | द्यीचि का कथन                                                                                                                   |
| 73     | 32         | न्ते जोत्रां हो समेशो न निसंधितः।<br>यथाहं शंकराद् अध्य नान्यं पश्यामि देवतस्॥                                                  |
|        |            | शिव द्वारा सती के प्रश्न का समाधान                                                                                              |
| 97     | ξĘ         |                                                                                                                                 |
| 37     | 3.5        | यक्षेषु सम सर्वेषु न भाग उपकल्पितः ॥<br>पूर्वागतेन गन्तव्यं मार्गेण वस्यर्थिनि ।<br>न मे सुरा प्रयच्छन्ति भागं यक्षस्य धर्मतः ॥ |
|        |            | बीरमद्र को शिव का आदेश                                                                                                          |
| 27     | 3.E        | तमुबाच मर्ग्य गरह दसस्य स्वं महेरूबरः ।<br>नारायासु अतुं तस्य दसस्य मदनुस्या ॥                                                  |
|        |            | ब्रह्मा द्वारा शिव की तुष्टि                                                                                                    |
| 99     | ΕĂ         | भवतेऽपि सुरा सर्वे भागं दास्यन्ति वै प्रभी ।<br>क्रियतां प्रतिसंहारः सर्वदेवेश्वर स्वया ॥                                       |
|        |            | दक्ष द्वारा शिवस्तुति                                                                                                           |
| X0     | ¥          |                                                                                                                                 |
| 55     | 5          |                                                                                                                                 |
| 75     | ę=         | ऋषि-यमध् विष्णुं च ब्रह्माणं सङ्ग्यनिम् ॥<br>विवताय यावमानाथ कुल्लाय कुटिसाय च ॥                                                |

| ग्रध्या० | रस्रो॰    |                                                                                            |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥0       | २०        | नमो नर्तनशीलाय सुखदादिष्टबाररो ॥                                                           |
| 19       | २२        | नमो कपालहस्ताय सितभरमप्रियाय च ।                                                           |
| 94       | 3 €       | सांख्याय नांकपहुरुवाद योगाधिपतये नमः॥                                                      |
| 17       | 80        | नमोऽक्दानवर्षे हि तथान्नप्रसये नमः॥                                                        |
| *1       | ६३        | मृत्युरचैयाजयोऽन्टरच <b>्चमा माया करोत्करः ॥</b>                                           |
| 71       | ६६        | न्नराचरः प्रियो धृतों गर्योर्गस्यो गर्गाधिपः॥                                              |
| 99       | ६७        | शिल्पीशः शिल्पिनः श्रेष्ठः नर्पशालप्रवर्तकः॥                                               |
| 55       | 95        | व्याधीनाम् श्रकरोत्करः                                                                     |
| 72       | 23        | ऋथवा मायया देव मोहिता सूद्मया तव।                                                          |
|          |           | तभ्मातु कारणाहापि स्वं मया न निमंत्रितः॥                                                   |
| **       | १२६       | न यद्या न पिशाचा वा न नागा न विनायकाः॥                                                     |
|          |           | कुर्युविंध्नं गृहे तस्य यत्र संस्त्यते भवः॥                                                |
|          |           | एकाम्रक तीर्थ                                                                              |
|          |           |                                                                                            |
| ४३       | ११        | लिंगकोटिसमायुक्तं अन्यस्तिमं शुमम् ।                                                       |
|          |           | एकाम्रकेति विख्यातं तीर्थाध्यकसमन्वितम् ॥                                                  |
| "        | 40        | स्रास्ते तत्र स्वयं देवः कृत्तिवासा वृषध्वजः ॥                                             |
| 77       | ७६        | तिसम् चेत्रवरे लिंगं भारतरेश्यरहेश्यरहेश्यम् ॥                                             |
|          |           | श्रवन्ती में महाकाल                                                                        |
|          | દ્દપ      | and man believelender.                                                                     |
| 53       | ۹×<br>\$٤ | तत्रास्ते भगवान् देवरिष्ठयुर्गापित्रह्योचनः॥<br>सदावाहेति विरुवातः सर्वेद्यसम्बद्धाः शिवः॥ |
| 77       |           | संपूर्व विधिवद् मक्त्या महाकालं सक्कृत्छिनम्।                                              |
| 77       | 30        | छरूको वाववर् नक्षा महाकाल छङ्गाच्छ्यम् ।<br>छर्वनेवस्यस्य फलं प्राप्तोति मानवः॥            |
|          |           | अन्तरका एका व सरामात स्थापन ॥                                                              |
|          |           | मदनदहन                                                                                     |
| ७१       | 3\$       | शंभुं दृष्ट्वा सुरगगा यावत् पश्यन्ति मन्मथम् ।                                             |
|          |           | तावच्च भस्मसाद्भृतं कामं दृष्ट्वा भयातुराः।                                                |
|          |           | वुष्टुबुस्त्रिदरोशानं हतं तित्युदाः सुराः ॥                                                |
| **       | ¥ο        |                                                                                            |
| 75       | 88        |                                                                                            |
|          |           | ऋरन्थतीं वसिष्टं च मां तु चक्रधरं तथा।।                                                    |
| 79       | ४२        | नेप्रशासासुरामा विवाहाय परस्परम् ॥                                                         |
|          |           |                                                                                            |

#### रखो॰ श्रधा ० कपिल द्वारा मगीरथ को शिवार्चना का आदेश ५४ कैलामं तं नरकेष्ठ गत्वा स्टुहि महैश्वरम् । 33 तमः कुरु वयायक्ति सन्दर्भतिन्तरस्यास्त्रर्थः ॥ शिव की अध्यमृतिं का उल्लेख २१ अध्यक्ष महल विभिन्न, દુ છ त्वदास्या वर्तन एवं सर्वमः शिव को महिसा १६ महेकप्रकेशियानेर्नेयन्य, कुत्रावि व दुन्धीनमानलेगः । 200 स रिप्यू वर्ग हेरिया विकास में श्री शिवाय सबस् प्रसद्धः । चक्रनीयं २ यत्र विष्णुः स्वयं देण्ड्-प्रार्थं शंकरं अनुमा 309 पूजयामास तत्तीर्थं २०-२५० १११० ॥ एकेश्वर शिव १०० सर्वासि कर्नासि विहास धीरा --280 - পুনীলের **নিটিননিন্দ্র**ন্ত यं यान्ति सुक्ती शरणं प्रयत्नात् समादिदेवं प्रणमामि शंभुम् ॥ Andrew Control न विश्वतात्रेन समीर्धान्त करिचत् 288 देवो मनोवां छितमं प्रवाता । निर्चल चंतर् किल्किक तं पूजवामास वधे पुरासाम् ॥ १० यो मानुकलंगगतोऽय मात्रा 288 निवार्यमाखोर्जप यलास्य चन्द्रम् संगोपयामास वितुष्टामु, मसाधिनायस्य विनोट एप ॥ १३ यो विष्णपाशं च करेण विश्वत् ।

स्कन्ये कुठारं च तथा परेशा !!

भात्वियं लाख्ययं तमीहे ॥

१६ स्वानंक्यसामध्येष्ट्रमा निवर्षे,

22

| शब्दा० | रखो॰ |                                                               |
|--------|------|---------------------------------------------------------------|
|        |      | इन्द्र द्वारा शिवस्तुति                                       |
| १२६    | ξ¤   | स्वमायया यो ह्याखलं चराचरं,                                   |
|        |      | सुजत्यवस्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन्।                               |
| 21     | ६६   | न यस्य तत्त्वं सन्दर्भक्षेत्रपि,                              |
|        |      | जानन्ति वेदासस्यस्यविद्याः ॥                                  |
| 99     | ७१   | पापं दरिद्रं त्वथ लोगक्षण्या,                                 |
|        |      | मोहो विपच्चेति हतोऽण्यनस्तरः ।                                |
|        |      | श्रवेदय शर्वे चिकतः सुरेशो,                                   |
|        |      | देबीमवोचन्जगदस्तमेति ॥                                        |
| **     | ७२   | त्वं पाहि लोकेश्वरि लोकमातर् —                                |
|        |      | उमे शरएये सुभगे सुभद्रे ॥                                     |
| 71     | ۳۶   | एके वके विमुद्धन्ति लीयन्ते तत्र चापरे।                       |
|        |      | शिवशक्त्योस्तदद्वैतं सुन्दरं नौमि वियहम् ॥                    |
|        |      | <b>ब्रह्मा,</b> विष्णु स्रोर शिव का स्रद्वेत                  |
| १३०    | १०   | ब्रह्मा विष्णुः शिवश्चे ति देवानां तु परस्परम् ।              |
|        |      | त्रयासामिप देवानां वेद्यमेकं परं हि तत् ॥                     |
| 31     | १७   | यद्यप्येषां न भेदोऽस्ति देवानां तु परस्परम् ।                 |
|        |      | नथापि सर्वसिद्धिः स्यात् शिवादेव सुखात्मनः ॥                  |
| >>     | १८   | प्रपंचस्य निमित्तं यत् तज्ज्योतिश्च घरं शिवः ॥                |
|        |      | तमेव साधय हरं भक्त्या परमया मुने ॥                            |
| 93     | २३   | काष्ट्रेषु विहः कुसुमेषु गन्धो, बीजेषु वृद्धादि दृषत्सु हेम । |
|        |      | भूतेषु सर्वेषु तथास्ति यो वै, तं सोमनाथं शरगां वजामि ।        |
| 77     | २६   | येन त्रयी धर्ममवेद्य पूर्व ब्रह्मादयस्तत्र समीहिताश्च ।       |
|        |      | एवं द्विषा येन कृतं शरीरं सोमेश्वरं तं शरणं व्रजामि॥          |
|        |      | शिवस्तुति                                                     |
| ११५    | 3    | नमस्त्रैलोक्यनाथाय वज्यज्ञविमेदिने ।                          |
|        |      | श्रादिकर्त्रे नमस्तुभ्यं नमस्त्रैलोक्यन विरो ॥                |
| 55     | 3    | सर्वदा सर्वेरुपाय कालस्याय ते नमः।                            |
|        |      | षाहि शंकर सर्वेश पाहि सोमेश सर्वग ॥                           |
|        |      | <b>श्चात्मतीर्थ</b>                                           |
| ११६    | ?    | आत्मतीर्थमित रुदानं भृतिभृतियदं नृषाम् ।                      |
|        |      | तस्य प्रभावं वद्यामि यत्र हानेश्वरः शिवः॥                     |

| प्रध्या०     | स्त्रो०            | राम द्वारा शिवस्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>શ્</b> રફ | १६५                | नमामि शंशुं पुरायं पुरायं, नमामि र्योग्यापना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                    | नमामि रहं प्रसुमद्धरं तं नमामि शर्व शिरसा नमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 59           | 200                | नमामि देशकर ने स्त्रं सं, नमामि ्रिका और सम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77           | २०२                | वशे श्वर्य संप्रति हरूपकरूपं तथागति लोकसदः शिको यः 🔢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 55           | 484                | क्षणका मार्गिका दुः द्वार विष्णुकाषुक्री हिंदी ताव वादक्री हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                    | नमामि हेरीन्य एका मधील जिल्लीकर्ष में मेरक्ष्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                    | वेद भी शिवाधीन हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १२२          | <b>ই</b> ও         | चार्नेहर वर्ण महत्र <b>देखरस्य बसानुसाः।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | •                  | क्रमेप्टरकारासे निराधारी निरंजनः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ণ শ          | Ę                  | नाउँगाव वैक्सर स <b>े नियान</b> सर्वैसीत को ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ·            |                    | स तु कर्सा महादेवः सँहतां स महेश्वरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19           | ₹£                 | न त्यां जानन्ति निगमा न देवा मुनयो न च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                    | न ब्रह्मा नापि बैकुफ्डो योऽसि सोऽसि नमोस्तुते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                    | म्बर्ग्य सम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १२८          | *3                 | ततः कतिपये काले तारकाद् भयमागते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                    | <b>अनुस्पन्ते कास्तिकेये</b> निर्माणकारिको स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.9          | Species<br>Species | महेश्वरे भवान्यां च वस्ता देवाः समागताः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 99           | 88                 | विश्वस्य जगतो धाता ि ुँ ि 📉 ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                    | ब्रादिकर्त्ताः स्वयंभूरच नव्रमामि जगत्पतिम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                    | स्निग की उत्पत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १३५          | ę                  | ब्रह्मविष्यवोर्च संवादे महत्त्वे च परस्परम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |                    | तयोर्मेध्ये महादेशो उरोतिर्नेतिरन्त् किस ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 72           | 33,                | तत्रैव वागुवाचेदं देवी पुत्र तयोः शुभा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33           | 8                  | देवीबाक् ताबुमी प्राह यसवस्यानां तु पर्वति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |                    | स तु स्पेष्ठो भवेत् गमानमा गाउँ कर्तु महेय 🛭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |                    | राम द्वारा शिवलिंग की पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १५७          | 28                 | स्वं तु ंसा ामिन्द्रं ते स्वं स्वं प्रतिप्राप्ति निवासकर्ष हु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20           | 58                 | े बहुतानाः विवर्तिक से निजय <b>इत्यं न समाप्रति</b> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***<br>**    | २५                 | AND A CONTRACT OF THE PROPERTY |
| 23           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ,   | ब्रह्मा०      | रबो॰     |                                                                                            |
|-----|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |          | शिव के मूर्त छौर श्रमूर्त रूप                                                              |
|     | १६२           | १७       | नैव कश्चित् तं वेत्ति यः सर्वे वेत्ति सर्वदा।                                              |
|     |               |          | त्रमूर्ते मूर्तमप्येतद् वेत्ति कर्त्ता जगन्मयः ॥                                           |
|     | "             | २८       | स एव रुद्ररूपी स्याद् रुद्रो मन्युः शिवोऽभवत् ।                                            |
|     |               |          | स्थावर जंगमं चैव सर्वे व्याप्त हि मन्युना ॥                                                |
|     |               |          | उषा-श्रमिरुद्ध की कथा                                                                      |
|     | २०६           | १३       | ययौ वारापुरभ्याशं नीत्वा तान् संचयं हरिः।                                                  |
|     | "             | 88       | नतन्त्रियदिन्दिरा ज्वरो माहेश्वरो महान्।                                                   |
|     |               |          | वासरद्धार्थमत्यर्थे युयुधे शाङ्किधन्वना ॥                                                  |
|     | 77            | १६       | ततः संयुध्यमानस्तु सह देवेन शार्ङ्गिणा।                                                    |
|     |               |          | वैष्णवेन ज्वरेणाशु कृष्णदेहान्निराकृतः॥                                                    |
|     | **            | २१       | ततः समस्तसैन्येन दैतेयानां बलेः सुताः।                                                     |
|     |               |          | युर्षे शंकरश्चैव कार्तिकेयश्च सौरिखा ॥                                                     |
|     | 35            | २२       | हरिशंकरयोर्यु इसरीवानीत् सुदारुणम् ।                                                       |
|     |               | २४       | बुबुधः सकला लोकाः शस्त्रास्त्रैर्वहुधार्दिताः ॥                                            |
|     | 77            | 7, 0     | जुम्मेगास्त्रेग् गोविन्दो जुम्भयामास शंकरम् ।<br>ततः प्ररोहर्देन्दाक्ष प्रमथाश्च समन्ततः ॥ |
|     |               | 271111TT | •                                                                                          |
|     |               |          | पुर की श्रोर से शिव द्वारा कृष्णा से अनुनय                                                 |
|     | 22            | ४१       | कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरुषोत्तमम्।                                               |
| =   | ) <b>a</b> \$ | U.S.     | परेषां परमात्मानम् अनादिनिधनं परम् ॥                                                       |
| •   | ् <b>०</b> इ  | ४२       | देविर्वश्चनतुः येषु शरीखहणात्मिका ।<br>लीलेयं तव चेष्टा हि दैत्यानां वधलज्ञ्जा ॥           |
|     |               |          |                                                                                            |
|     |               |          | कृष्या का उत्तर                                                                            |
|     | 59            |          | युष्मदत्तवरी वाणो जीवतादेष शंकर।                                                           |
|     | 23            | ४७       | ल्वया यदमयं दत्तं तद्दत्तममयं मया।।                                                        |
|     |               |          | मत्तोऽविभिन्नमात्मानं द्रष्टुमईसि शंकर ॥                                                   |
|     |               |          | ब्रह्मवैवर्त्त पुराण्                                                                      |
| नाग | ग्रध्या०      | रखो॰     | क्रुष्या का उत्कर्ष                                                                        |
| ?   | ?             | ?        | रारोणप्रये रामुरेरप्रेप्तः सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्राः।                                 |
|     |               |          | सर्विति विक्षित्र विकाश नमन्ति देव्यः प्रस्तमामि तं विसुम्॥                                |
| 37  | 77            | R        | वन्दे कृष्णं गुलातीतं परं ब्रह्माच्युतं यतः ।                                              |
|     |               |          | खारिकेन्द्रः प्रकृतिकर विषार्गाराज्यः ॥                                                    |
|     |               |          |                                                                                            |

| भाग | <b>ছালা</b> ৽ | स्त्रो॰     |                                                        |
|-----|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|     |               |             | कुरमा के वामांग से शिव का प्रादुर्माव                  |
| Ŗ   | ą             | <b>?</b> == | आविर्वस्य तत्पश्चार् आत्मनी ार्गाने ।                  |
|     |               |             | शुद्धन्य रिवर्नेकारः । पंचयक्षे विश्वसः ॥              |
| 79  | 39            | 20          | सर्वनिक्देर्यसः सिद्धाः येथीन्द्रास्यं सुरोस् सः ॥     |
| 99  | 27            | **          | वैष्णुवानां च प्रवरः प्रश्वलन् इक्षतेलमा ॥             |
| **  | ,,            | 2,3         | भीतृष्यापुरसः स्थित्वा तृष्टाव तं <b>पुरा</b> ञ्जलिः ॥ |
|     |               |             | शिव द्वारा देवी की निन्दा                              |
| ₹   | Ę             | 8           | ततः गंधनगण सर्वेदो योगिनां गुरुम् ।                    |
|     |               |             | डवाच बिल्लिकेवं पक्षीयाः विकासिन्।।                    |
| 99  | 19            | Ę           | श्रभुनाहं न यहामि प्रहृति प्राहृती यथा।                |
|     |               |             | सम्बद्धः २० ीतः १० ीतः । अभयमार्गापनिभौतिनीम् 🛔 🔻      |
| 99  | 79            | **          | सरप्रकासम्बद्धसम्बद्धाः गीत्रः १००० विदेशास्तुः ।      |
|     |               |             | र्नीत्यालंका वे <b>च सकामां कामवर्षिनीस</b> ॥          |
| 57  | 99            | =           | महरूपमञ्जूक्ताल 🗃 अन्तर्भी करणि कृष्टम् 🖡              |
|     |               |             | भवकारको <b>घोरे हड</b> ी निराजनीया स                   |
| **  | <b>5</b> 5    | 3           | <b>गरनद</b> विद्वादितन्ति सङ्ग्रीकर देव राजिति ।       |
|     |               |             | सम्बद् विसीमकार्थं स्व िक्तिकारिकारिकीम् ॥             |
| 99  | 53            | \$ 0        | नेप्छामि यहिषाँ नाथ वरं देहि मडीनितन ॥                 |
|     |               |             | विष्णुका स्थन                                          |
| 99  | 99            | २६          | मत्मेवां हुरु सर्वेदा सर्वसर्वित्रहाँ पर ॥             |
| 99  | ₹ <b>5</b>    | 35          | अद्ययसृति कानेन नेजना वयसा शिव।                        |
| 37  | 37            | 3,2         | त्वत् परी नास्ति मे प्रेयांस्त्वं स्वीपारमनः परः ।     |
|     |               |             | यं त्यां निन्दन्ति पाविष्ठा शानहीना विचेतनाः ॥         |
| 57  | 99            | <b>३</b> २  | परपन्ते कालसूत्रेण पायस्त्र-प्रविताकरी ॥               |
| 77  | 17            | ¥Ę.         | इत्या सिमं सङ्ख् कृत्य कोल करणाकृतं विविध              |
| 52  | 77            | 80          | शानवान् मुक्तियान् साधुः शिव्हिंतानंतात् भवेत् ।       |
|     |               |             | क्रिजन्तिक रोहर राष्ट्रमानी के नी प्रेरोज सन् 👭        |
|     |               |             | विष्णु का दुर्गा के प्रति कथन                          |
| 77  | 33            | 44          | म्रधुना तिष्ठ बसो त्वं गोलोके मम् सन्त्रियौ ।          |
|     |               |             | काले भजिष्यसि थिवं शिवरं च शिवायनम् ॥                  |
| 30  | 59            | 8,0         | काती सर्वेष्ठ विश्वेष्ठ नगरहा महानिहें।                |
|     |               |             | मविता प्रतिवर्षे च शारदीया सुरेखरी ॥                   |

२६६ शैव मत

| भाग | श्रध्या | ॰ रज       | 10                                                                           |
|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ₹   | Ę       | ६१         | म्रामेषु नगरेष्वेच पूजिता मामदेवता।                                          |
|     |         |            | भवती भवितेत्येवं नाममेदेन चारुणा ॥                                           |
| 33  | 79      | ६२         | मदात्रया शिवकृतैरतंत्रैर्नानाविधैरपि ।                                       |
|     |         |            | पूजाविधि विधास्यामि कवचं स्तोत्रसंयुतम् ॥                                    |
| 27  | "       | ६४         | ये त्वां मातर्भजिष्यन्ति पुरुयच्चेत्रे च भारते।                              |
|     |         |            | तेषां यराश्च कीर्तिश्च धर्मैश्वर्यं च वर्धते ॥                               |
|     |         |            | शिव द्वारा विष्णु का उत्कर्ष                                                 |
| 93  | १२      | २२         | यस्य मक्तिईरौ वत्स सुदृदा सर्वमंगला ।                                        |
|     |         |            | स समर्थः सर्वविश्वं पातुः कर्तुं च लीलया ॥                                   |
|     |         |            | शिवलोक                                                                       |
| 73  | २५      | 5          | 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                      |
| 37  | 73      | १०         |                                                                              |
|     |         |            | कृष्णेति नामेव मुदा जपन्तम् ॥                                                |
| 77  | "       | १२         | •••••••••भक्तजनैकबन्धुम् ।                                                   |
|     |         |            | कृष्ण्यक भगीरथ                                                               |
| ?   | १०      | १प्र       | बैष्णवो विष्णुमक्तश्च गुणवान् ऋजरामरः ॥                                      |
| 27  | 27      | १६         | तपः कृत्वा लच्चवर्षे गङ्गानयनकारणात्।                                        |
|     |         |            | ददर्श कृष्णं हृष्टास्यं सूर्वकोटिसमयसम्॥                                     |
|     |         |            | देवासुरपुज्य शिव                                                             |
| 77  | १८      | 98         | त्रशयोविरोधे च गमनं निष्फलं तव ।                                             |
|     |         |            | नमसम्बन्धिनोर्बन्ध्वोरीश्वरस्य महात्मनः॥                                     |
| 77  | ६१      | थड़        | उमयेषां गुरुः शंसुर्मान्यो वन्बश्च सर्वतः ।                                  |
|     |         |            | धर्मश्च साची सर्वेषां त्वसेव च पितामहः ॥                                     |
|     |         |            | विष्णु का स्टक्षं                                                            |
| 33  | 77      | ध्रह       | ततो न दक्तवाञ्छंसूर्न च पाशुपतं विषे ।                                       |
|     |         |            | न च काली न शेषश्च न च स्द्रादयः सुराः ॥                                      |
| 33  | 33      | <b>4</b> C | षोडशांशो भगवतः स चैव हि महान् विराट् ।                                       |
|     |         |            | देवी का उत्कर्ष                                                              |
| "   | ₹X      | 3          | हर्यादेपसुक्तित्राचीनां <b>पूर्णा</b> ब <b>न्धां</b> सन् <del>गतनीम्</del> । |
|     |         |            | नागवर्ती विभागायां वैभावी विभागनित्राम् ॥                                    |

| भाग | श्रक्षा० | रजो०   |                                                        |
|-----|----------|--------|--------------------------------------------------------|
| २   | \$¥      | १०     | सर्वस्वरूपां सर्वेषां सर्वोधारां पराज्यसम्             |
|     |          |        | सर्व विद्याः सर्वस्रोधः सर्वयोगि अवस् विराणिशः 📳       |
| "   | 79       | 88     | हुगा मन्तुता देशी सत्यकुरिन्सिकीय ।                    |
|     |          |        | िसी-स्मित्रणं <b>सार्था वितुषां च</b> िसी-सास्त्र ॥    |
| 99  | 77       | XX     | इत्या च ैराव्यीहर्ण विष्णुलोकं वजेत् सुधीः ।           |
|     |          |        | माहेरवरी च संपूच्य शिवलोक च गण्डति ॥                   |
| 99  | 55       | RC     | माहेरवरी राजसी च ्रिक्ट स्मिन्स ।                      |
|     |          |        | मान्यक्षेत्र करणा अस्ति से <b>वधा ॥</b>                |
| 9.7 | 77       | 3£     | विकास्तरिष्ठविद्धं प्राप्तिः ताकस्याः पुत्रयः सयोः 🛔 🦠 |
|     |          |        | देवी को विस्तरास                                       |
| 55  | 77       | ६२     | वितिदानियभानं च श्रृषतां सुनिसत्तमः।                   |
|     | •        |        | मायाति महिषं छागं हरान्ये राज्यि सुमम् ॥               |
| 59  | "        | £4     | मार्च सुरक्षाविस्तिरस्तिरिति सारद ।                    |
| 91  | 37       | દ્દ    | युवकं व्याधिहीनं च सम्बन्धं सुप्रसाधितनः ।             |
|     |          |        | विद्युद्धनविद्यार्थः सुरुगै पृथ्वीर 🔻 🛚                |
| 55  | 79       | 800    | राज्यां संस्था च भूवता मुनिसत्तम ।                     |
|     |          |        | बद्दास्यवश्वेत्रीनः मण्यारियोज्यते ॥                   |
| 99  | Ęĸ       | 8 0    | बाँगार्थेन विकेश हुए हिंग्सिया ।                       |
|     |          |        | हिंसाजन्यं न पापं च समते वरुकमेखि ॥                    |
| 27  | 73       | २३     | इस्केन्द्र्ये स्टब्स्य भारता ।                         |
|     |          |        | सगुका निगुंका चापि तरा स्वेच्छामयी सदा ॥               |
| 33  | ור       | २४     | नित्यानित्या सर्वेरूपा सर्वेद्याराज्यास्य ।            |
|     |          |        | बीजरूपा च सर्वेषां रहारहरिरीरपरी ॥                     |
|     |          |        | स्कन्द्रजनम् की कथा                                    |
| ₹   | 8        | ΥŞ     | हर्षा सुरात भवासीक्ष पुनः स्तीतुं समुबसान्।            |
| •   |          |        | विज्ञी सुवर्गभीय <b>बरहतमां</b> च वर्गमीस ॥            |
| 77  | 99       | 83     | उत्तिष्ठतो महेरास्य त्रासस्त्रजायुरम्य 🖥 ।             |
| ,,  |          |        | भूमी प्रयात तडीर्य ततः स्कन्दी वसूव ह ॥                |
|     |          | विष    | णु का शिव-रार्वेती को सत्तान देने का <b>वचन</b>        |
|     | Ę        | £₹     | स्वयं गीलोकनाधन्यं पुरुषकरवं वसावतः।                   |
| 77  | *        | - 6 mm | पार्वनीयमें जानभ तर पुत्रो सविष्यति ॥                  |
|     |          |        | **                                                     |

| भा | ग भध्या    | ॰ रबो  | •                                             |
|----|------------|--------|-----------------------------------------------|
| ą  | ξ          | ६३     |                                               |
|    |            |        | जगतां हेतुनाऽनेन विद्यतिहासियो विसुः॥         |
| 33 | 39         | દ્ય    | शनिदृष्ट्या शिरच्छेदाद् गजवक्त्रेण योजितः।    |
|    |            |        | गजाननः शिशुस्तेन सर्वेषां सर्वसिद्धिदः ॥      |
| 99 | 29         | ६६     | दन्तभंगः परशुना परशुरामस्य वै यतः।            |
|    |            |        | हेतुना तेन विख्यातश्ची कवन्तानिधः शिशुः॥      |
| >> | 77         | ٤٢     | पूजासु नव देवानामझे संपूच्य तं जनः।           |
|    |            |        | प्राप्तकन्यानोति निर्विध्नेन वृथाऽन्यथा ॥     |
| 27 | 77         | 200    | गरोशपूजने विघ्नं निर्मूलं जगतां भवेत्।।       |
|    |            |        | गगोश को शिव की उपाधियाँ                       |
| 20 | १३         | ጽዩ     | ईशत्वां स्तौतु                                |
| 22 | 77         | 85     | सिद्धानां योगिनां गुरुः                       |
| 22 | 33         | 38     | स्वयं प्रकृतिरूपञ्च प्राकृतं प्रकृतेः परम्    |
|    |            |        | देवी का उत्कर्ष                               |
| 22 | <b>३</b> ६ | २६     | नमः शंकरकान्तायै सारायै ते नमोनमः।            |
| 27 | "          | ₹ १    | प्रसीद जगतां मातः सृद्धिसंहारकारिश्च ॥        |
|    |            |        |                                               |
|    |            |        | ब्रह्माग्ड पुरागा                             |
|    |            |        | शिव के गर्यां की उत्पत्ति                     |
| २  | 3          | २३     | श्रिमानात्मकं रहें निर्ममें नीललोहितम् ।      |
| 77 | 79         | ξ¤     | मनाः सुनेति व्यादिहो बहुना ही कले दिलः ।      |
|    |            |        | सोडिमध्याय मती भार्या निर्ममे जात्मसंस्वान ॥  |
| 22 | 23         | 30     | दुल्यानया सर्वान् रूपतेजोबलक्षतेः ।           |
|    |            |        | पिगलान् सनिपङ्गांध कपदी नीललोहिनान ॥          |
| 77 | >>         | ७१     | विशिखान् हीनकेशांश्च दृष्टिघांस्तां क्यानितः। |
|    |            | 1      | महारूपान् विरूपांध विश्वरूपांध रूपियाः ।।     |
| 23 | 33         | 19 % S | अतिमेद्रीयकार्याश्च विकित्वा डोड्सन्त्वात     |
| 33 | 55         | ६२ १   | खिमव महादेवः सर्वदेवनमस्कृतः ।                |
|    |            | 3      | स्टानत्यमं संबद्धा सर्गाद् उपस्तम ह ॥         |
|    |            |        | द्रमयहविश्वंस सी कथा                          |
| 23 | १३         | ४४ व   | ामां लेडा गरी नाम पत्नी या ज्यम्बकस्य वै।     |

| भाग  | ग्रस्या ० | रस्रो॰        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २    | १३        | 88            | स्युक्तराभावां सां वे वस्तो स्वस्निक्तिस्                                                                                                                                                                                       |
|      |           |               | श्रकरोत् समर्ति । इसे न अवित्रकोतनः ॥                                                                                                                                                                                           |
|      |           |               | स्तर्रः सम्प्रतः की कथा                                                                                                                                                                                                         |
| 97   | २४        | 80            | विषं अत्राप्त अपूर्ण कालकृटमिनि स्पृतम् ।                                                                                                                                                                                       |
|      |           |               | वेन केंग्राहर के न व्यवजन देवता ॥                                                                                                                                                                                               |
| 77   | 99        | ६१            | तस्य विश्वपुरहं वापि सर्वे वा सुरपुंगवाः ।<br>न शक्क् बन्ति वै सोद्वं वेगमन्यत्र शक्करात् ॥                                                                                                                                     |
|      |           |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |           |               | विष्णु द्वार किया का उनकर्ष                                                                                                                                                                                                     |
| 33   | २६        | £             | येनाई ब्रह्मणा सार्वे सहा स्रोकास मार्थमा ॥                                                                                                                                                                                     |
| 40   |           |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |           |               | ऋृति विस्थ <b>े को कथा</b>                                                                                                                                                                                                      |
| 77   | २७        | 80            | ततस्तेषां प्रसादार्थं वेष्णाक्रमसम्बद्धः ।<br>अवस्थान् रविकालो समो विकृतनाक्षाः ॥                                                                                                                                               |
|      |           | <b>१</b> १    | क्षाकर र तुर्वे विकास करिया है। जा कि अपने कि<br>जिल्लामा करिया कि अपने |
| 79   | 77        | 11            | चुन्द्रकार्यान्यः अस्तिमात्रसी <b>सम्</b>                                                                                                                                                                                       |
| 33   | 53        | १२            | सिर्म सबुधन् तस्य राजीरिकन्द्रियम् ।                                                                                                                                                                                            |
|      |           |               | अवस्थाता विश्वविद्यास्य स्थापना ।                                                                                                                                                                                               |
| 77   | **        | ₹ ₹           | क्रीचत् स इसते रोड                                                                                                                                                                                                              |
|      |           | <b>5</b> .1.4 | ्िः े श्रु गारी कवित् रौति सुदुर्मुदुः ॥<br>स्टब्स्तं रुठधुन्तुन्तुं पल्यन्तेषां विमोहिनाः ।                                                                                                                                    |
| 99   | 99        | 58            | श्राभमेऽभ्यासतोऽभीदकं याचते च पुनः पुनः ॥                                                                                                                                                                                       |
| 11   | ,,        | રમ            | भागं कृता तथारूपा 💸 भिराप्ति ।                                                                                                                                                                                                  |
| 33   | **        |               | बृष्यादं प्रगर्जन् वे सरनादं ननाद च ॥                                                                                                                                                                                           |
| 39   | 77        | १६            | सथा विज्ञासको गमान् गर्देहिनः।                                                                                                                                                                                                  |
|      |           |               | ततस्ते मुनयः कुद्धाः कोषेन लडुिटाः ॥<br>मोहिता मायया सर्वे श्रवितुः तमुरन्थिताः।                                                                                                                                                |
| 39   | 55        | १७            | सरबद् गापसे वश्मात् लग्न्हरमात मविष्यति ॥                                                                                                                                                                                       |
|      |           | 38            | हेपुः शारीस्तु विविधैन्तं देव सुवनेश्वरम् ।                                                                                                                                                                                     |
| 53   | 55<br>55  | 35            | वतीना वा तथा धर्मी नार्ष दशः कथंचन ।                                                                                                                                                                                            |
| 57   | ***       |               | स्मनबस्तु महान् एप बेनावं मोहिनो डिजः ॥                                                                                                                                                                                         |
| 9.71 | ***       | \$ 0          | निम प्राप्त के मार्च के कार्य कर है।                                                                                                                                                                                            |
|      |           |               | वदस्य वाचा मधुरं वस्त्रमेकं समाध्य ॥                                                                                                                                                                                            |

| भाग | <b>श</b> ब्या ० | रखो॰       | •                                                |
|-----|-----------------|------------|--------------------------------------------------|
| २   | २७              | ₹ १        | त्याजिते च त्यया लिंगे ततः पूजामबाप्स्यति ॥      |
|     |                 |            | शिव का उत्तर                                     |
| 33  | 73              | ३३         | ब्रद्धातिदेवतैः सर्वेः क्रिमुद्धान्यैन्तपोधनैः । |
| 77  | 77              | • •        | षातवेयमहं चैतिव्विंगं मो डिज्यत्तमाः ॥           |
|     |                 |            | ग्रागे की कथा                                    |
| 77  | 55              | ٩¥         | श्राभमे तिष्ठ वा मच्छ शास्त्रमित्येव तेऽनुबन्।   |
| "   | 33              | •          | एवमुक्ती महादेवः प्रहार्डेन्द्रियचेडितः ॥        |
| 22  | 77              | રૂપ        | सर्वेषां पश्यतामेव तरैयान्तर्दशे प्रसः॥          |
| 25  | 22              | 8\$        | स्नुषाणां च दुहितृ्षां पुत्रीयां च विशेषतः ॥     |
| 75  | 99              | XX         | वर्तमानन्ततः <b>षाश्वे</b> विषरीतामिलापतः ।      |
|     |                 |            | उन्मत्त इति विज्ञाय सोऽस्मामिरवमानितः॥           |
| 77  | 57              | <b>४</b> ५ | न्नाहुएन्टाडितबापि लिंगं चाप्यस्य चोढृतम् ।      |
|     |                 |            | तस्य होध्यसादार्थं वयं ते शरणं गताः॥             |
| 53  | 57              | પૂપ્       | हच्टं वे यादशं तस्य लिगमानीत्महात्मनः।           |
|     |                 |            | ताहक् प्रतिकृतिं कृत्वा शूलपाणि प्रपचत ॥         |
| 53  | 23              | ६२         | ये हि में भस्मनिस्ता भस्मना दस्धकिल्विषाः।       |
|     |                 |            | वधोक्तकारिको दान्ता विश्रा ध्यान-परायणाः ॥       |
| 33  | 73              | €,3        | न तान् परिवदेद् विद्वान् न च तान् ऋतिलंघयेत्॥    |
| 39  | 57              | १०७        | असङ्खा बेना <b>दर्श</b> ज्यात्थायरकंगमम् ॥       |
| 97  | "               | १०८        | भरमसाध्यं हि तत् सर्वे दित्रमिवसुत्तमम् ॥        |
| 77  | 33              | ११५        | भत्मन्तारविगुढात्मा जितकोषी जितेन्द्रयः।         |
|     |                 |            | मत्समीपसुपारस्य न भूग्रे विनिवर्तने ॥            |
| 23  | 39              | ११८        | नम्ना एव हि जायन्ते देवता मुनयस्तथा ।            |
|     |                 |            | वे चान्ये मान्वा लोके सर्वे जायन्त्यवाससः ॥      |
| 77  | >>              | ११६        | इन्द्रिवैरितिर्देश दुकूलेनापि संवृताः ।          |
|     |                 |            | तैरेव संवृतो गुप्तो न वस्त्रं कारणं स्मृतम् ॥    |
| 22  | 37              | १२५        | दिव्योनाथ पन्थानं ये रमशानानि मेजिरे ॥           |
| 79  | 33              | १२६        | ईशिखं च वशिखं च हामरखं च ते गताः॥                |
|     |                 |            | स्कन्द-जन्म की कथा                               |
| ą   | 80              | २२         | ऋन्योन्यप्रीतमनसोसमाञ्चंदरयोग्यः 🖟               |
| 19  | 13              | २३         | श्लेपं समेत्रपोर्जन्या श्रीवतः विस बुघहा 🖯       |
|     |                 |            | <b>ताम्यां</b> मैधुनमन्तान्यासयभ्योद्भवसीरुकाः ॥ |
|     |                 |            |                                                  |

| भाग | श्राचा • | रसो॰ |                                                           |
|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------|
| ą   | १०       | २४   | तयोः नकार्यामन्द्रेयः प्रेषितो हच्यवाहनः॥                 |
| 77  | 99       | २६   | उमा देवः समुत्सुल्य शुक्तं भूमी व्यसर्वयत् ॥              |
| 77  | 19       | 2⊏   | यदेवं विगतं गर्मे श्रेद्रं शुक्रं महाप्रमम् ।             |
| 32  | 77       | 39   | समें स्वं राज्य-देवसेका से दरहधारस्या ॥***                |
|     |          |      | पार्वती की माना द्वारा शिवनिस्त्रा                        |
| 39  | 53       | ₹W   | मम एक्ट्री जनाशास्त्रव मर्सा महेरपरः।                     |
|     |          |      | दरिद्रः सर्वेषेवेह हा कप्टं लक्ष्ते न वै ॥                |
|     |          |      | मत्स्य पुराख                                              |
|     | ग्रध्याः | रसा॰ | ध्रग्निसृतु स्कन्द                                        |
|     | ¥,       | ₹६   | श्रीमपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्मे व्यवायत ।                 |
|     |          |      | तस्य शाखो विशास्त्रध नैगमेयध पृष्ठतः ॥                    |
|     | 77       | ২্৩  | <b>अपत्यं कृत्तिकानां</b> तु कार्निकेशनकः <b>न्मृतः</b> ॥ |
|     |          |      | रिकृषक् <b>रति शिव</b>                                    |
|     | 5        | ¥    | ियाच्यक गुम्हदस्येनाच्यातं <b>सम्</b> यासाम् ।            |
|     |          |      | राजा इस की कथा                                            |
|     | 22       | 88   | त्रक्षेप्रको संगीत्रस्य १८० स्वरूपम्                      |
|     |          |      | कस्पद्रमसनाकीरा <b>नामा शस्त्रमं सहत्</b> ॥               |
|     | 33       | XX   | रमते यत्र देवेशः शंभुः संमार्डशेखरः ।                     |
|     |          |      | उमया समयस्तत्र पुरा शरक्ये। इतः ॥                         |
|     | 371      | ¥£   | पुनाम सस्यं यक्तिचिद् प्रारम्भ्यति ते बने ।               |
|     |          |      | स्त्रीत्वमेष्यति तत् सर्वे दशयोजनमण्डले ॥                 |
|     | 57       | 83   | त्रहातसमयो राजा इसः शरवती पुरा ।                          |
|     |          |      | न्त्रीत्यस्या विस्कोतः प्रह्मान्ये हरमस्यः #              |
|     |          |      | दस्यव-विश्वंस-कथा                                         |
|     | १३       | १२   | दचस्य यहे विसते प्रमुगमवरियो ।                            |
|     |          |      | समाहृतेषु वेदेशु विनरमञ्जीत सरी ॥                         |
|     | 23       | ٤٣   | त्वमस्य ज्याने माना ज्यानीमास्यवेतना ।                    |
|     |          |      | दुहिनु-वं रामः देवि समानुग्रहकारस्या ॥                    |
|     | 17       | 35   | म अया गीतनं किनिय अध्यापि सामगासम्म                       |
|     |          |      | प्रसादी कुर वसेने न मां प्रसूचिताईकि 🛊                    |

| श्रद्धा० | रस्रो॰     | •                                                                                    |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            | सोम ख्रौर तारा की कथा                                                                |
| २३       | રૂપ્       | महेरवरेगाथ चतुर्मु खेन साध्यैर्मरुद्धिः सह लोकपालैः।                                 |
| * *      | , -,       | ददौ यदा तां न कथंचिदिन्दुस्तदा शिवः क्रोधपरो वसूव ॥                                  |
| २३       | ફહ         | घनुर्य हीत्याजगर्व पुरारिर्जगाम भूतेश्वर-सिद्धजुष्टः।                                |
|          |            | युद्धाय सोमेन विशेषवीनतृतीयनेत्रानलभीमवस्त्रः॥                                       |
|          |            | शुक्र के द्वारा शिवस्तुति                                                            |
| 80       | १२८        | नमोऽरतु शितिकरठाय कनिष्ठाय सुवर्चसे ।                                                |
|          |            | लेलिङ्ग्नार काव्याय वत्सरायान्यसः पते ॥                                              |
| 5'       | १२६        | कपर्दिने करालाय हर्यद्यो वरदाय च।                                                    |
|          |            | संस्तुताय सुतीर्थाय देवदेवायर हसे ॥                                                  |
| 77       | १३१        | ह्रस्वाय मुक्तकेशाय सेनान्ये रोहिताय च ॥                                             |
| ٠,       | १३२        | सहस्रशिरसे चैव सहस्राद्माय मीदुपे ।                                                  |
|          |            | बराय भव्यरूपाय श्वेताय पुरुषाय च ॥                                                   |
| 77       | १३४        | निषंगिरो च ताराय खद्माय द्मपर्गाय च।                                                 |
|          |            | ताम्राय चैव भीमाय उग्राय च शिवाय च ॥                                                 |
| 93       | १३५        | महादेवाय शर्वाय विश्वरूपशिवाय च ॥                                                    |
| 37       | १३७        | कपालिने च बीराय मृत्यवे त्र्यम्बकाय च ॥                                              |
| 77       | ३६१        | दुन्दु-यायैकपाद व ऋजाय बुद्धिदाय च ।                                                 |
|          |            | अरखाय ग्रहस्थाय यतये ब्रह्मचारिशो ॥                                                  |
| 73       | 530        | सांख्याय चैत्र योगाय व्यापिने दीविताय च ।                                            |
|          |            | अनाहताय शर्वाय हव्येशाय यमाय च ॥                                                     |
| "        | १४२        | शिखिषडेने करालाय दंग्रियो विश्ववेधसे ॥                                               |
| 33       | \$83       | कुरायदिकृतायेव भीनगाय <b>शिवाय च</b> ॥                                               |
| 33       | 388        | त्रतिनेयुक्तमाताय गुचयेचोध्यरितमे ॥                                                  |
| 3)       | १५७        | नमोस्तु तुम्यं भगवन् विश्वाय कृत्तिवाससे ॥                                           |
| 11       | १६३<br>१६६ | निरूपारुयाय मित्राय तुम्य सांख्यात्मने नमः ॥<br>नित्रायचान्निर्तराय सहमायैवेतराय च ॥ |
| 37       | 144        |                                                                                      |
|          |            | ऋष्णायमी पूजा                                                                        |
| 4.६      | ?          | क्रमणाहरीमधी वन्त्रे सर्वपाद-प्रसाधितीम् ।                                           |
|          |            | शान्तिम् किश्च सवित जवः पुनि विशेषतः ॥                                               |
| 77       | 2          | संबर्ध सार्गीरापीत शंसु वीरिशमियूज्येत् ।                                            |
|          |            | माथे महेरका देवं महादेवं च काल्युने ॥                                                |
|          |            |                                                                                      |

|            |        | परिशिष्टः पाँचवाँ ऋण्याय                                                                          |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ছাল্লা ০   | रखो॰   |                                                                                                   |
| X.E.       | 2      | स्थासु नेत्र शिवं तहर् वैशाले त्वर्णवेश्वरः ।<br>ज्येष्ठे पशुपति साम्बेद् स्नावाटे उप्रमर्चवेत् ॥ |
| 31         | 8      | पूजनेत् आवसे सर्व नमस्ये स्वय्यकं तथा ।                                                           |
|            |        | सिंगोत्यनि <b>की कथा</b>                                                                          |
| 5.0        | 2      | वतः कालेन महता पुनः सर्गविधी तृषः ।                                                               |
| Ęo         | *<br>* | त्यर्थायां च प्रवृत्तायां वन्तरस्य हुन्यस्योः ।                                                   |
| \$9        |        | विमाकारा रस्तरस्य वह अर्थ क्षेत्रके किसीता ॥                                                      |
|            |        | सती की पूजा                                                                                       |
| <b>33</b>  | १६     | म्या सहैय केविने सुमीयायास्यात्रित ।<br>सन्दर्भागार्थे राज्यवेष्ट्रास्यात्रे र                    |
| 33         | १७     | प्रतिमां पंचगव्येन तथा गन्धोदकेन च ।<br>स्नाकी वार्चवेद रीतीनियुक्तेलस्यंतुलक्                    |
| <b>5</b> 5 | ર્ષ    | रसोटर्टन रियुरस् ऋतिताङ्गीति नासिकास् ।                                                           |
| 39         | ४२     | इमामदेशकाँ हैमें बूपमें च गवा सह ।                                                                |
|            |        | स्थापविद्याध शुवने बाह्यशाव निवेदवेत् ॥                                                           |
|            |        | महादेव चौर भवानी की पूजा                                                                          |
| .88        | Ę      | महादेखेन गाँविता-व्यविद्धं साध्यमे ह                                                              |
| 39         | 2.5    | विक्यकारी विक्यमुम्मी विवयस्य करी सिमी।<br>इसका वस्ती करी वार्यनीय सेकारी ॥                       |
|            |        | दक्षयज्ञ की कथा                                                                                   |
| ড২         | ११     | पुरा इङ्डिमाराण कुपितस्य तु शुक्तिनः ।                                                            |
| •          | • •    | <b>स्त्रम महीम</b> बङ्गस्य स्वेत्रविस्तुर्वेशीद्याः ॥                                             |
| 37         | १२     | भीन्त्रः सः सहरातासम्बद्धम् सहसारगादः                                                             |
| **         |        | ऋनेकवनत्रनयनो उवलङ्खलनभीपम्: #                                                                    |
| 77         | १३     | बीरमद्र इति रूपातः जगपुष्टाकृतिर्गेतः।                                                            |
|            |        | <b>इत्याऽती यहमधर्म</b> पुरस्तिनसंभवः ।<br>विजयक्रिकेश स्वार्काकेन विभिन्नकार ॥***                |
|            |        | ी वचनुर्देशी                                                                                      |
| EA         | Ą      | ार्मी वर्ष कृतन केता <b>सब्बी साम</b> र गाणिक !                                                   |
|            |        | अमेरिकाहीक्षरभूग अभूग पत्र अभूति कार्यक                                                           |

| श्रचा० | श्लो॰ |                                                 |
|--------|-------|-------------------------------------------------|
| Е¥     | ξ     | मार्गशीर्षत्रयोदश्यां सितायामेकमोजनः।           |
|        |       | प्रार्थयेद् देवदेवेशं त्वामहं शरगां गतः ॥ "     |
| 53     | 5     | कृतस्तानद्यः पश्चाद् उमया सह शंकरम् ।           |
|        |       | पूजयेत् कमलैः शुम्रैर्गन्यमालयानुलेपनैः ॥       |
| "      | 3     | पादौ नमः शिवायेति शिरः सर्वात्मने नमः।          |
|        |       | त्रिनेत्रायेति नेत्राणि ललाटं हरये नमः ॥        |
|        |       | त्रिपुरदाह                                      |
| १३१    | ? ₹   | अर्चंयन्तो दितेः पुत्रान्त्रियुगयतने हरम् ॥     |
| 9.9    | \$8   | पुरवाहराज्यान् उच्चे स्राशीर्वादाँश्च वेदगान् ॥ |
|        |       | शिवस्तुति                                       |
| १३२    | २२    | नमो मनाय शर्नाय रुद्राय बरदाय च ।               |
|        |       | पश्चनां पतये निस्यम् उद्राय च कपर्दिने ॥        |
| 71     | २४    | कुमारराष्ट्रितिहाय कुमारजनकाय च ॥               |
| "      | २६    | उरगाय त्रिनेत्राय हिरस्यवसुरेतसे ॥              |
| 77     | २७    | वृषध्वजाय मुराडाय जटिने ब्रह्मचारिसो ॥          |
| 77     | ঽ৽    | विश्वातमने विश्वसुजे दिएदमाद्युत्य तिष्ठते ॥    |
|        |       | रुद्रमूर्ति विष्णु                              |
| 848    | ঙ     | 'य <b>मींकारोऽ</b> स्यंकुरायप्रसृती             |
|        |       | विश्वस्यात्मानन्तमेदस्य पूर्वम् ।               |
|        |       | मं भृत्ययानन्तरं सत्त्वमूत्ते ॥                 |
|        |       | संहारेच्छोस्ते नमो स्द्रमूचे                    |
|        |       | श्रादर्श योगी शिव                               |
| **     | २१३   | <b>अनया दे</b> वसानस्या मुनिदानवभीमया ।         |
|        |       | दुःसाध्यः शंकरो देवः किं न वेत्सि जगत्प्रमो ॥   |
|        |       | गयोशजन्म                                        |
| 79     | स्०१  | कदाचिद् गन्धतेलेन राष्ट्रमभ्यव्य शैलजा )        |
| 99     | ५०२   | चृर्वीरदृष्टियामास मिलनास्तरितां तनुम् ।        |
|        |       | वदुइतेनकं यहा नरं चक्रे गजाननम्।                |
| 75     | ५०३   | पुत्रकं कीडति देवी तं चाचेययवस्मति ।            |
|        |       | जाह्रव्यास्तु शिवनस्यान्ततः सीटमृत्युवद्युः॥    |
|        |       |                                                 |

| बाह्या०     | रखो॰   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 848         | 408    | कायेनाति विशासेन 🧀 🐃 तदा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |        | पुत्रेत्युवान सं देवी पुत्रेत्यूचे च जाह्नवी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 37          | मृ०म्  | गाञ्चेय इति देवेस्तु भीभी सभागासा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |        | विभागमा जिल्ला च बरावस्य पितामहः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |        | शिव के गमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53          | 14.50  | यायन्तस्ते कृषा दीर्घा हन्याः स्थूला महोदगः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 53          | 433    | क्षाची सम्बद्धनाः वेजित् हिन्दी भागम विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "           |        | ত্নীক তে নিৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ক্ষাৰ্থীৰ পাট 🛊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 91          | પ્રફ   | <del>होंदें</del> एक्ट कार स्टाइट के विकाय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **          |        | <b>बोक्यों</b> शतकर्गातः स्टुब्स्केल्लोडसः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53          | પ્રમ્  | · [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,           |        | িন্তি জাত্ৰাল ক্লা ক্লিকে <b>ল মানি মহক্ষা</b> ই 🎚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 51          | ¥ \$ = | बोदिसंस्था सर्वस्याता रामाविस्थानपीरमः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |        | जराबरहूरियं संवेरीसस्तिस्तिमें हरवलीः 🖁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |        | पार्वसी हारा नियनिन्दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 A A       | Ę      | नैवास्मि कुटिला शर्व विषमा नैव भूजंटे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •           |        | स्वियपस्यं सतः ख्याति व्यतःयेषाकरास्यः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77          | ত      | नाइं पूर्योऽपि रहाना नेत्रं सास्मि मगस्य हि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,,          |        | श्रादित्यक्ष विवासाति संग्यान् २००२० २४० ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **          | =      | यसर्व मामाह कृष्येति २००४ विभितिष्यु । ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77          | २२     | १९९७ है। है। हिंद में <b>सरमना</b> उनेद्यस्थनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |        | हन्कालुष्यं शरांकालु दुवीधित्वं वृपादि ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55          | २३     | तथाबहु कि मुक्तेन ऋलं वाचा अमेख ते।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |        | र्मशास्त्रामा किमीत्यं नमस्त्राच तव त्र्या ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33          | २४     | कियूँ स्टब्रे अगरित शरह शगर ने विकास <b>विरम् ।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 39          | 臭皂     | The state of the s |
|             |        | द्वारस्त्रा तथा कार्या नित्वं स्थानक्षेत्रियाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |        | ब्रह्माका पार्वती को बरहान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 140         | १२     | एवं सव त्वं भूमध्य क्रिक्टिकिकिकिकि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |        | देवीस्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>१</b> %5 | 22     | नतसुरासुरमेर्गल मलन्मां गय चत्रक रन्तिकरासनसाहिते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| # and .     |        | स्थामृति हासापास वय गति 👪 स्तीधारिम सताति विसासिति 🐌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| asalo | रस्रो० |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १५८   | १२     | विषमुजङ्गनिषङ्गविनृतिने, गिरिसुते भवतीमहमाश्रये ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **    | १५     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37    | १६     | निगदिता भुवनरिति चरिडका, जननि शुस्मनिशुस्मनिष्ट्नी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        | ग्रन्यकवध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १७६   | ą      | न्नासीद् दैत्योऽन्थको नाम मिन्नांजनचयोपमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 73    | ₹      | तपसा महता युक्तो ध्ययध्यस्त्रिदियोकसाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        | स कदाचित् महादेवं पार्वत्या सहित प्रभुम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "     | R      | क्रीडमानं तदा दृष्ट्वा हर्तुं देवीं प्रचक्रमे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        | तस्य युद्धं तथा घोरमभवत् सह शंसुना ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22    | 3      | पानार्थमन्धकास्त्रस्य सोऽसुजन् मातरस्तदा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        | माहेश्वरी तथा ब्राह्मी कौमारी मालिनी तथा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 57    | રૂપ્ર  | ततः स शंकरो देव धकर्ष्यांकुलीकृतः ∤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        | जगाम शरगं देव वासुदेवमजं विसुम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        | यक्षवर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १८०   | 3      | गुह्मका बत् यूयं वै स्वामावान् क्रूरचेतसः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **    | \$ 0   | क्रव्यादाश्चेव किंभचा हिंसाशीलाश्च पुत्रक ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        | वारागासी-माहात्म्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22    | યુદ    | ध्यायतस्तत्र मां नित्यं योगामिनदींप्यते भृशम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        | कैवल्यं परमं याति देवानामपि दुर्लभम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        | मक्तिगम्य शिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १८३   | प्र    | The second secon |
|       |        | रंजनाचन्मयो भ्त्या लीयते स तु भक्तिमान् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77    | ध्र    | शास्त्राणां तु वरारोहे बहुकारणवर्शिनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        | न मां पश्यन्ति ते देवि ज्ञानवाक्यविवादिनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        | त्रह्या का शिरश्छेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 37    | ٦į     | श्रासीत् पूर्वे वरारोहे बहागस्त शिरोवरम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        | पंचमं श्रापु मुश्रोणि जातं कांचनस्यभम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33    | 52     | ज्यूलत् तत् प्चमं शीर्षं जातं तस्य महात्मनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4-9    | तदेवमज्ञवीद् देवि जन्म जानामि ते सहम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27    | #\$    | वतः क्रोधपरीतेन संरक्तनयनेन च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        | वामाङ्गुष्टनसाप्रेस छिन्ने तस्य शिरो मया ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| श्चारवा     | रखो॰       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>१</b> =३ | E.Y        | यदा निराधातन्त्र शिर्मारहणे त्यया सम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • •         |            | तस्मात् मारममासुनः कवाली 🌣 भिष्यामा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |            | इयहत्यापृत्वी भूत्वा चर तीर्यान भूतते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |            | त्रिपुरदाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ţ드드         | ***        | उत्थितः शिरमा इत्या लिङ्गं विभूवनैरणस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4           | -,-        | निर्मेतः स पुरद्वारात् परित्यस्य मृहतसुरान् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>93</b>   | ٧٣         | गहीत्वा शिरसा सिर्ग गत्रहरू २६२३-१८४४ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33<br>33    | 3.1        | स्तुवंश्च देवदेवेशं िलोकािति किवम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.0         |            | ्यक्त कुरी साम देश और उन्मीय किस स्टार 🖁 🕒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77          | 80         | का प्रसाधानम्बादित 🕶 🖣 निज्ञ निरम्पात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7</b> 9  | 90         | न मेत्रवर्ष त्वया वश्म सीवर्णे तिष्ठ दानव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |            | व्यवकीय सुक्रमाध्य समागार्थिक स्वर्णामे <b>सह</b> ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91          | ७१         | अध्यम्ति बाग् जनवर्गन्त्रवीरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |            | भूयस्तस्य वरो दत्तो देवदेवन पारहव ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 55          | क है       | तृतीयं रिवृतं तस्य पुरं तेन महात्मना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            | भ्रमसु सराने विस्त्ये सहतेल्यामात्रकः ॥<br>एक निर्णातक राज अस्त्रीने विश्वसामाने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 53          | <b>H</b> e | द्वितीयं पतितं तिसम् प्रवेते स्वरूपि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            | श्चर्यक्ष वश्यक्ष कार्यक्ष, ५५० ज्यापात्रकारे हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$38        | १०         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99          | * *        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |            | श्रद्धयं मोदते कालं यथा रहस्तयेव न ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |            | भगुतीर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 55          | ٧c         | र एवं हु बदते हेटी स्ट्रानी हैन्द्रण सम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |            | रिावस् <u>त</u> नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २१०         | Ę          | <ul> <li>ब्रह्में चैव रहाय नगरे विस्तुर विशेष</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ₹:         | the second secon |
| 79          | 4          | हिप-चिप्प प्रकीप <b>से देवी जन्म</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 드૨          |            | <ul> <li>इत्यं निशम्य देवानां १० कि सम्बन्धः ।</li> <li>सकार कोर रोग्यक समुद्रिकृतिकारमी ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |            | THE THE PARTY OF THE PERSON OF |

# मार्कगडेय पुरागा

| श्राच्या०  | रत्नो॰ |                                                                |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> 2 | 3      | ततोऽतिकोषपूर्णस्य चिक्रिणो वदनात् ततः ।                        |
|            |        | निश्चकाम महत् तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च ॥                        |
| 77         | 80     | श्चन्येषां चैव देवानां शकादीनां शरीरतः।                        |
|            |        | निर्गतं सुमहत्तेजः तच्नैस्यं समगच्छत ॥                         |
| 55         | १२     | एकस्थं तदभृज्ञारी व्यानकोकत्रयं त्विषा ॥                       |
|            |        | देवी के शुक्त और कृष्ण रूप                                     |
| 드빛         | 80     | शरीरकोषात् यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्त्रिका ।               |
|            |        | कौषिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥                           |
| 77         | 88     | तस्यां विनिर्देतायां तु कृष्णामृत् सापि पार्वती ।              |
| * *        |        | कालिकेति समाख्याता हिमाचलक्षताश्रया ॥                          |
|            |        | विभिन्न देवताओं की शक्तियाँ                                    |
| ᄄ          | १३     | यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषरावाहनम् ।                          |
|            |        | वत्तदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ ॥                       |
| 59         | 58     | श्रायाता ब्रह्म <b>णः श</b> क्तिंद्रासी सामिधीयते ॥            |
| 77         | १५     | माहेश्वरी वृषास्टा विकृतकाकारिकी ।                             |
|            |        | महादिक्या <b>प्राप्ता चन्द्ररे</b> खादिम <b>ृ</b> त्या ॥       |
| **         | १६     | कीमारी शक्तिहस्ता च सपूर्यस्याहरा ।                            |
| 17         | १७     | तथैव वैष्णावी राक्तिर्गवडोपरि संस्थिता ॥                       |
|            |        | विभिन्न शक्तियों का देवी के साथ तादात्म्य                      |
| ەع         | ą      | एकैवाहं जगन्दर दितीया का ममापरा ।                              |
|            |        | पश्यैता दुष्ट ! मय्येव विशन्त्यो मद्रिभूतयः ॥                  |
| 23         | X      | ततः समस्तास्ता देव्यो हणानिहनुकात्त्वम् ।                      |
|            |        | तस्या देव्यास्तनी जग्हरेक्षेत्रानीत् तदाम्बिका ॥               |
|            |        | देवी को स्तुति                                                 |
| १३         | 2      | देवि ! प्रमन्नानिंहरेप्रसीर प्रसीर मातर्जंग <b>नोऽखिलस्य ।</b> |
|            |        | प्रसीद विस्वेरवर्ष राजि विस्वं ध्वनीव्यरी देवि चराचरस्य ॥      |
| 53         | ş      | त्र्रापारभूता वरतस्त्रमेकाः                                    |
| 91         | R      | त्यं वैष्यार्थः राक्ति रनलवीयां, विश्वस्य बीजं परमासि माया ।   |
|            |        | सम्मोरितं देति समस्तमेतत्. स्वं वै प्रपक्ता सुवि मुक्तिहेतुः॥  |
|            |        |                                                                |

| प्रध्या ० | रसो॰ |                                                                                                                |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ?3        | Ę.   | मर्वमीर लगांगलेरे सिवे भगांगीमर्शिके ।                                                                         |
|           |      | शरावे व्यम्बके गीरि नारायित नमोऽस्तु ते ॥                                                                      |
| *9        | ३७   | इ.स. वर्षी हेन्द्र स्थाप १९५० वर्षी होती है है है है है है के बाद के तथा के बाद के हैं है है है है है है है है |

# लिंग पुरास्

## ইবাতিইও **বিষ**

|     |              |            | ्राच्या विकास करते । विकास करते के किया किया किया किया किया किया किया किया                                                                       |
|-----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| माग | श्रद्धाः     | रस्रो      |                                                                                                                                                  |
| 8   | 2            | 8          | नमी खाय 🕝 🕬 े परमात्मने ।                                                                                                                        |
|     |              |            | क्षण असुर ग्रेस १०० मार्ची २०० मार्क विकेत                                                                                                       |
|     |              |            | सिंगोन्यनि <b>की कथा</b>                                                                                                                         |
| 33  | <b>\$</b> '9 | 88         | तथा भूतमहं दृष्ट्वा शयानं वेशीवाच्या ।<br>मायवा मोविनःसम्य सम्बोचसम्बितः॥                                                                        |
| 77  | 59           | ર્ય        | कस्तवं वदेति इस्तेन समुत्याप्य सनातरम् ।<br>तदा हस्तप्रहारेण सीवं सा स इतेन तु ॥                                                                 |
| 77  | 99           | २२         | किमर्थं मान्ने मोतात् वस्त्रमहेति सत्वरम् ।<br>सोऽपि मामाह जगतां कर्ताहमिति सोक्य ॥                                                              |
| **  | 71           | 3 ?        | इत्युक्तवति वस्मिश्च मणि चापि वचस्तथा ॥                                                                                                          |
| 13  | 89           | <b>P P</b> | अवसीकामन्य सुद्धं सुपोर्च रीमार्थकम् ॥                                                                                                           |
| 39  | 33           | ₹ ₹        | त्रमध्यमञ्जनमे जिल्लासम्बद्धाप्रकीः <b>पुरः</b> ।                                                                                                |
| 75  | <b>3</b> 9   | \$18       | िश्राद्वासम् श्री <b>हि प्रयोगार्थः च मास्वरम् ॥</b><br>इकालामानासम्बद्धव्यं कालाननसन्धिमस् ।<br>इस्यक्ति निर्मृतस्यतिम्यानार्थितस् ॥            |
| 53  | 39           | રૂપ્       | तस्य ज्यानामतस्ये य मोहितो भगवान् इरिः ॥                                                                                                         |
| 99  | 37           | ₹₹         | নীটিন সাং নামত দেখি । উতিন্দিত ।                                                                                                                 |
|     |              |            | म्बर्केन भैक्षा प्राप्त के प्राप्त समामस्थ्रीय अपनास्थ्रीय स्था 📳 👔                                                                              |
| 57  | 31           | \$ 3       | मबानूर्वे प्रयत्नेन गन्तुमईसि सत्वरम् ॥                                                                                                          |
| 97  | 27           | 84         | सत्वरं सर्वयत्नेन तस्यान्तं शतुमिन्छः ।                                                                                                          |
|     |              |            | श्राम्तो सहप्रदेश तस्यान्त्रमहेन्द्रसङ्ग्रीगतः ॥                                                                                                 |
| 59  | 39           | RE         | सदा सममक्त् तत्र मादो वै शब्दलङ्गः ।<br>व्योक्तीकित सर्वेत्रात्र स् अस्य व्युवनव्यात् ॥                                                          |
| 53  | 99           | ¥0         | क्षा में तो स्वर्णान है। या उद्घार कर है।<br><b>क्षिमदे</b> स्वरिम्धिस्य में या नियम में या प्रतिसम्<br>स्वरूप्त प्रतिस्था में या प्रतिसम्बद्धाः |
|     |              |            |                                                                                                                                                  |

| 46345 | Medio      | 4410 |                                                                                                                                  |
|-------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ?     | १७         | પ્ર  | त्राद्यवर्णमकारं त्कारं चाप्युत्तरे ततः।<br>मकारं मध्यतश्चीव नादान्तं तस्य चोमिति॥                                               |
|       |            |      | श्रर्घनारीस्वर शिव                                                                                                               |
| 23    | १८         | ₹ •  | ऋर्षनारीशरीराय ऋज्यकाय नमोनमः ॥                                                                                                  |
|       |            |      | एकेश्वर शिव                                                                                                                      |
| "     | <b>१</b> E | १२   | तिथा मिस्रो सहं विष्णो द्रशान्त्रिप्तु-सञ्चास्त्रया ।<br>सर्ग-म्हास्त्रयतुरौर्निष्ट्रसाः परमेश्वरः ॥                             |
|       |            |      | क्तिंग ऋौर वेदी में शिव-पार्वती                                                                                                  |
| 57    | "          | १५   | लिंगवेदी महादेवी लिंगं साजान्नेहरूवरः ॥                                                                                          |
|       |            |      | सम्बोदरशरीरी शिव                                                                                                                 |
| "     | २१         | ६७   | ध्यायते जुम्भते चैन स्दते द्रवते नमः ।<br>वल्गते क्रीडते चैन लम्बोदरशरीरियो ॥                                                    |
|       |            |      | शिव का सांख्य श्रौर योग से सम्बन्ध                                                                                               |
| 17    | "          | Σ¥   | सवानीयोऽनाजिनाँसयं च सर्वलोकानां<br>स्वं द्रयुक्तांजिनाः ।                                                                       |
|       |            |      | सांख्याः प्रकृतेः परमं त्वां विदित्वा-<br>वीराध्यानस्यामसृत्यं, विश्वन्ति ॥                                                      |
| לנ    | 37         | ⊏Ę   | योगारच त्वां ध्यायिनो नित्यसिद्धं                                                                                                |
|       |            |      | हात्वा योगान् नंत्यजन्ते पुनस्तान् ।<br>ये चाप्यन्ये त्वां प्रसन्ना विशुद्धाः,                                                   |
|       |            |      | स्वकर्मिस्ते दिव्यमोगा भवन्ति ॥                                                                                                  |
|       |            |      | शिव के विभिन्न अवतार                                                                                                             |
| 22    | २४         |      | [वैसे ही जैसे वायुपुरास के प्रध्याय २३ में ।]                                                                                    |
|       |            |      | लिंग की उपासना                                                                                                                   |
| 13    | २५         | २१   | ग्राचम्यः च पुनस्तस्मानलादुत्तीर्यं मंत्रवित् ।<br>यविश्व तीर्थं मध्ये तु पुनः पुरवविनृद्धये ॥                                   |
| 7)    | 53         | २२   | भ नर्य । १४ न्य १८ ५० ५ ५०० वर्षक ॥<br>श्रक्ते सा पर्सपुटकीः प्रलाशीः ज्ञालितेम्तथा ।<br>सकुरोन सपुष्पेस्य जलेनीया भिष्ठेकयेत् ॥ |
|       |            |      | अक्टार व् <b>ड</b> लाइ संस्कृत सम्बद्ध 👭 💮                                                                                       |

| भाग | श्रध्या० | रस्रो० |                                                                                            |
|-----|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |        | ऋरिय <b>िन में को कथा</b>                                                                  |
| 8   | ₹₹.      | 4      | मुनयो वारमहने तपन्तेषुः सुरारमाम् ।                                                        |
|     |          |        | तुष्ट वर्षा वेजवेजम्य सरहानसञ्ज्ञा ॥                                                       |
| 77  | 29       | 3      | अर्थित पुर्वे <b>सानं साम्</b> अस्तर्भेश्य राज्य                                           |
|     |          |        | परीकार्य जगन्नायः अद्भया कीड्या च सः ॥                                                     |
| 79  | 55       | Em.    | चित्रुभिन्यभूकाराच्य्रां नाम्याः ।                                                         |
|     |          |        | केरका के राज्य विद्वारिक विद्योग्या हा                                                     |
| 99  | 77       | 3      | विक्रमा मा मा १२२१ व विषय १५५० विषय देखा मा 🛊                                              |
|     |          | _      | स्त्री दिवस प्रणाने किया अध्यत् <b>स्त्री ॥</b>                                            |
| 99  | **       | ¥ o    | मन्दरिमर्ते च मगवान् स्त्रीयां मार्गिकोत्सान् ।                                            |
|     |          | * *    | भूविसासं च गानं ते तथ्यपारीः सुन्दरः ॥                                                     |
| 77  | 77       | 2.5    | र्षप्रेच्यः नारीहर्न्द् वे स्ट्रार्स्ट्रहरूरः ।<br>एक्ट्रेस्ट्रिस्टर्गेः असीय मधुराकृतिः ॥ |
|     |          | १२     | ्रतः । उत्तरः । अत्ययं समुखङ्कातः ॥<br>वने तं पुरुषं दृष्ट्वाः विकृतं नीललेहितस् ।         |
| 39  | 77       | 87     | चमा ५ कुमा ६ च्यूना अवकृता मारणार शतका।<br>विशयः यविज्ञारम्मातीम नमेवान्यवृगदसादः ॥        |
| **  |          | 2 3    | प्रतिकृति । व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                            |
| 93  | 97       | * 5    | <b>सम्बा स्मितं तस्य स्वा</b> रविस्तात् ह भारतकारकारकार्यक्ताः ॥                           |
| 29  | 71       | 表述     | स्रम दण्युवा परा नार्थः किश्वित् प्रशिक्तः स्थाः ।                                         |
|     |          |        | किचित् विकारतामस्य १ १ ३ विकास अनुः ॥                                                      |
| 77  | 10       | ۶E     | भारित अपूर्ण कर्णा है।                                                                     |
|     |          |        | निवेद्गीत्रकारकः स्रोगाच विवर्षुगयाः ॥                                                     |
| 77  | 57       | 38     | अन्योत्यं सन्मितं प्रेष्ट्य चालिलिङ्कः समन्ततः।                                            |
|     |          |        | निकथ्य मार्ग रुद्रस्य नेपुर्गानि प्रचित्ररे ॥                                              |
| 33  | 57       | २३     | <b>रप्ता</b> नारीकृतं विमास्त्रासूतं च शंकरस् ।                                            |
|     |          |        | ভাষৰি সংগ্ৰাভাগী চলজ্ঞী স্থানিকাং গ্ৰ<br>উল্লেখ্য                                          |
| 77  | 77       | \$3    | বুলি লাগ্ৰনাৰ ভ্ৰমান লাভ লাভিন্নখনত।                                                       |
|     |          | 15     | पितामहं महात्मातमातीनं व्यमानने ॥<br>गला विकारणमाना व्यासकीनिक विकोत् ।                    |
| 77  | לל       | *      | शुभे अन्यने गरिमन् सुन्यः जीतानेत्राः ॥                                                    |
|     | 3>       | 80     | उत्थाय प्राजितिस्त्रा प्रशिवस्य भवाव च ।                                                   |
| 77  | 3"       |        | क्षित्रहरू संस्थाने हुन्। असीन् असीन् स्थानन्त्र                                           |
| 55  | 39       | ४२     | र्जिस् क्रमार्थे स्रीतिक विकास हिन्दा राजिस क्रिकेट                                        |
|     | ••       |        | युष्माभिर्विष्टराकारः स ०० ०१के ६० 👔                                                       |
|     |          |        |                                                                                            |

२⊏२ शैव मत

| भाग | स्या० | <b>र</b> खो • |                                                                   |
|-----|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| ₹   | 39    | ६६            | तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मण्रो ब्राह्मण्रप्माः ।                |
|     |       |               | <b>ब्रह्मार्गम</b> भिवन् <b>या</b> र्ताः योज्ञुराकुत्तितेज्ञगाः ॥ |
|     |       |               | त्रिपुरदाह                                                        |
|     |       |               |                                                                   |
| 79  | ७२    | ?             | ऋथ रुद्रस्य देवस्य निर्मितो विश्वकर्मणा ।                         |
|     |       |               | सर्वलोकमयो दिन्यो रथो यत्नेन सादरम्॥                              |
| 39  | **    | 38            | काष्ट्रायाक्षया सप्तसोपानं हैममुत्तमम् ।                          |
|     |       |               | सारिक्रमेगवान् <b>ब्रह्मा देवांभीषुधराः स्मृताः</b> ॥             |
| 31  | 75    | 38            | ऋथाह भगवान् रुद्रो देवानालोक्य शंकरः।                             |
|     |       |               | पस्तरमाधिपत्यं में दत्तं हनिम ततोऽसुरान्॥                         |
| 77  | 55    | પ્રર          | अप्रे सुराखां च गरोश्वराखां तदाथ नन्दी गिरिराजकल्पम्।             |
|     |       |               | विमानमारुख पुरं प्रहर्तुं जगाम मृत्युं भगवानिवेशः॥                |
| 77  | "     | <i>y</i> €    | गरे के देवन हैं इस भी समावृतः मर्वगरीन्द्रवर्यः।                  |
|     |       |               | जगाम योगी त्रिपुरं निहन्तुं विमानमारुह्य यथा महेन्द्रः॥           |
| 53  | 53    | १०१           | ऋथ सज्यं धनुःऋत्वा शर्वः संधाय तं शरम्।                           |
|     |       |               | बुक्ला पाशुस्तास्येग त्रिपुरं समिचन्तयत्॥                         |
| 73  | 93    | १०२           | तिसम् स्थिते महादेवे स्द्रे विततकार्मुके।                         |
|     |       |               | पुराणि तेन कालेन जम्हरेकत्वमाशु वै ॥                              |
| 33  | "     | ११०           | दरधुमहंसि शीघं त्वं त्रीययेतानि पुराणि वै।                        |
|     |       |               | श्रथ देवो महादेवः सर्वज्ञन्तवदेच्त ॥                              |
| 33  | 31    | १११           | पुरत्रयं वित्याद्यस्तरहरू मस्म वै कृतम् ॥                         |
| 33  | "     | \$ \$ \$      | मुमोच बाग् विभेन्द्रो व्याकृष्याकर्ग्मीक्षरः।                     |
|     |       |               | तत्त्वसात् त्रिपुरं दश्वा त्रिपुरान्तकरः शरः॥                     |
|     |       |               | स्त्रिगोपासना का फल                                               |
| 77  | ७३    | Ę             | पूजनीयः शिवो नित्यं श्रद्धया देवपु गवैः ।                         |
|     |       |               | सर्वेलिंगमयो लोकः सर्वे लिंगे प्रतिष्ठितम् ॥                      |
| "   | 73    | હ             | तस्मात् नंपृतदेनितः य इच्छेत् मिद्धिमात्मनः।                      |
|     |       |               | सर्वे लिंगार्चनादेव देवा दैत्याश्च दानवाः॥                        |
| 33  | 91    | 3             | श्चर्चियत्वा लिंगमूर्ति संसिद्धा नात्र संशयः।                     |
|     |       |               | तस्मान्निस्यं वजेल्लिंगं देन देनादि वा सुराः॥                     |
| 39  | 39    | ३४            | महम्मेनमराद्वितः न ते दुःखस्य माजनम्।                             |
|     |       |               | मबनानि मनोज्ञानि दिव्यसास्टर्सं स्त्रियः ॥                        |
|     |       |               |                                                                   |

| भाग | ग्रह्मा ० | रस्रो०    |                                                      |
|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------|
| ę   | 3 3       | ર્ય       | वनं वा तुष्टियर्यन्तं जिल्लाहर्याविके कसम् ।         |
|     |           |           | ये बांछन्ति 💎 राज्यं च त्रिदशालये ।                  |
|     |           |           | तेऽसंयन्तु नदा कालं लिंगम्ति महेश्वरम् ॥             |
| 9.5 | 9.9       | <b>२६</b> | हत्वा मीत्वा च भूतानि दशवा मर्वमिदं जगन्।            |
| 77  | 53        | ২্ভ       | यजेरेक विस्थार्स न पापैः स प्रतिप्यते ॥              |
| 99  | **        | 38        | तदाप्रमृति शकायाः १ तरामास्रीकास् ।                  |
|     |           |           | साहात् पासुपतं इत्वा २०४० ८५ १८ ४ विश्वाः ॥          |
|     |           |           | विभिन्न ग्रकार के जिल                                |
| 53  | 98        | ą         | उन्दर्शलमारे सिगं विष्णुना पृथ्ति स्दा ।             |
|     |           |           | पद्मरागमयं शको हैमं विभवनः मुतः ॥                    |
| 55  | 99        | 2         | िञ्जेदेशानका शैष्यं वसकः कान्तिकं सुभम् ।            |
|     |           |           | क्षारहरूरं बायुरियनी पार्थियं सदा ।।                 |
| 99  | 55        | R         | स्काटिकं वक्सो राजा आदिन्याना प्रतिनित्त्।           |
|     |           |           | मौकिकं सोमयाङ् ीमीका विवासकारम् ॥                    |
| 75  | 75        | 4         | क्रमन्त्राचा महानारगः प्रशासकः वे गुरुस् ।           |
|     |           |           | देत्या समीमयं लियं राजनाश्च महात्मनः ॥               |
| 13  | 23        | \$        | वैलोडिकं गुलकाम के स्वारत                            |
|     |           |           | सामुरहा 🔭 🦠 १८०० । द्विजीलमाः ॥                      |
| 7.5 | *9        | 3         | वानवं नेष्ट्रिके या यम्। मारकतं शुमम्।               |
|     |           |           | नीलाखास्य तथा रहाः शुद्धं सम्ममनं शुस्म् ॥           |
| "   | 7         | E         | लक्ष्मीयुक्तमयं लुक्सीयुं हो वै गीम शासवस्य ।        |
|     |           |           | सुनयो सनिकार्यनाय कृष्णाध्या भूनासम् ।।              |
| 53  | 29        | १२        | बहुनाव किसुक्तेन चराचरमिशं जगत्।                     |
|     |           |           | क्रिक्टियों सम्बद्धार्थ विकास <b>न संबद्ध</b> ा      |
| 37  | 93        | ? ₹       | वर्षेत्रक विश्वास्त्रक विश्वस्था <b>च प्रमेरतः ॥</b> |
| 22  | 33        | \$.8      | तेव देशका विस्तार के स्वार                           |
|     |           |           | ग्रीसवं प्रथमं प्रोक्तं विद्व ८५ वर्षः ।             |
|     |           |           | दितीयं रत्नवं तथ सत्तवा गृनगणमा ॥                    |
| 93  | 77        | १५        | त्तीयं पातुःचं लिगमञ्जा परमेहिनः।                    |
|     |           |           | तुरीयं रास्त्रं सिर्ग तसु घोट्य कोस्पते ॥            |
| 37  | 37        | - १६      | क्या मिल दिशोसमाः।                                   |
|     |           |           | वह तु वृचिष लियं मसवा विकार की ॥                     |

# **उमामहेश्वरत्रत**

| भाग | श्रखा॰ | रबो॰ |                                                                       |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ę   | 28     | २    | पौर्णमास्याममानस्यां चहुर्दश्यष्टमीषु च ।                             |
|     |        |      | नक्तमब्दं प्रकुर्वीत इविष्यं पूजयेद् भवम् ॥                           |
| 53  | >,     | Ę    | उमामहेराप्रतिमां हेम्ना ऋत्वा मुशोभनाम् ।                             |
|     |        |      | राजतीं वाथ वर्पान्ते प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥                           |
| 35  | 35     | X    | बाह्मणान् भोजियत्वा च दत्वा शक्त्या च दिव्यणाम् ।                     |
|     |        |      | रथाचै वीपि देवेशं नीत्वा रुद्रालयं प्रति ॥                            |
| "   | "      | ¥    | सर्रातिशमसंयुक्तैरछत्रचामरभूपग्रैः ।                                  |
|     |        |      | निवेदयेद् व्रतं चैव शिवाय परमेष्ठिने ॥                                |
|     |        |      | अन्यक-वध                                                              |
| "   | ξ3     | ą    | हिरएयाज्ञस्य तनयो हिरएयनयनोपमः ।                                      |
| 77  | "      | 8    | पुरान्यक इति ख्यातस्तपसा लब्धविक्रमः ॥                                |
| 77  | 77     | Ę    | बाधितास्ताडिता बद्धाः पातितास्तेन ते सुराः।                           |
|     |        |      | विविशुर्मेन्दरं भीता नारायण्युरोगमाः॥                                 |
| 77  | 33     | 5    | वतस्ते समस्ताः सुरेन्द्राः ससाध्याः सुरेशं महेशं पुरेत्याहुरेवम् ।    |
|     |        |      | द्रुतं चाल्पवीर्यप्रभिन्नांगभिन्ना, वयं दैत्यराजस्य शस्त्रैनिकृत्ताः॥ |
| 79  | 55     | 3    | इतीदमखिलं श्रुत्वा देत्यागनमनौपमम्।                                   |
|     |        |      | गगैश्वरैश्च मगवान् ऋन्धकाभिमुखं ययौ ॥                                 |
| 77  | 77     | ११   | <b>अथाशेषा सु</b> राँस्तस्य कोटि-कोटि शतैस्ततः।                       |
|     |        |      | भस्मीकृत्य महादेवो निर्विमेदान्धकं तदा ॥                              |
| >>  | 77     | १५   | दम्बोऽमिना च शुलेन प्रोतः प्रेत इवान्धकः।                             |
|     |        |      | मात्विकं भावमास्थाय चिन्तयामास चेतसा॥                                 |
| 92  | "      | १६   | जनमान्तरेऽपि देवेन व्यथो यस्माच्छिवेन वै ।                            |
|     |        |      | <b>अाराषितो मया शंस्तः</b> पुरा साचान्सेहरूवरः ॥                      |
| 77  | 71     | १७   | वस्मादेवनमया लब्धमन्यथा नोपपदाते।                                     |
|     |        |      | यः स्मरेत् मनसा रुद्रं प्राणान्ते सञ्चदेव वा ॥                        |
| 77  | "      | १८   | स याति शिवसायुज्यं कि पुनर्बहुशः समरन् ।                              |
|     |        |      | ब्रह्मा च भगवान् विष्णुः सर्वे देवाः सवासवाः ॥                        |
| 77  | 77     | १६   | शरमां प्राप्त तिष्टन्ति तमेव शरगां वजेत् ।                            |
|     |        | _    | एवं मंचित्य तृहास्मा सोऽत्थकश्चात्यकार्दनम् ॥                         |
| 77  | "      | २०   | सगर्गं शिवमीशानमस्तुवत् पुरायगौरवात् ॥                                |
| 77  | "      | २१   | हिरएवनेत्रतनयं श्रृह्माग्रस्थं सुरेश्वरः ।                            |
|     |        |      | मोबाच वानवं प्रेद्ध पूर्णया नीलकोहितः॥                                |

| माग | ग्रह्मा० | रसो० |                                                                                                                                                         |
|-----|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | Εş       | ÷, P | तुष्टोऽस्मि बन्स भइं ने कामं किं करवाणि ने।                                                                                                             |
|     |          |      | बरान बरव दैलेन्द्र घरदोऽह तदान्यकः॥                                                                                                                     |
| 15  | চণ       | २३   | भूखा वाक्यं सदा क्रिकेटिंगावर्गाकाकः ।                                                                                                                  |
|     |          |      | े वासा बोबाचेद महेश्वम् ॥                                                                                                                               |
| **  | 49       | ₹ ₹  | भगवन् देवदेवेश मनानिंश श्रवाः                                                                                                                           |
|     |          |      | स्वयि भक्तिः प्रसीदेशः वृधि देवो वरहच मे ॥                                                                                                              |
|     |          |      | शिव का अवस्थायनार                                                                                                                                       |
| 99  | EL       | २०   | सतस्तैमंतैः भैप देको सुसिका, सङ्काङ्क्तिः सर्वपात् सर्वबाहुः ।                                                                                          |
| 2.5 |          |      | कारते प्रता । सोक्रम्योक्तिकेष्यस्यः सार्थितः <b>सर्थमान्त्य मार्थी</b> ॥                                                                               |
| 23  | \$5      | २१   | सं सुद्धुः सुरक्षेष्ठ सीका गोलानते <sup>9</sup> घनाः ।                                                                                                  |
|     |          |      | सम्बद्धानाः । । । । । । सम्माः समन्त्रामाः ।                                                                                                            |
| 79  | **       | 3,5  | समीव्यक्तकार्यः स्थान्य वरसेक्ष्यसम् ।                                                                                                                  |
| 99  | 71       | 3 3  | क्षा मधाराहायः स्टब्स् जम्मः सम्बद्धारम् ।                                                                                                              |
|     |          |      | मन्दरस्थं महादेवं कीडमानं सहीमया ।।                                                                                                                     |
| 33  | 99       | #3   | विभागमधितुं इत्या मन्जैतिनितेः स्वयम् ।                                                                                                                 |
|     |          |      | हिन्देशी हिन्दू सार्थ हिना <b>र्थ जग्ना प्रसः</b> ॥                                                                                                     |
| 99  | **       | 48   | सैंडी समानयन् योनि बापते निस्तिल जगत् ।                                                                                                                 |
|     |          |      | यत्कृत्यमत्र देवेश तत् कुरुण भगनिह ॥                                                                                                                    |
| .99 | 53       | \$ 0 | श्राधीत्थाय महादेवः शास्मं 🖟 🦠 ।                                                                                                                        |
| **  | 95       | なそ   | वयी प्रान्ते नृतिहस्य गर्वितस्य स्मासिनः।                                                                                                               |
| 99  | 99       | इ२   | सिंहात् हती नरी भूत्या जगाम च यथाकमस् ॥                                                                                                                 |
| **  | 3.3      | इस   | ततः भीतास्तरीता सुरुपतः परमेश्वरः ।                                                                                                                     |
| 22  | 37       | 30   | ార్లు జాయ్ గేర్లు కేవాన్సుకా కేవాను కృ<br>- కార్మాన్ కార్యాన్ మాయ్యాన్ కార్యాన్ కార్యాన్ కార్యాన్ కార్యాన్ కార్యాన్ కార్యాన్ కార్యాన్ కార్యాన్ కార్యాన్ |
|     |          |      | विभ्रवीभ्यं महरूपियः व्यक्तिप्रमम् ॥                                                                                                                    |
| 77  | לד       | 19 P | অস্থ বিভাগে মহান্ত কানিবারীন্ত্রক্ষণ :                                                                                                                  |
|     |          |      | गाङ्गण्याः २ पृष्टीपः वायुन्यः वायुन्यस्यत्मम् ॥                                                                                                        |
| 37  | 73       | 37   | किन्नन्तुरित बाहुस्यां निजकाह हरी हरिस् ।<br>नीयमानः परवशी दीनवस्यः इतोजितिः ॥                                                                          |
| 35  | 37       | তপ্  | नायम्बर्गः प्रयास्था दानायम् । इतास्थानः ।।<br>तुष्टाव प्रमेशानं विकास विकास ।                                                                          |
| 57  | 79       | ଓଣ୍  | ्तुष्टश्य परमञ्जूषा । १००० मुख्यास्य ।<br>महस्मास्य द्वारोनेहे सं २००० सुरुसमितः सु ३                                                                   |
| 22  | 99       | Е¥   | पुनस्य प्रार्थणस्य समितः सम्मेखस्य ॥                                                                                                                    |
|     |          |      | पुनस्तु अध्यक्षभारत चेताका चानन्याम् व<br>यदा यदा सम शानम् अधि १५३० ।                                                                                   |
| 77  | 23       | ٤٤   | वदा यदा सम कार्यस् । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                |
|     |          |      | सुद्ध । १५ १५ व मा भागाति है।                                                                                                                           |

## र्लिगवेदी का माहात्म्य

| भाग | श्रध्या० | रखो      | •                                                                                           |
|-----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ŧ   | 33       | Ę        |                                                                                             |
| "   | 79       | ঙ        | 3 1 11 2 11 11                                                                              |
| 95  | 79       | 5        | निरुवेदिसम्परीराष्ट्र ऋर्यनारीश्वरो भवेत्॥                                                  |
|     |          |          | दक्षयज्ञविष्वंस                                                                             |
| 37  | 93       | १३       | श्रद्धाः सस्य पुरा पत्नी ततः पुंसः पुरातनी ।<br>श्रीवाज्ञया विभोर्देवी दक्षपुत्री वभूव ह ॥  |
| 37  | >>       | १४       | सती संज्ञा सा वे रुद्रमेवाशिता पतिम् ।<br>दर्जा विनिध कालेन देवी मैनास्यभूत् पुनः ॥         |
| 97  | ,,       | १६       | स्रनाहत्य कृतिं ज्ञात्या सती दक्षेण तत्त्वणात्।<br>सन्मीकृत्यासनी देहं योगमार्गेण सा पुनः॥  |
| 79  | **       | १७       | बमून पार्वती देवी तपसा च गिरेः प्रमोः॥                                                      |
| 57  | १००      | Ę        | भद्री नाम गण्स्तेन प्रेपितः परमेष्ठिना ।                                                    |
|     |          |          | विप्रयोगेन देव्या वे दुःसहेनैव सुवतः ॥                                                      |
| 37  | 37       | x        | सोऽस्बद् वीरमद्रश्च गरोशान् रोमजान् शुमान्।                                                 |
|     |          |          | गरोश्वरैः समारुह्य रथं भद्रः प्रतापवान् ॥                                                   |
| 39  | "        | ¥        | गन्तुं चक्रे मितं यस्य सार्यधर्मरावान् ऋजः।<br>रागेश्वराह्य ते सर्वे विविधावृध्यास्यः॥      |
|     |          | १२       | ार २वर ८५ त सब १ वर्ष कुरु स्थानिक ॥<br>  <b>उवाच भद्रो भगवान् बद्ध</b> े चार्मिनके हरूम् । |
| 17  | 27       | १२<br>१३ | दर्भा संप्रेतितर्चाहं भवन्तं समुनीश्वरैः ।                                                  |
| 9   | 33       | 5.4      | इत्युक्तवा यहाशालां ता ददाह गराप्रंगवः ॥                                                    |
| 29  | 57       | શ્યૂ     | यहीत्वा गर्यपाः नर्शन् यङ्गास्त्रोतिम चिक्रियः ।                                            |
| 27  | **       |          | बीरमद्रो महातेजाः रहत्ये दच्छतः करम् ॥                                                      |
| 33  | ייל      | १६       | व्यष्टम्भवद् ऋदीनात्मा तयान्येषां विद्येवतान् ॥                                             |
|     |          |          | भगस्य नेत्रे चोत्पाद्य करजाग्रे ग लीलया ॥                                                   |
| 77  | **       | १७       | निहत्य मुष्टिना दन्तान् पूष्णश्चैवं न्यपातयत् ॥                                             |
| 23  | 57       | २३       | जधान् मगवान् रुद्रः खङ्गसुष्ट्यादिसायकैः।                                                   |
|     |          |          | ऋथ त्रिप्तुर्महानेडाश्रुक्रमु <b>चन्य मृच्छितः ॥</b>                                        |
| 53  | 35       | २४       | युयोध मगवाँस्तेन रुद्रेश सह माधवः॥                                                          |
| 33  | 77       | २७       | निहत्य गदया विष्णु ताडयामास मूर्वनि ।                                                       |
|     |          |          | तत्रचोरति तं देवं शीलयैव रशाजिरे ॥                                                          |
| 39  | 59       | ३१       | विभिन्न परितं राज्ञे विधामूतं प्रमोस्तदा ।                                                  |
|     |          |          | शाङ्क कोटि-प्रसंगाद् वै चिच्छेद च शिरः प्रमोः ॥                                             |

|     |          | रसो ०                                 |                                               |
|-----|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| भाग | ग्रध्या० | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                               |
| Ŗ   | 200      | 美色                                    | एतस्मिन्ने व काले तु भगवान् पद्मसंभवः।        |
| 77  | 9.5      | Ko                                    | महमाह महातेजाः प्रार्थयम् प्रस्ततः प्रमुः ।   |
|     |          |                                       | श्चलं क्रीपेन वे मद्र नष्टार्चेव वियोवनः॥     |
| ,   | 51       | 88                                    | प्रसीर चम्पतां नवं रोमजेः सह मुक्तः           |
|     |          |                                       | मोऽपि भद्रः प्रभावेण बद्धमाः प्रामेष्टिनः ॥   |
| 59  | 59       | ४२                                    | शमं नगम शनकैः 🐃 🐃 🔭 🗆                         |
|     |          |                                       | देवोऽपि तत्र सगवान् अन्तरिसं पुष्यवः ॥        |
| 53  | 99       | 8.9                                   | प्राधितप्रकीय देवेन ब्रह्मणा मरायान् मयः ॥    |
| 53  | 79       | 3.A                                   | र पार वं पूरी वसी उक्तराविन्युक्सी ।          |
|     |          |                                       | देवास्त्र सर्वे देवेशं तुप्तुषुः परमेश्वरम् ॥ |
| 59  | **       | M o                                   | अस्ति । भगवान् तुराव च <b>इतांवितः।</b>       |
|     |          |                                       | बद्धा च सुनयः सर्वे । १००० विकास              |
|     |          |                                       | क्षास्य कृत्य                                 |
|     |          |                                       |                                               |
|     | 202      | 2 &                                   | देवतास्य सहेन्द्रं य सारकाद स्वर्वितिसः।      |

| 77 | 202        | १६    | देवतारच सहेन्द्रं स सारकाद स्वयोधिताः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |       | न शान्ति लेभिरे श्रूगः हरका का समादिताः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ** | 55         | 28    | बोर्ड्य तस्य मुखाच्छ् ना प्रचायात् प्रातानितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 | <i>#</i> 2 |       | देवेरहार्थः सन्द्रे सह जीवनगर जिलानतः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |            | ₹14.  | जाने वार्ति मुरेन्डामां तथापि धर्मु माप्तम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 73 | 39         |       | विभिन्ध वस् या देवी सभी ४,३१२ विभाग ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |            | २६    | उमा रेमवनी जबं के किया करते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99 | 28         | ***   | अस्तर के क्षेत्र पूर्व देशः सुरोत्तमाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |            | ঽ৩    | विभोर्यतच्यमाहस्युं रहस्यास्य मनो महत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ** | 19         | 40    | तयोगैंगेन संभृतः स्कन्दः शक्तिश्ररः प्रमुः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33 | 55         | ₹⊏    | एक्टरके हाइसम्बद्धाः <b>सेनानीः पात्रकः मन्तः</b> ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77 | 55         | 30    | सीलयैव महासेनः प्रयसं राज्यामुन्स् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77 | FY         |       | वालोऽपि कि की वेबान् संस्कृष्टिस्ति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |            | 34    | समाह अगर गेराज्य संसाच्या सस्य प्रस्ता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *5 | 35         |       | ्राक्रीकार्योश्चन कार्य संशीतात्र व <b>राहरूम</b> श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |            | 35    | एवमुक्ती नमस्करण देवदेवं एजीविस् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 57 | 99         | ***** | देवदेवाश्रमं गन्तुं मति चक्रं तथा गर् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |            |       | and and and the formation of the first of the second of th |
| 22 | 55         | 3F    | माना तहानमें श्रीकी सह र ११ मानवार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ** |            |       | उसमीम महाविध 🕷 ीनुसमाराज्य 🛊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| भाग | श्रखा॰ | रबो॰       |                                                |
|-----|--------|------------|------------------------------------------------|
| 8   | १०१    | 80         | ततः संप्रेच्य मदनं इसन् देवन्त्रियस्यकः।       |
|     |        |            | नयनेन तृतीयेन सावज्ञं तमवैच्चत ॥               |
| 55  | 23     | <b>८</b> १ | ततोऽस्य नेत्रजो विह्नर्मदनं पार्श्वतः स्थितम्। |
|     |        |            | श्रदहत् तत्व्यादेव ललाप करुणं रितः॥            |
| 33  | 35     | ४२         | रत्याः प्रलापमाकर्यः देवदेवो वृषध्वजः।         |
|     |        |            | कृपया परया प्राह कामपत्नीं निरीद्त्य च ।।      |
| 77  | "      | ४३         | श्रमूतोंऽपि ध्रुवं भद्रे कार्यं सर्वे पतिस्तव। |
|     |        |            | रतिकाले बुवं मद्रे ! करिष्यति न संशयः॥         |
|     | A      |            | पार्वती <b>स्वयंव</b> र                        |
| 77  | १०२    | 8          | तपसा च महादेन्याः पार्वत्या वृपभष्वजः।         |
|     |        |            | प्रीतश्च भगवान् शर्वो वचनाद् ब्रह्मण्स्तदा ॥   |
| 33  | >7     | २          | हिताय चाश्रमाखां च कीडार्थे भगवान् भवः।        |
|     |        |            | तदा हैमवर्ती देवीमुपयेमे यथाविधि ॥             |
| 33  | "      | १७         | स्वयंवरं तदा देव्याः नवंकोकेष्वधोप्रयत्॥       |
| "   | 33     | २३         | ऋथ शैलसुता देवी हैममास्ह्य शोभनम्।             |
|     |        |            | विमानं सर्वतोभद्रं चर्चरन्तैरलंक्टतम् ।        |
| 77  | 37     | २७         | मालां ग्रह्म जया तस्यौ सुन्द्रुमससुद्रवास ॥    |
|     |        |            | विजया व्यजनं ग्रह्म स्थिता देव्याः समीपतः॥     |
| 77  | 39     | २८         | मालां प्रयह्म देव्यां तु स्थितायां देवसंसदि।   |
|     |        |            | शिशुर्भृत्वा महादेवः कीडार्थे वृषभष्वजः॥       |
| 33  | 73     | २६         | उत्तरितत्त्रीतृति बभूव भगवान् भवः ।            |
|     |        |            | ऋथ दृष्ट्या शियुं देवास्तस्या उन्संश्वतिनम् ॥  |
| 77  | 77     | ₹o         | कोऽयमत्रेति सम्मंत्र्य हुन्तुमुख समाराताः ।    |
|     |        |            | वडमाहारयनस्य बाहुरद्यस्य बुत्रहा ॥             |
| 27  | 37     | ₹ १        | स्वाहुरदमलाय तथैव समुपस्थितः।                  |
|     |        |            | स्तंभितः शिशुरूपेण देवदेवेन लीलया ॥            |
| 33  | 37     | 88         | स बुद्ध्वा देवमीशानं शीव्रमुत्थाय विस्मितः।    |
|     |        | ~ .        | वयनदे चनगुर्वे शंभीनगतुबच्च पितामहः॥           |
| 27  | 39     | इश         | तस्य देशी तदा हुम्बा समज्ञ त्रितिकीवसाम् ॥     |
| 77  | 53     | 9.4        | शक्योः स्थारयमान मानां दिव्यां दुर्शान्यनीम् ॥ |
|     |        |            | गरोशीन्पत्ति <u></u>                           |
| 53  | 808    | ą          |                                                |
|     |        |            | वर्मविष्नं तदा कर्तुं दैन्दारामभवन् दिजाः॥     |
|     |        |            | •                                              |

| भाग  | श्चरवः ० | रसो०                      |                                                             |
|------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| \$   | 508      | 8                         | त्रविष्नं पत्रदानार्थः समस्यर्थं महेरवरम् ।                 |
| ajis |          |                           | मसाम्बं च इरि निमा अध्योगिक सा पताः ॥                       |
| 57   | 99       | Ę                         | पुत्रार्थ चैव नारीयां नरायां कर्मसिद्धये।                   |
|      |          |                           | विष्नेदां शंकरं सप्दुं गर्मार्थ स्तीतुमह्य ॥                |
| 77   | 37       | 3                         | A particular of the first of                                |
| 99   | 80%      | ¥.                        | भूरेन्द्र विकेश सदा राजिन <b>मधिने भगान्</b> ॥              |
| 39   | 7,9      | Ę                         | तनः प्रमीवताद् भवान् स् <sup>ति । १०केश १८</sup> ८० ।       |
|      |          |                           | मुकावभावत् विगारविदेश <b>एवं मी वरः</b> ॥                   |
| 23   | 55       | 3                         | मस्तरक निर्देशक के विभागाहरू मुख्याकर 🕯 💎                   |
|      |          |                           | गयोरवरं मुरेरवरम् उपुरंशार म शिकः ॥                         |
| 23   | 37       | 3                         | garan Dil vi Engeroy defensy                                |
|      |          |                           | रामस्य योज सेन्य वे स <b>जाननं तदास्थिका ॥</b>              |
|      |          |                           | उपमन्यु की कथा                                              |
| 33   | १०७      | २४                        | गृतस्मिन्नन्तरे देवः विनाकी परमेश्वरः ।                     |
|      |          |                           | शकरूपं समास्याय गन्तुं चके मित तथा ॥                        |
| 3 2  | 77       | ÷ 9                       | एवसुक्तवा स्थितं वीक्य हर्गतन्त्रं दिउम्।                   |
|      |          |                           | माह गम्भीरया बाचा शकरुपक्से हरः॥                            |
| 59   | 95       | <b>3</b> ?                | तुष्टोऽस्मि ते वरं बूहि तपसामेन सुबत ।                      |
|      |          |                           | ददामि चेफितान् सर्वान् श्रीम्यावज महामते ॥                  |
| 99   | 77       | <del>1</del> <del>1</del> | एयम्तरतः नेन राजेख मुनियसमः ॥                               |
|      |          |                           | वस्यामि शिवे अनिभिन्तुशाच इत्रांचितः।                       |
| **   | 55       | \$ 8                      | ततो निशम्य वचनं मुनेः इप्तिबत् प्रभुः।                      |
|      |          |                           | प्राह सरपद्भी गान शकरपद्भः स्वयम्॥                          |
| 59   | 37       | ३६                        | मद्रको भव विप्रये मामेवाचेय सर्वदा।                         |
|      |          |                           | इडाफि सर्वे स्टंटे स्वव खंब निर्मुणम्।                      |
| **   | 77       | ३७                        | स्तः रामस्य प्रचर्ने भूत्वा श्रीविद्यारसम् ।                |
|      |          |                           | उपमन्युदिदं ब्राह् लवस् विकाधारं शुमम्।                     |
| 77   | 93       | 3.5                       | अत्या निन्दां स्थम्याप नक्षणादेव संख्येत्।                  |
|      |          |                           | स्वदेहं तं नितस्याशु शिवलोकं स गवळि ॥                       |
| 27   | 77       | 85                        | यो प्राचीन को िन्द्री शिवनिनदां स्तरम् स ॥                  |
|      |          |                           | िरमम्बुलस्य 🙉 शिवलोकं स सम्बद्धि ॥                          |
| 37   | 79       | R\$                       | <b>ब्रास्तां</b> तप्तर्मरेग्छः । <b>बीर्</b> प्रति सुराधनस् |
|      |          |                           | निहस्य स्वां शिवास्त्रेया च्यान्येत् कलेवरम् ॥              |

| वाग | श्रध्या ० | रस्रो॰ |                                                   |
|-----|-----------|--------|---------------------------------------------------|
|     |           |        | शैवों की श्रेष्ठता                                |
| २   | ¥         | २०     | श्रन्यमनसङ्घेभ्यो विष्णुभक्तो विशिष्यते ।         |
|     |           |        | विज्ञासनसङ्ग्रेभवो <b>रुद्रभक्तो विशिष्यते।</b>   |
|     |           |        | बद्रभक्तान् परतरो नास्ति लोके न संशयः॥            |
| 77  | 23        | ₹१     | तस्मातु वैष्णवं चापि रुद्रभत्तमधापि वा ।          |
|     |           |        | पूजयेत् सर्वयत्नेन धर्मकर्मार्थनुक्तये ॥          |
|     |           |        | शिवोपासना का फल                                   |
| 77  | 4.8       | 3.8    | सर्वावस्था गतो वापि मुक्तोऽयं सर्वपातकैः।         |
| ø   |           |        | शिवध्यानात्र संदेहो यथा रुद्रस्तथा स्वयम् ॥       |
| "   | "         | şч     | हत्वा मीत्वा च भूतानि भुक्ता चान्यतोऽपि वा।       |
|     |           |        | शिवमेकं सकृत् स्मृत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते॥      |
|     |           |        | वराह पुरागा                                       |
|     |           |        | शिव श्रौर विष्णु का तादात्म्य                     |
|     | श्चा०     | रस्रो॰ |                                                   |
|     | 3         | 9      | वेयं मूर्तिर्भगवतः शंकर त्र्रास स्वयं हरिः॥       |
|     |           |        | विष्णुकी अरेष्ठता                                 |
|     | १०        | १५     | स च नारायको देवः कृते युगवरे प्रभुः॥              |
|     | 79        | १६     | त्रेतायां च्ड्रस्पस्तु द्वापरे यहमृर्तिमान् ॥     |
|     |           |        | दुचयज्ञविष्यंस                                    |
|     | २१        | 8      | तस्य ब्रह्मा शुभां कन्यां भाषाये मृर्तिसंभन्नाम्। |
|     |           |        | गौरीनाम्नी स्वयं देवीं भारती तां ददौ पिता।।       |
|     | "         | 5      | बस्मिन निमम्ने देवेशे तां ब्रह्मा कन्यकां पुनः।   |
|     |           |        | न्नन्तःशरीरगां कृत्वा गौरीं परमशोभिनीम् ॥         |
|     | 77        | 3      | पुनः निस्नुकुर्नरवान् ऋसुजत् सप्त मानसान्।        |
|     |           |        | दर्जं च तत स्नारस्य प्रजाः सम्यश्विवधिताः ॥       |
|     | 55        | ₹⊏     | ऋत्विजां मंत्रनिचयो नष्टो रुद्रागमे तदा।          |
|     |           |        | विनरीतिनदं दृष्ट्वा तदा सर्वेऽत्र ऋत्विजः॥        |
|     | 77        | 35     | <b>उत्तः</b> सन्नह्यतां देश महद्रो भयमागतम् ।     |
|     |           |        | करिचरापाति बलवान् ऋसुरो ब्रह्मनिर्मितः॥           |
|     | 33        | 80     | यहमारार्थमेन्सिन् हती प्रमदुर्तमे ॥               |
|     | 35        | XE.    | हुनुः नर्वते तिन्तु स्त्रास्वेकादसहुतम् ॥         |

| हास्या० | रसो •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २१      | ĘĘ         | उमी इरिहरी देवी लोके स्वातिं गमिष्ययः ॥ 🐃 🐣 🔭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33      | 64         | ब्रह्मा औष भूत्र वेद्ये अञ्चलको ५० चीवनाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 59      | 55         | स्द्रमामी ज्येष्टमाम इतीय वैविकी श्रुतिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ₹₹      | Ŗ          | सस्मिन् नियमनस्यस्य रहस्य परमेखिनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |            | चुकोष गीरी देवस्य चित्रींसम्बर्गमन् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77      | ą          | चिन्नवासाम् देवस्य असेनागद्दरं पुरम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |            | यक्षो विध्वसितो यस्मात् तस्माई है । ११००० ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |            | गरोशजन्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २३      | ***        | ক্ষিত্ৰীৰ নাগৰীৰ স্বাধানকী নিৰ্মাণিক বিশ্বীৰণ ।<br>ক্ষিত্ৰতাতীয় ক্ষিত্ৰতাতীয় ভ্ৰমান্তৰীয় ক্ষমিৰিক্ষ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77      | 2 2        | मुसिंमान् विकारिकाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 58         | प्रदीप्तास्यो महादीसः कुमारो भासयन् दिशः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77      | •          | जर्मेटिस्रीर्वनः सा <b>बाद्दद स्वापरः</b> ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 99      | १६         | तं दृष्ट्वा परमं रूपं कुमारस्य महात्मनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.7     |            | उम्पद्भिकेष्ठेत्रस्य । गमाप्रयास मामिनी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79      | <b>१</b> ७ | तं रष्ट्वा कुवितो देवः स्त्रीमावं चंचलं तथा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.9     |            | मत्वा कुमारमणं तु शोमनं मीहर्न दशाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **      | įΞ         | ततः शराप तं देवं गरेवां परमेश्वमः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,,      |            | THE REPORT OF THE PROPERTY OF  |
|         |            | मविष्यति तथा सर्वेक्स्प्रेटिस्टिस्ट्रेडस् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97      | 7.5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |            | एते च सर्वे व्यवपान्तु भृत्या विनायकाः कृष्टशः प्रच्यद्धाः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |            | ज़िय <b>डॉर</b> बिप्तु <b>का तादात्म्य</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| રથ      | ¥          | पुरुषो जिल्लाक्ष्मक्ष विषो वा नामतः भुतः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,,,     | ¥,         | अध्यक्तं दु उमा देवी ीर्ज प्रतिरोहता ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **      | ĄΞ         | A company of the state of the s |
| **      | 38         | ्र <mark>सम्बद्धिकेक पुराणेनामी वर्ष</mark> ि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |            | भवो महेगारे लक्ष्मालको हिन्छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **      | २४         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **      |            | इसस्य वर्षेत्र विस्त्रस्थारीयस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## स्कन्दजन्म

| श्रह्या० | रखो  | ्याः जुन्यस्य                                     |
|----------|------|---------------------------------------------------|
| २५       | ३२   | एवमुक्तवा हरो देवान् विसुच्य स्वांगसंस्थिताम्।    |
|          |      | शक्तिं संचोभयामास पुत्रहेतोः परन्तप ॥             |
| 79       | ३३   | तस्य चोभयतः शक्तिः ज्वलनार्कसमप्रमः।              |
|          |      | कुमारः सहजां शक्तिं विश्वज्ञानैकशालिनीम् ॥        |
| *1       | ≨⊀   | 2                                                 |
|          |      | मन्यन्तरेष्यनेकेषु देवसेनायतिः किल ॥              |
|          |      | कात्यायनी                                         |
| २८       | २४   | एवं चिन्तयतस्तस्य प्रादुरासीद् ऋयोनिजा।           |
| **       | २५   | शुक्राम्बरघरा कन्या सक्किरीटोज्ज्वलानना ॥         |
|          |      | श्रष्टामिर्बाहुभिर्युक्ता दिव्यप्रहरखोद्यता ।     |
| **       | २६   | चकं खड़ां गदां पाशं शंखं घंटां तथा धनुः॥          |
|          |      | धारवन्ती तथा चान्यान् बद्धत्या जलाद्वहिः।         |
| 39       | २७   | निरचकाम महायोगा सिंहवाहनवेगिता ॥                  |
| 29       | ३२   | वेदमातर् नमस्तुभ्यम् अन्तरस्थे महेश्वरि ॥         |
|          |      | त्रिम <u>ृ</u> र्त्ति                             |
| ७१       | २    | तावत् तस्यैव रुद्रस्य देहस्थं कमलासनम्।           |
| 91       | ₹    | नारायमां च हृदये त्रनरेखुनुसद्मकम् ।              |
|          |      | ज्वलद् भास्करवर्णामं पश्यामि भवदेहतः॥             |
|          |      | विष्णु से शिव का प्रादुर्भाव                      |
| ٥٤       | ą    | तस्माद् रुद्रोऽमवत् देवी स च सर्वज्ञतां गतः।      |
|          |      | देवताओं की शक्ति के रूप में देवी                  |
| 73       | 35   | नीलोत्पलदलश्यामा नीलकुंचितमूर्घजा।                |
| 29       | २०   | सुनासा सुललाटान्ता सुवक्त्रा सुप्रतिष्ठिता॥       |
| 77       | २४   | किं मां न वेत्य सुश्रोखीं स्वशक्तिं परमेश्वरीम्।। |
|          |      | चामुख्हा                                          |
| १६       | ५२   | चामुगडे जलमानास्ये तीच्यदंष्ट्रे महावले ।         |
|          | :    | रातयानस्थिते <b>देवि</b> मेतासम्बद्धे शिवे ॥      |
| **       | प्३  | कराले विकराले च महाकाले करालिनि ॥                 |
| *)       | #R : | काली कराली निकानता कालरात्रि नमोऽस्तु ते।         |
|          |      |                                                   |

## BELLE SPAR

|            |      | Section 1 to the section of the sect |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रद्धा०   | रखो० |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ø3         | R    | में मा रहेर <b>े रही पेन नयाः प्रमुख्</b> यते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99         | ¥    | क्यालिस् रद्ध यञ्जीद्ध सब कैरात सुवत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 79         | Ę    | ाकः सम्बद्धाः प्राप्ते । <b>अधिकविक्योक्षामिक्षामिक्षा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |      | अंतर स्टार्टिस होते । विद्यो <b>विकास ह</b> 🖟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 79         | · ·  | सन्तिष्टमं शिरो परिशन्तिमं बस्व ह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.5        | १२   | तिसम् सिन्ने पृथक् वेशान् रहीता समकान् सकः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33         | 8 8  | प्रकृति होते. विस्तृत्य क्षाप्ता कार्यक्षक प्रकृति विस्तृत्य हुन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |      | स्थानकार में सेक्स्पूट हुआ है। निष्याहरू 🛊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 55         | \$8  | 🖚 🕻 स्वात्वा । ४२४ । जन्म गर्दे प्रश्तेकार तुः 🛊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |      | एवं इत्या महादेवी बभ्रामेमां बमुन्यराम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **         | 28   | परिधानं तु कीपीनं नमः १००० है। है है है है है है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |      | वायु पुरासा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |      | शिव का उत्कर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ¥.         | ₹5   | देवेषु च महान् देवो महादेवनत्नः समुतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |      | सर्वेश-वाद्यः भीजाराम्यस्य गाणः स्वेश्वसः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 57         | 3,5  | बृहत्वाम समृतो ब्रह्मा भृतत्वाद भृत उच्यते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 99         | 80   | यस्मात् पुर्वनुरोते च तन्मात् पुरुष उपवर्ते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |      | देवी की उत्पत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3          | তপ্  | तत्र या सा महाभागा गुजरनाड करिंगी :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 55         | ভ    | प्रायुक्ता न संया तुस्यं स्थी प्रा <sup>द</sup> ी <sup>र</sup> ेलीपाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |      | कायाद्वी दक्षिणं तस्याः शुक्कां वार्मा तथाऽनितम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b> 3 | ७७   | ब्रात्मानं विभाउन्वेनि सीका देशी न्यर्यसुवा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |      | सा ह गोला दिश भूगा हुम्या <b>रूमा च ने दिना</b> ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |      | शिव के भूतगया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20         | XX   | विवासान् हरिनेश रेन द्रिष्मीश्च क्यासिनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.5        | ΥĘ   | अपूर्वाणिशीस, बोरास्त्रीतिक्वानित्रणी स्थानः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59         | 80   | मिक्क किल्पिक विभिन्न प्रतिकारिक स्थाप 😝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |      | शिव का सकुती अवस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २३         | २०६  | प्रश् <sup>र</sup> िक पुरु प्राप्ते परिवर्ते कमारुते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |      | पराश्यसुतः भीमान् ियाः विशेषात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Madio | रका । प    |                                                     |
|-------|------------|-----------------------------------------------------|
| २३    | २०७        | तदा षष्टेन चांशेन कृष्णः पुरुषसत्तमः।               |
|       |            | वसुरेवाद् यदुश्रेष्ठो वासुदेवो मविष्यति ॥           |
| 7,9   | २०८        |                                                     |
| 37    | २१०        | दिव्यां मेरुगुहां पुण्यां त्वया सार्घः च विष्णुना । |
|       |            | भविष्यामि तदा ब्रह्मन् नकुली नाम नामतः।             |
| 77    | २१२        | तत्रापि मम ते पुत्रा मविष्यन्ति वपस्विनः।           |
|       |            | कुशिकश्रेव गार्थश्र विश्वको रुष्ट एव च ॥            |
|       |            | स्निगोत्पत्ति की कथा                                |
| २४    | રૂપ્ર      | ततो ह्यपरिमेयात्मा भूताना प्रभुरीश्वरः।             |
|       |            | श्रुलपासिर्महादेवो हैमचीराम्बनच्छवः॥                |
|       |            | त्रागच्छत् तत्र सोऽनन्तो नागभोगपतिई रः॥             |
| "     | પ્રરૂ      | प्रत्यासन्नमथायातं बालाकांमं महाननम् ।              |
|       |            | भृतमन्यद्भुतं दृष्ट्वा नारायगमधाववीत् ॥             |
| 97    | ዿሄ         | अप्रमेयो महावक्त्रो दंष्ट्री व्यस्तशिरोहहः।         |
|       |            | दशबाहुस्त्रिश्लाङ्को नयनैर्विश्वतोनुखः॥             |
| 23    | પૂપૂ       | लोकप्रभुः स्वयं साचाद् विकृतो मुंजमेखली।            |
|       |            | मेद्रे खोर्घ्वेन महता नदमानोऽति भैरवम् ॥            |
| "     | પ્રદ્      | कः खल्वेष पुमान् विष्णो वेद्योगारी महाद्या तिः।     |
|       |            | व्याप्य सर्वा दिशो बाश्च इत एवामिवर्तते।            |
| 33    | ६१         | कोऽयं भोः शंकरो नाम स्थावयो व्यतिविच्यते॥           |
| *7    | ६ ३        | मायायोगेश्वरो धर्मो दुराधर्षा वरप्रदः।              |
|       |            | हेतुरस्यात्र जगतः पुरासाः पुरुषीव्ययः ॥             |
| "     | Ę¥         | प्रधानमञ्दर्भं क्योतिरव्यक्तः प्रकृतिस्तमः ।        |
|       |            | श्रस्य चैतानि नामानि नित्यं प्रसव-धर्मिणः।          |
| •     |            | यः कः स इति दुःस्तार्तेर्मृग्यते यतिभिः शिवः॥       |
| 33    | ६६         | एष बीजी भवान् बीजमहं योनिः सनातनः।                  |
| 27    | ६६         | ऋस्मान्महत्तरं गुह्यं भृतमन्यन्न विद्यते ।          |
|       |            | महतः परमं धाम शिवमध्यात्मिनां पद्म्॥                |
| 33    | 30         | द्वैधीमावेन चात्मानं प्रविष्टस्तु व्यवस्थितः।       |
|       |            | निष्कतः स्ट्रमम्ब्युक्तः सकलश्च महेश्वरः॥           |
|       |            | शिवस्तुति (विष्णु श्रीर ब्रह्मा द्वारा )            |
| 79    | 83         | अमेद्रायोद्धयेनेद्राय नमो बैकुएठरेतसे ॥             |
| >>    | <b>£</b> ₹ | नमस्ते सन्मवादीनो स्तानो प्रमवाय च ॥                |
|       |            |                                                     |

| peq10      | रस्रो॰    |                                                            |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 28         | £.4       | नमो योगस्य प्रभवे सांख्यस्य प्रभवे नमः ॥                   |
| 9.5        | 208       | हैं कहा न वर्ग का राज्य वस्त्र समा                         |
| **         | ۲۰۳       | गन्धवीयां च पत्तवे वकारणं पत्तवे नमः॥                      |
| **         | 705       | अक्षेत्रक सम्बोत्तिक क्षेत्रके तीकते <b>समः</b> 🔢          |
| *          | 2.5%      | नमः कपरमादनसम्य विकासमाय कपरिने ॥                          |
| **         | १२९       | मुक्तेप्रमेदकमालाव विभासाय शिकारिडने ॥                     |
| 32         | 888       | रखीशाय मस्त्राय है है अहते हैं किया म                      |
| 55         | १३२       | ग्रस्हित्य इतान्ताय निस्मानुग्रथम्य च ॥                    |
| † <b>5</b> | १३७       | र्मणास्प्रतिस्थायः नमस्यक्षत्रभागिः।                       |
|            |           | समले प्रागायीलाव जवमालापराव 📲 🛭                            |
| 53         | **=       | सम्बर्गेहर्गेराय देख्याः ि १९१० । १ 🖁                      |
| 43         | १३६       | नमोडन्द्र स् प्रशिक्षण १००० विभाग <b>स</b> ।               |
| **         | 266       | मासने कीडते भीव सम्भीवस्यभीति ।                            |
| 11         | 有疑者       | ज्यो जप्यो महायोगी महावेबी महैश्वरः।                       |
|            |           | पुरेशयो सुहावामी केचरो रजनीचरः॥                            |
| 77         | १६०       | बहाययो ब्रह्मचारी च गोबस्त्वं शिष्टपूजितः ॥                |
| 59         | 962       | सांख्याः प्रकृतिन्यः परमं त्यां विकिता                     |
|            |           | ्रीतात्र प्रदर्भे म् मृत्युं विश्वस्ति ।                   |
| 77         | १६३       | बोगेन त्वां करिक कि शाला मोहान् हंत्यजन्ते पुनस्तान्।      |
|            |           | वेडन्ये मन्यांस्थां प्रयक्ता विशुद्धानी वर्णे कि कि मननी ॥ |
|            |           | शिव और एकादश रहीं का नादासम्ब                              |
| ૨પ્ર       | ষ্প্ৰ     | क्त वैकारण ये स्द्रा विक्रिताः प्रास्त्रेतनः ॥             |
| 29         | १६        | मोतुः वेतारमाध्या वे स्तुत्वस्यः सहा <b>तुः</b> । श        |
| ••         |           | िए हीर विष्णु का नादात्स्य                                 |
|            | হ্ ৯      | प्रकाशं चाप्रकाशं च जंगमं स्थावरं च वत्।                   |
| 79         | ,         | विक्ष्यमार्थीसर्वे सर्वे अवस्थानाः अस्तरम् 🖟               |
| ••         | <b>२३</b> | श्चात्मानं प्रकृति विद्धि मा विद्धि पुरुषं शिवम्।          |
| 97         | , ,       | भागार रीगरीरों में लाई तब तबेंब मा 🛭                       |
|            |           | शिव के भूतगर्धों की उन्त्रीत                               |
|            | 5.2       | ক্লক্ষ্ণা প্ৰত্যক্ষিত্ৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰত বুলিবহুত্ব । 🛊   |
| 53         | य ९       |                                                            |
|            |           |                                                            |

## दक्षयज्ञविष्वंस

| श्रद्धा ० | रस्रो०     |                                                                                   |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| રષ્       | ६३         | महामागा महासत्त्वाः स्वस्तिकैरम्यलंकृताः।                                         |
|           |            | प्रकीर्णकेशाः सर्पास्ते प्रादुर्भू ता महानिषाः ॥                                  |
| ३०        | 80         | दच्चस्यासन् सुता ह्यष्टौ कन्याः याः कीर्तिताः मया ॥                               |
| "         | ४४         | तासां ज्येष्ठा सती नाम पत्नी या त्र्यम्बकस्य वै ।                                 |
|           |            | नाजुहावात्मजां तां वै दच्चोरुद्रमभिद्विषन् ॥                                      |
| "         | ४३         | ततो ज्ञात्वा सती सर्वाः स्वसः प्राप्ताः पितृर्ण्हम्।                              |
|           |            | जगाम साप्यनाहूता सती तत् स्वं पितुर्ग्रहम्।।                                      |
| 39        | 88         | ततोऽब्रवीत् सा पितरं देवी क्रोधादमर्षिता।                                         |
|           |            | यवीयसीभ्यो ल्यायसीं किं तु पूजामिमां प्रभो ॥                                      |
|           |            | श्रसमतामवज्ञाय कृतवानिस गर्हिताम्॥                                                |
| 17        | ४५         | एवमुक्तोऽब्रवीदेनां दद्यः संरक्तलोचनः ॥                                           |
| "         | ४६         | त्वं तुश्रेष्ठा वरिष्ठा च पूच्या बाला सदा मम।                                     |
|           |            | तासां ये चैव भर्तारस्ते मे बहुश्रुताः सदा ॥                                       |
| 77        | ४७         | गुरौरचैवाधिकाः श्लाध्याः सर्वे ते त्र्यम्बकात् सति ॥                              |
| "         | 38         | तेन त्वां न बुभूषामि प्रतिकृतो हि मे भवः।                                         |
| "         | ५२         | ततस्तेनावमानेन सती दुःखादमर्घिता।                                                 |
|           |            | अबवीद वचनं देवी नमस्ऋत्य महेश्वरम्॥                                               |
| ***       | યુર્       | यत्राहमुपपत्स्येऽहं पुनर्देहेन भास्त्रता।                                         |
|           |            | तश्रावदमसम्मूदा संभूता धार्मिकी पुनः।                                             |
|           |            | गच्छेयं धर्मपत्नीत्वं व्यम्यकस्यैय धर्मतः॥                                        |
| 77        | ६३         | यस्मात्वं मत्कृते क्रूम्मधीन् व्याहृतवानीः ।                                      |
|           |            | तस्मालार्थं सुरैर्यके न त्वां यदयन्ति वे हिजाः॥                                   |
| 33        | ÉR         | हुत्वाहुर्ति ततः क्रूरः ऋपस्यद्यन्ति कर्मसु ।                                     |
|           |            | इहैन वत्स्यसि तथा दिवं हित्वा युगन्नयात्॥                                         |
| 17        | \$08       | पूच्यं तु पशुभर्तारं कस्मान्नाह्वयसे प्रसुम् ॥                                    |
| 19        | १०७        | एतन्मखेशाय नुवर्गुणात्रे हृतिः समन्तं विधिमंत्रपृतम्।                             |
|           |            | विष्णीर्नेयान्वर्यतिमस्य सर्वे प्रनोविंमो ह्याहवनीयनित्यम् ॥                      |
| 33        | ११२        | <b>सुरैरेव</b> महामाचे सर्वमेनवनुष्ठितम् ।                                        |
|           | 922        | वहेंचु मन् सदेंचु न भाग उपक्रतियतः ।                                              |
| 77        | १८२<br>१९७ | र्केन्द्रकर्ग-रोकर्ण्याणिकवर्षां नमोन्तु ते ।                                     |
| 17        |            | नमी नर्तन्यीलायःच्छ्यपत्रित्रकारिकेः<br>यिक्तिनां श्रेष्टः सर्वयिक्त्यप्रवर्तकः । |
| **        | १६७        | ्यः स्पर्याः अञ्चन् सम्भावस्य स्थाः ।                                             |

## रखो० श्चा २८१ सर्वसर्व सर्वेगी देव गर्वे २०१५ वे १५ । ₹ 0 राजिल्हा स्थापन स्थापन स्थापन स्थितिकः ॥ काल और शिव का तादात्म्य ३२ अर्चकाराहरू सहः सद्भुतो ब्रह्मणस्ययः । ३१ स रही बलरस्तेया विजये जीननोरित ॥ म्हरम् सर्धन और विषयान 🕊 - अध्यक्षर्भितसूत्र पूर्व स्वीगिर्व स्टर्गिनि 88 🐞 मश्रीयने मीक्स विशे कालानसङ्ख्या 🛊 ५८ निर्देशी रक्तगीराष्ट्रः इतकृष्णी जनादंनः। ६७ बहारो नीव सहाय िएक विनय ते नमः । सांख्याय चैव योगाय भूतवामाय वै नमः ॥ क्यदिने करालाय शंकराय क्यालिने। विस्तारीकरणाय रिवाय **बरदाय च**॥ व्यक्ताय वैवाह्यसाय ह्यनाहरूनाय वै नमः। ७४ भनानामार्तिनासाय नरनारायकाय च॥ नमः व प्रान्यप्रकारः दिक्यासाय शिस्त्रिक्ते ॥ ■७ भणप्रशास्त्र मोका वै भवावचैव वरः प्रसः। == न्यामृतेऽन्यो महादेव विषे गोहं न शक्यते ॥ ६० कराउः सममयत् तूर्गं हत्यो र अर्थानः E⊏ त्वमेव विधार्थानुसानरान्त्रं, त्वमेव स्ट्रीराः और # १०० त्वमेव सर्वस्य चराचरस्य लोकस्य कर्ता प्रक्रये च गोसा ॥ शिव की सर्वश्रे फता १० देन है ब्रह्मण साथै नका क्षेत्राप्त सायवा ॥ ¥¥ सिगोत्पत्ति की कथा **उत्तरा** दिश्मास्थायः ज्यानस्यारमञ्जूषेत्रमः ॥ तस्य ज्वालस्य मध्ये तु धर्यायो विपुनद्रभग्।। अभिकास अस्य स्थापित स्थापित स म्राम्य विराम्य **योऽन्तं वै सक्ते**ते मंत्रकारलम् ।

The Control of the Co

| श्रधा० | श्लो० |                                                                                  |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| પૂપૂ   | ३२    | परमेष्टी परं ब्रह्म ऋच्चरं परमं पदम् ।                                           |
|        |       | श्रेष्ठत्वं वामदेवश्च रुद्रः स्कन्दः शिवः प्रभुः॥                                |
| "      | રૂપ્  | भूमेर्गन्धो रसश्चापां तेजोरूपं महेश्वर ॥                                         |
| 37     | ३७    | त्वं कर्ता सर्वभूतानां कालो मृत्युर्यमोऽन्तकः॥                                   |
| "      | પૂપ્  | व्यालयज्ञोपवीती च सुरागामभयंकरः॥                                                 |
|        |       | एकेश्वर शिव                                                                      |
| ६६     | १०८   | एकः स्वयंभुवः कालस्त्रिमिस्त्रीन् करोति यः॥                                      |
|        | 5 5 0 | सुजते चानुगृह्याति प्रजाः संहरते तथा ॥                                           |
| "      | ११०   | एका तनः स्मृता वेदे धर्मशास्त्रे पुरातने।<br>सांख्ययोगपरैवीरैः पृथगेवैकदर्शिभिः॥ |
| "      | १११   | एकत्वे च पृथक्त्वे च तासु भिन्नः प्रजास्विह ।                                    |
|        |       | इदं परं इदं नेति बुवन्तो भिन्नदर्शनाः।                                           |
| "      | ११२   | बद्धार्णं कारणं केचित् केचित् प्राहः प्रजापतिम ।                                 |
|        |       | कीचिच्छवं परत्वेन प्राहुर्विष्णुं तथापरे।                                        |
|        |       | अविज्ञानेन संसक्ता सक्ता रत्यादिचेतसा॥                                           |
| 77     | ११६   | एकात्मा स त्रिधा भूत्वा सम्मोहयति यः प्रजाः।                                     |
|        |       | एतेषां तु त्रयाणां तु विचरन्त्यन्तरं जनाः॥                                       |
|        |       | स्कन्दजन्म की कथा                                                                |
| ७२     | २०    | ऋत्योत्पदीतिग्नयोतमासंकर्णस्य ॥                                                  |
| >1     | २१    | रलेपसंसक्तयोज्ञीत्वा शंकितः किल वृत्रहा।                                         |
|        |       | टान्यं मैथुनसन्तान्याम् ऋषत्योद्भवभीक्णा ।                                       |
|        |       | तयोः सकाशमिन्द्रेस् प्रेषितो हन्यवाहनः॥                                          |
| 33     | २३    | उमादेहं समुत्सुज्य शुक्रं भूमी विसर्जितम्।                                       |
| 7)     | 58    | ततो रुपितया देव्या शप्तोऽन्निः शांशपायनः॥                                        |
| 55     | २५    | यस्मान् मय्यत्रितृप्तायां रतिविध्नं हुताशन ।                                     |
|        |       | कृतवान् श्रस्य कर्त्तव्यं तस्मात्त्वमिस दुर्मतिः॥                                |
| 33     | २६    | गर्म त्वं धारव त्वेवमेषा ते दर्बडधारसा ॥                                         |
|        |       | शिवस्तुति                                                                        |
| १७     | १६६   | रिर्देशपार्वनेत्राय बतिने जाम्बवाय च ।                                           |
| 33     | 838   | लट्टे भर्टे तथा होते हतें च चपगाय च॥                                             |
| .73    | 505   | तित्याय चाथलिगाय <b>सद्माय चेतनाय च</b> ।                                        |
|        |       |                                                                                  |

#### शिवभक्तों का स्वरूप

| श्रद्या • | रखो० |                                                |
|-----------|------|------------------------------------------------|
| 808       | 299  | द्वीमन्तः सुरविताः शन्ता शीर्वयुक्ता धतोहुपाः। |
|           |      | कारा कार <b>माधारन</b> का सामनिकेन्द्रिका ।    |
| 8.5       | 292  | जितहरूदा महीत्माहाः सीम्या ि १५७० । ।।         |
| **        | 22   | क्रमेखा मनसा वाचा विशुद्ध राज्यात्मरा ।        |
| v.7       |      | अस्त्रप्रमानी भूता प्रवसा वे महेश्वरम् ॥       |

#### सस्मनाथ शिव

११२ ५३ सम्माति संगाय स्था मार्गेत पितृन्। स्वक्याची स्वेन्युक्त संगमे सारमास्वीत् ॥

## विष्या परागा

| माग | श्चा | रसो॰ | विष्णु श्रीर शिव का तादात्म्य                  |
|-----|------|------|------------------------------------------------|
| ş   | - =  | २१   | शंकरो भगवान् श्रीरिन्तिकी विकोतन ॥             |
| **  | Ē.   | Ę    | नमो समें विरोधकों स्वं बहा। स्वं विरामपृष्ट् ॥ |

#### सोम झौर तारा की कथा

## उपा और अनिरुद्ध की कथा

| ¥   | 33 | The state of the s |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,  | 39 | २५ - जुभारिमाध हरी स्थापम्य उपस्थित् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |    | न शशाक तथा योद्धं हारोग्युन्तिव्यक्तीयाः ।<br>४० स उपेत्याह गोविन्यं नामपूर्यनुगारतिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17  | 57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.9 | 70 | ४१ हमा इसा एरझार करे सां पुरासिमस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |    | while the second of the second |
| 77  | 31 | ४४ मया बनारो है लामक को इस्कार भारत स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,,  |    | After the Charles of the Language of the Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77  | 99 | ing and the state of the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| भाग | श्रध्या ० | रखो ॰ |                                                                                  |
|-----|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ¥   | ३३        | ४७    | मत्तोऽविभिन्नमात्मानं द्रष्टुमईसि शंकर ॥                                         |
| "   | 17        | ΥĘ    | बौडहं स त्वं जगच्चेदं सदेशसुरमानुषम् ।<br>ऋदिशामोहितासानः पुरुषाः भिन्नदर्शिनः ॥ |

# सौर पुराख

# शिव का उत्सर्ग

| श्रध्या ० | रतो० |                                                                           |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| २         | ?    | विश्वं तेनाखिलं व्यासं नान्येनेत्यद्रवीच्छ्रुतिः ॥                        |
| 55        | X    | एकोऽपि बहुधा भाति लीलया केवलः शिवः।                                       |
|           |      | ब्रहाविष्णवादिरूपेगा देवदेवो महेश्वरः।                                    |
| 99        | ξ    | त्रात्मभूतान्मद्दा <mark>देवाल्डीला</mark> त्रिप्रहरूपि <mark>गाः।</mark> |
|           |      | श्रादिसर्गे समुद्भूतौ ब्रह्मविष्ण् सुरोत्तमौ ॥                            |
| 33        | 3    | मुमुचुभिः सदा ध्येयः शिव एको निरंजनः॥                                     |
| "         | १२   | तस्मिन् ज्ञातेऽखिलं ज्ञातमित्याहुर्वेदवादिनः॥                             |
| 97        | 88   | न दानैर्न तपोभिर्वा नाश्वमेघादिभिर्मखैः।                                  |
|           |      | भक्त्यैवानन्यया राजन् ज्ञायथे भगवान् शिवः॥                                |
| 77        | १६   | तस्य ज्ञानमयी शक्तिरच्यया गिरिजा शिवा।                                    |
|           |      | तया सह महादेवः सुजत्यवति हन्ति च ॥                                        |
| 2         | १७   | श्राचन्नते तयोगेंदमज्ञा न परमार्थतः।                                      |
|           |      | श्रमेदः शिवयोः सिद्धो विह्नवाहकयोरित्र ॥                                  |
| 77        | ۶Ę   | माया सा परमा शक्तिरवरा चितिज्ञाच्यया ।                                    |
|           |      | मायाविश्वासको स्ट्रस्तव्हात्वा ह्यमृती मवेत् ॥                            |
| 72        | 35   | स्वात्मन्यवस्थितं देवं विश्वव्यापिनमीश्वरम्।                              |
|           |      | मक्त्या परमया राजन् ज्ञात्वा पाशैर्विनुच्यते ॥                            |
| 37        | ₹⊏   | ऋस्जद् योगिनां ध्येयो निर्गुगस्तु स्वयं शिवः॥                             |
| 27        | ₹₹   | वं प्रपश्यन्ति विद्वांसो योगिनः चृषिताशयाः।                               |
|           |      | नियम्य करणमामं स एवातमा महेश्वर:॥                                         |
| 39        | ४२   | बासाग्रमात्रं हृत्पद्मे स्थितं देवसुमापतिम् ।                             |
|           |      | चेटनुरस्यन्ति विद्वांसः तेषां शान्तिर्हि शास्त्रती ॥                      |
| ą         | ζ    | तत्राच्ययः वरो धर्मः शित्रधर्मः सनातनः॥                                   |
| 33        | ११   | कुर्वन्नपि सदा पार्वं सक्देवार्चयेरिक्टबम् ।                              |
|           |      | लिप्यते न स पापेन वादि माईश्वरं पदम्॥                                     |
|           |      |                                                                           |

## द्रश्यक्ष विजय

|                                         |                 | मुख्य हर्ष प्रमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| खस्या०                                  | रखो ॰           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13                                      | 20              | वैरं निधाय मनति श्रंभुना सह सुनताः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         |                 | देखः प्राचेतमो प्राप्तको वाहरीतदे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \$9                                     | १२              | देवान् सर्वा श्रामार्थमा गुणान् पद्मसंभवः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ** <b>7</b>                             | 2.3             | रण्ड्या शिषेन रहितान् दर्भ प्रतेत्वप्रति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |                 | सहो दस्त महामूद दुवंदे कि कृतं त्वया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         |                 | देवाः सर्वे समाहृताः शंकरेण विना कथन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77                                      | १७              | वस्य शहर लागरीत इसान्ये प्रामगान 🐲 🐧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **                                      |                 | हार्ष्ट्रिक्तार्थित संदर्भ सुरक्षी द्वार्थित सर्वे संवि <b>वास्यस्</b> ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19                                      | n gair<br>P san | प्रस्य काम्माक्कृष्णे वेशासुर्वे देवसाकृति भवादकाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                 | यस्य क्रमानित विर्व स्वी असी गर्में ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| শু শ                                    | 20              | सा च शक्तिः परा गीरी गोन्छानियान्सरियो ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71                                      | २१              | कस्ता जानाति विश्वेषा मेञ्चलके विश्वीम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **                                      |                 | न्नहं नाद्यापि जानामि चकी शकस्य का कथा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37                                      | Ę o             | एक एवेति यो स्त्रो सर्ववेदेषु गीयते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                 | तस्य प्रमाधीयोग मुक्तिमेवति किंकरी ॥ *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31                                      | ξ¥              | नाई रामाध्यात् देवात् पर्यास्थ्यं दिवीचमः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |                 | कारमं सर्वेक्स्तूनां नास्तीत्येव १९०० ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                 | मक्ति पर जोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | **              | मद्भक्तः सर्वदा स्कन्द मस्प्रियो न गुणाधिकः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ११                                      | ¥.              | सर्वाद्यी सर्वभक्ती वा सर्वन्य विक्रिकेटन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                 | सत्यारो रापान्य वारिम्स एव न संशयः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *5                                      | <b>Ę</b>        | तुष्टोऽइं मितिलेशेन विधं यच्छे यस्म पदम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 39                                      | 9               | वैष्णवानां सरले न्यो जिल्लानी विशिष्यते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **                                      | 3               | The state of the s |
| 77                                      | २२              | The state of the s |
| 37                                      | ३०              | पुर्वारिकारिकाः शास्त्राः स्वयं स्वयं स्वयंत्रियकाशकः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                 | सहित्य बीए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १२                                      | ?               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                 | म्हर्यकारपास्त्राच्या स्थ्यः स्थापनायस्याः व्यक्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वह                                      | साधन रै         | :वम, निवम, खासन, प्रातायाम. प्रत्याद्वार, भारणा, समाधि भीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ध्वान ]।                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## श्रनंगत्रयोदशी व्रत

| ऋध्या०      | रबो०       |                                                                                          |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६          | Ę          | पुरा देवेन रुद्रेण दग्धः कामो दुरासदः।                                                   |
|             |            | उपोषिता तिथिस्तेन तेनानगत्रयोदशी ॥                                                       |
|             |            | त्रिमूर्ति की एकता                                                                       |
| २३          | પ્રરૂ      | त्रिधा मिन्नोऽस्यहं ब्रह्मन् ब्रह्म-विप्णु-हराख्यया।                                     |
|             |            | मर्गरज्ञालवराग्रैनिंगुणोऽहं न संशयः॥                                                     |
|             |            | मक्ति द्वारा शिवदर्शन                                                                    |
| २४          | Хź         | तदीयं त्रिविधं रूपं स्थूलं सुद्भमतः परम्।                                                |
|             |            | त्रस्मदाबैः सुरैर्द्धश्यं स्थूलं सूद्भां तु योगिमिः॥                                     |
| 59          | <b>ጸ</b> ጸ | ततः परं तु यन्नित्यं ज्ञानमानन्दमन्ययम्।                                                 |
|             |            | तिन्निष्ठैस्तत्परैर्भक्तैर्द्धभ्यते वतमास्थितैः ।।                                       |
|             |            | शिव श्रौर विष्णु का ऐक्य                                                                 |
| 77          | ξ¤         | नावाभ्यां विद्यते मेदो मच्छक्तिस्त्वं न संशयः॥                                           |
|             |            | परमेश्वर शिव                                                                             |
| ₹६          | ३१         | त्वामेकमाहुः पुरुषं पुरासम् त्रादित्यवर्सं तमसःपरस्तात्।                                 |
| **          | ३२         | त्वमात्मतत्वं परमार्थशब्दं भवन्तमाहुः शिवमेव केचित्॥                                     |
| **          | ર્થ        | वेदान्तगृह्योपनिषत्सु गीतः, सदाशिवस्त्वं परमेश्वरोऽसि ॥                                  |
|             |            | शिवभक्त दानव                                                                             |
| źx          | २६         | इन्तन्यास्ते कथं दैत्या महादेवपरायगाः॥                                                   |
| 55          | २७         | त्रैलोक्यमपि यो इत्सा महादेवपरायसाः ॥                                                    |
| 33          | ₹≒         | करतं निहन्ता त्रैलोक्ये विना शम्मोरनुग्रहात्॥                                            |
|             |            | शिवद्वारा गगोशपूजा                                                                       |
| ३५          | 38         | स्वकार्यविष्यकर्तरं देवं हाट्या विनायकम् ।                                               |
| **          | २०         | संपूच्य सच्यमोन्येश्च फलैश्च विविधः शुमैः ॥<br>उराडेरैमॉॅंडकेश्चैव पुर्णेडॉरिमॅंनोहरैः । |
|             |            | एवं संपूज्य भगत्रान् पुरं दर्खु जराम ह                                                   |
|             |            | उपमन्यु की कथा                                                                           |
| <b>\$</b> § | २३         | भक्ति शूनिन्यहं याचे शिवादेव न चान्यया॥                                                  |
|             | -          | अलमन्देवरीः शक्ष तर्ज्ञातित्र संस्कृतिः ॥                                                |

| श्रधा०        | रस्रो० |                                                                                                                      |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ <b>E</b> . | ₹8,    | कि तेन पार्वतीदोन निर्मु रोन महात्मना ।                                                                              |
|               |        | त्रियते मुनिशार्युल तस्मान्मचो वरं श्रह्म ॥'''''                                                                     |
| **            | 3 3    | शिवित्तिकाका इण्ट्या धातवित्या प्रयत्नतः।                                                                            |
|               |        | इत्वात्मानं पुनर्वस्यु स याति परमां गतिम् ॥                                                                          |
|               |        | शिव का उस्कर्ष                                                                                                       |
| ş=            | *      | समुर्जिप स वेदेषु पुरारोषु च सर्वशः ।<br>भीमहेलात्यरो देवो र समाने द्वीत कथन ॥                                       |
|               |        | अभिक्याराष्ट्रपृष्ट्यके विशेषिति चित्रपृष्ट्याच्यात् ।<br>चित्रीमुक्तमीच्यात् मृतिमान्य २००४ता प्रमाणाने स्वरीति ।   |
| 39            | •      | वेष कि कारण वृत कर संश्रयनागर है                                                                                     |
|               | *3     | श्रामकासे समस्येव प्रायेण १००० ।                                                                                     |
| 有有            | 9      | विद्यमाने शिवे विष्णोः सभी औरउर्वनीपनी ॥                                                                             |
|               | =      | यदा यदा प्रसन्नोऽभृद् भक्तिभावेन भूजंटिः।                                                                            |
| 7*            |        | जिल्लाम्परिकारिको सक्त्या तदासौ दसकान् वसन् ॥                                                                        |
| 23            | 80     | हेतुना तेन विभेन्द्राः शिवं जानन्ति केवन ।                                                                           |
| 2.5           | •      | प्रायेख जिल्लामानि यहन्ति वस्तानतः ॥                                                                                 |
| 700           | ११     | विष्योः समस्मारेण राज्यस्य मवेत् ।                                                                                   |
|               |        | शंसुप्रसाद एवेप नाम कार्या विचारसा ।।                                                                                |
| 59            | १६     | र के किस के <b>अपने विश्व अ</b> वस्थित है।                                                                           |
|               |        | न वाननित महामुखा जिल्लामण्याविमोविताः श                                                                              |
| ş             | W. 8   | न चावांकी न वे बीडो न जैनो वबनोऽपि या।                                                                               |
|               |        | कार्यालिको कीसिको या तस्मिन् राज्ये विशेष् कवित् ॥                                                                   |
| 77            | ६३     | चित्रदे हा माराप्रदेशक शिकमिन्डकः ।                                                                                  |
| 57            | ६४     | दम्भेन यदि तद्राज्ये शिवनिन्दा इता भवेत् ।                                                                           |
|               |        | तदा तत्पूर्वजाः सर्वे नरकं यान्ति दाक्यम् ॥                                                                          |
| 77            | ६६     | कर्चारडाक शिवं ब्यात् साधारस्येन विपशुना ।                                                                           |
|               |        | यस्य प्रसादाद् वेकुरुडः यानगान् ग्रेस्ट् वदम् ॥""                                                                    |
| 37            | 24     | राजन् विकारिकाते बहुवो मोहिता जनाः ॥                                                                                 |
|               |        | ক্তিয়া প্রাংশত মন্দর্গ মান্ত্রি প্রস্তুত্র কা ে ৪                                                                   |
| 33            | ₽.X    | एको विष्णुनं द्वितीयो भोषः किन्त्वतरैः सुरैः ।<br>कृरं च कृरकर्माणं शंकरं स्टाले स्टान ॥                             |
|               | _      |                                                                                                                      |
| 33            | Eo     | समादना प्रमाणन वरण भागपत राजार<br>रिक्तिकारिक विद्याः संपूर्णी न कर्षं मनेत् ॥                                       |
|               |        | ्रप्रारम् <b>१</b> ६४४ (१८) । कुल्लास्थर । पञ्च कुल्लाक्षः । एक प्रशासन्त । एक प्रशासन्त । एक प्रशासन्त । एक प्रशासन |

| श्रध्या॰ | रस्रो० |                                               |
|----------|--------|-----------------------------------------------|
| ₹⊏       | १३     | शिवादिषु पुरागोषु पोच्यते शंकरो महान्।        |
|          |        | सर्वासु स्मृतिषु ब्रह्मन् शिवाचारेषु सर्वतः ॥ |
| *5       | ₹3     | नैकाग्रमनसस्ते तु येऽर्चयन्तीह धूर्जिटिम्।    |
|          |        | रमराानवानी दिग्वासा ब्रह्ममस्तकपृग् भवः॥      |
| 31       | 83     | सर्पहारः कथं सेव्यः विषधारी जटाधरः ॥          |
|          |        | तस्माद्विष्णुः सदा सेव्यः सुन्दरः कमलापतिः॥   |
|          |        | विष्णुद्वारा शिव-प्रशंसा                      |
| 3,€      | 8.8    | मल्युः मिनोऽवगग्ना न हि शक्यते मे,            |
|          |        | कृत्वापि पूच्यतममूर्तिमिमं गिरीशम् ।          |
|          |        | नो मन्यते तदिह वज्रसमं ममैव ॥                 |
| 99       | १६     | ऋस्ति सर्वे वरारोहे मिय तत्त्रथ्यमेवहि।       |
|          |        | श्रीमन्मदेश्वराल्लब्धं मदीयं न हि किंचन ॥     |
| "        | १८     | वेदवेदांगवेतृ्णां सहस्रारयद्रजनमनाम् ।        |
|          |        | इननान्मुच्यते जीवो न तु श्रीशिवहेलनात् ॥      |
| 33       | २२     | स्वामी मदीयः श्रीकरछत्तस्य दासोऽस्मि सर्वदा ॥ |
|          |        | शिव श्रौर विष्णु का तादात्म्य                 |
| 80       | \$     | सूत भद्रं समाचद्व सेवको यस्य माधवः।           |
|          |        | श्रीमहेशस्य विष्णोश्च तुल्यत्वं बुवते कथम् ।  |
| "        | २      | बुवन्ति दुल्यतां केचित् वैपरीत्येन केचन।      |
|          |        | एकत्वं केचिदीशेन केशवस्य वदन्ति हि ॥          |
| 77       | ¥      | त्रत्र सिद्धान्तमर्यादां बृहि तत्त्वेन स्तज ॥ |
| 27       | 3      | अडै तं शिवमीशानमज्ञात्वा नैव मुच्यते 🏱        |
|          |        | शिवमकों की ऋल्पसंख्या                         |
| "        | १०     | घोरे कलियुगे प्राप्ते श्रीशंकरपराङ्मुखाः।     |
|          |        | मविष्यन्ति नरास्तथ्यमिति द्रैपायनोऽज्ञवीत् ॥  |
|          |        | शिव का उत्कर्ष                                |
| 77       | १६     | न्यूनतां तस्य यो ब्रूते कर्मचारडाल उच्यते ।   |
| 77       | १७     | तेन तुल्यो यदा विष्णुर्वका वा यदि गद्यने।     |
|          |        | पष्टित्रपंसहस्त्राणि विष्टायां जायते कृमिः॥   |
|          |        |                                               |

## विष्णु द्वारा शिवलिंग की पूजा

|            |             | विष्णु द्वारा शिवालगं का पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रध्या०   | रसो०        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 88         | 3           | सिमं तथ प्रतिप्राप्य स्माप्य २००० है। शुरी 👭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53         | 80          | न्त्रीसाम्बर्धाः रोगान्यः । भ मोरमस् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |             | तती नाम्रो सहस्रोग तुहाव परमेर्यरम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |             | शिव की उपाधियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99         | 84          | Same a war the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22         | १६          | अस्तु हुन्दि १८ विक्रम् सङ्ग्रीर्थः १९७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99         | 70          | Andrew Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37         | ₹₹          | The second secon |
| 59         | ₹5          | महर्षिक रेश्वर प्राप्ती १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 55         | 20          | शिवो कि अन्तर है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71         | Ę           | A THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF  |
| <b>5</b> 1 | 80          | स्यम् भूष्मा १ । १ । १ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71         | 84          | उन्मत्तवेद्यः १२७२२ । ११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91         | 88          | मक्तिसम्बः अर्द्भागाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99         | 盟集          | निशाचनः प्रेतचारी '''''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99         | Y.Y.        | The state of the s |
| 55         | \$8         | चार्यां ११ में १ मार्ग १९ १९ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27         | १०६         | स्वत्रे नवस्त्रत्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99         | 800         | लिगायचः मुगध्यसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35         | 8 8 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |             | सिंगका उत्कर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ४२         | ४१          | ख्याविमश्यास्तर्गति <b>मे</b> वलं स्वरीशिकाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55         | ४२          | प्रसावेनीय मन्त्रेसा कुल्ले जिल्लाम् होति ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |             | दसासहे <i>र चर</i> प्रत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ΧĘ         |             | [ किरावुराण ऋथाय मध के समान ही । ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |             | देवी का वर्गान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 38         | <b>'A</b> , | नानारूपधरा सेहमवरीचैव पार्वती ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 10       | - 11        | धर्ममंग्यापनार्थाय निवती देशवानकान् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22         | Ę           | परमात्मा यथा रह एकोऽपि बहुवा त्यितः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11         | *           | प्रशेषनगर्भ दे <b>ी सेकानि बहुया</b> स्टेन् १९९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| श्रध्या० | रखो० |                                                           |
|----------|------|-----------------------------------------------------------|
| "        | ६३   | बभ्वाद्गुतरूपा सा त्रिनेत्रा चन्द्रशेखरा ॥                |
| "        | ६४   | सिंहारूदा महादेवी नानाशस्त्रास्त्रधारिगी।                 |
|          |      | सुवक्त्रा विंशतिभुजा स्फूर्जद्विद्युल्लतोपमा ॥            |
|          |      | डल्कानवमी को देवी की पूजा                                 |
| ५०       | ३०   | पुणैर्घू पैश्च नैवेद्यैः पयोदिविफलाविभिः॥                 |
|          |      | मक्त्या संपूजियत्वैव स्तुत्वा संप्रार्थयेत् ततः ॥         |
| ` 77     | ३६   | श्रनेन विधिना वर्षे मासि मासि समाचरेत् ॥                  |
| "        | ३७   | ततः संबन्धस्याने भोजयित्वा कुमारिकाः।                     |
|          |      | वस्त्रैरामरगौः पूज्याः प्रिण्यत्य विसर्जयत् ॥             |
| 55       | ₹⊏   | सर्वमशृङ्कां गां दद्यात् सुविप्राय सुशोभनाम्।             |
| >>       | ७१   | गोब्राह्मशार्चनपराश्च रता स्वधर्मे                        |
|          |      | ये मद्यमांसविमुखाः शुचयश्च शैवाः।                         |
|          |      | सत्यप्रियाः सकलभूतहिते रताश्च                             |
|          |      | तेषां च तुष्यति सदा सुमतेमृडानी ॥                         |
|          |      | शिव का दार्शनिक रूप                                       |
| XX       | १४   | यदच्चरं निर्गु श्मप्रमेयं, यज्ज्योतिरेकं प्रवदन्ति सन्तः। |
|          |      | ब्ह्रंगमं देवमनन्तमृति नमामि सुद्भां परमं पवित्रम् ॥      |
|          |      | शिव श्रौर पार्वती का ऐक्य                                 |
| યૂય      | Ę    | भेदोऽस्ति तत्त्वतो राजन् न मे देवान्महेश्वरात्।           |
|          |      | सिद्धमेवावयोरैक्यं वेदान्तार्थविचारणात्॥                  |
| 53       | 5    | त्रहं सर्वान्तरा शक्तिर्माया मायी महेश्वरः l              |
|          |      | <b>ब्रहमेका पराशक्तिरेक एव महेश्वरः</b> ॥                 |
|          |      | शिवोपासना का पुगय                                         |
| ξ¥       | şo   | नास्ति लिंगार्चनात् पुरस्यमधिकं भुवनत्रये।                |
| 37       | રૂ ફ | तिंगेऽचिंनेऽखितां त्रिश्वमचिंतं स्या <b>ज संशयः</b> ।     |
|          |      | मायया मोहिताःमानो न जानन्ति महेश्वरम् ॥                   |
| 37       | ₹ĸ   | पृथिन्यां यानि तीर्थानि पुरवान्यायतनानि च ॥               |
| 59       | э́й  | शिवलिंगे वसन्त्येव हानि नर्पाणि नारद ॥                    |
| 99       | 100  |                                                           |
|          | ΚX   | शिवभक्तान् वर्जयित्वा सर्वेषां शासको यमः।                 |

## परिशिष्ट : वांसवां ऋथ्याय

## The state of the s

| स्रध्या ० | रजो॰ |                                                               |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------|
| ē,ē,      | 35   | लक्कालीय कुन एपिके मार्चित्रपायन हैकाले                       |
|           |      | क्षा रिक्ति व्यक्तेष्यर्षेस्यविभीते जिल्हा भवस् 🛔             |
| 22        | ₹0   | सर्व्यास्त्यरं जिल्लासुर्भेष्ठयः १५५ ० मध्ये ।                |
|           |      | िं शान्तं पूजपानी तुमचनम् ॥                                   |
| 39        | २४   | कुर युद्ध मया महस्र महर्मन कारणितः।                           |
|           |      | 現場(2) 期間(3) という(1)                                            |
| 55        |      | हार् <sub>ग</sub> ेर २० <b>सिरमा</b> क्योर्यंशरि <b>सर्।</b>  |
| 99        | RE.  | तर्रिमम् लिये महादेशः 🕬 🕬 सनातनः ।                            |
|           |      | सहस्राधि पुरुषः सहस्राद्धः सहस्रादः ।                         |
| 53        | 20   | ऋषेनारीओ। प्रमाननेती । पिर्लु रामकः 🛭                         |
|           |      | झृषिपस्मियों की कथा                                           |
| 3,3       | 3.8  | ग्रस्यद् डास्वनं पुगर्वं गोवस्तर्गीतस्त्रसम् ।                |
| , aug.    | *    | विविज्ञामितम् यत्र मोहितः सुनियनयः ॥                          |
| 77        | भू०  | मुनिस्त्रियः शिवं टाट्या महनानलडीपिटाः ॥                      |
| 79        | 4.2  | स्पन्तवाज्ञा विवयतायसः वनुस्ता वसर्वज्ञस्य ॥                  |
| ,,        |      | स्वीसप्रवारिको विकाल सब्बै सनिवृत्तासको 👭                     |
| **        | પ્રસ | · 安全 不多 在 <b>全</b> 理算 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| *         |      | तर्द्धतं तवा शाला कृषिता सन्यन्तदा ।                          |
| 41        | ¥.¥  | सिगहीनं हरं कुल्या गोपांकराध्ये होरम् ।                       |
|           |      | तवाप्रभृति विजेन्द्र शिवासिष्यसमिति ।                         |
| **        | AR   | प्रतारिक संबोधाः सर्वपापदगः विकास                             |
|           |      |                                                               |

## तंत्र ग्रन्थ कालीतंत्र देवी का स्वरूप

| स्वा॰ | संबद्ध | रखो- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9     | 2      | Ę    | कर्मकर्म होगी सम्बंद्धी चल्पेग्राम १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •     | 76     |      | कालिको क्षेत्रको है। १ अग्रस्थानिक है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 56     | ₹    | The state of the s |
| 39    |        |      | क्रमण याद मेच अंग्राति और अंग्रिकारी आर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 59     | Ę    | महासेप्रयम्। स्थामां सथा के विकासीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 33    |        |      | इस्टाइस्ल्स्स्टाइलिश्लक्ष्रियस्थितः सं अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| मध्या० | स्वर | रबो॰ |                                                      |
|--------|------|------|------------------------------------------------------|
| 2      | ₹    | ¥    | घोररावां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीम्।               |
|        |      |      | वालार्कमण्डलाकारलोचनतृतीयान्विताम् ॥                 |
| 15     | 59   | પ્   | शवरूपमहादेव द्वदयोपरि संस्थिताम् ।                   |
|        |      |      | शिवाभिर्घोररावाभिश्चतुर्दिन्तुः समन्विताम् ॥         |
| 39     | 35   | ६    | महाकालेन च समां विषरीतरतातुराम् ।                    |
|        |      |      | मुख्यमद्भवदर्गाः स्मेराननसरीव्हाम् ॥                 |
| 13     | >>   | હ    | एवं संचिन्तयेत्कालीं सर्वेत्रामसमृद्धिदाम् ॥         |
|        |      |      | देवी-पूजन विधि                                       |
| "      | 3)   | १५   | समन्तादापीनस्तनजघनघृग्यौवनवती                        |
|        |      |      | रतासको नकं यदि जपित भक्तस्तवमनुम्।                   |
|        |      |      | विवासास्त्वां ध्यायन् गलितचिकुरस्तस्य वशगः           |
|        |      |      | समस्ताः सिद्धौका भुवि चिरतरं जीवित कविः॥             |
|        |      |      | महामाता देवी                                         |
| 33     | "    | १७   | प्रसूते संसारे जननि जगतीं पालयति च                   |
|        |      |      | समस्तं चित्यादि प्रलयसमये संहरति च ।                 |
|        |      |      | ऋतस्त्वां धातापि त्रिसुवनपतिः श्रीपतिरपि             |
|        |      |      | महेशोऽपि पायः सकलमपि किं स्तौमि भवतीम् ॥             |
|        |      |      | देत्री के विविध रूप                                  |
|        |      |      | नारा                                                 |
| ą      | २    |      | प्रत्यालीढपदां घोरां मुरुडमालाविभूषिताम् ।           |
|        |      |      | बालार्कमण्डलाकारलोचनत्रयभूतिताम् ॥                   |
|        |      |      | ञ्जलिच्दामध्यगतां घोरदंट्राकराज्ञिनीम् ॥             |
|        |      |      | महाविद्या                                            |
|        |      |      | चतुर्भं जां महादेवीं नारायक्षीपत्रीतिनीम् ।          |
|        |      |      | महाभीमां करात्तास्यां <b>सिद्धविद्याघरैयु ताम् ॥</b> |
|        |      |      | मुगडमाचावलीकीर्गा मुक्तकेशी स्मिताननाम् ।            |
|        |      |      | एवं घ्यायेन् महादेवीं सर्वकामार्थनिद्धये ॥           |
|        |      | 1    | देवी द्वारा शिव श्रौर विष्णु का सृजन                 |
| ¥      | 3    | २    | श्रादानरोपजननीमर्जनन्त्याने-                         |
|        |      |      | र्विप्रहोः शिवस्य च वषुः प्रतिपदिविद्यी ।            |
|        |      |      | सुटिन्धितिद्युपत्रमें जगतां त्रयासाम् ।              |
|        |      |      | रहत्वे सिरं विमहत्पास्थहमस्विके स्वाम् ॥             |

## परिशिष्ट : परिवर्ग सप्याय

# श्रानुक हामिन्छ । १८०० ४ १४ १४ । जेली का क्रमार्थ

|                                            | द्वाका उत्कव                                                     |   |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| वस्त्रा॰                                   | श्लो॰                                                            |   |  |  |  |  |
| Ŗ                                          | २४ यदि मां िः 売 क चाम्नायः का वाजनम् ।                           |   |  |  |  |  |
|                                            | न विद्धिमां चेत् सर्वज्ञः कव चाम्नायः स्व याजनम्।                | H |  |  |  |  |
| 33                                         | २५ नारीसयं समान्थाय सुध्तिसारं मदात्मकम् ।                       |   |  |  |  |  |
|                                            | भवन्तं 🗸 🔭 ं गुरुं बातुं विकृ भिता ॥                             |   |  |  |  |  |
|                                            | कौल सिद्धान्तीं का गुप्त रखा जाना                                |   |  |  |  |  |
| 95                                         | <b>र्द्ध</b> ः मर्जेक्षः सर्वेद्धः सुद्धाः त प्रशीरणकी भागाः ∰   |   |  |  |  |  |
| 31                                         | 💘 ខ្លាប់ ដែលប្រើការ ក្រុង ប្រើប្រភពថា 🗷 🖁                        |   |  |  |  |  |
|                                            | इसकात्म-सृत्ति <b>में देवी की पूजा</b>                           |   |  |  |  |  |
| 8                                          | ३६ व्यायेत् काली करालास्यां 🖟 🔭 ेर 🕬 ।                           |   |  |  |  |  |
|                                            | रपुरराष्ट्रणकरश्रे निप्तानक <sup>स्ति</sup> दिशस्वरीम् स         |   |  |  |  |  |
|                                            | कुलागीव तंत्र                                                    |   |  |  |  |  |
|                                            | कि वर्गान                                                        |   |  |  |  |  |
| ę                                          | ११ अस्ति देवी एन्द्रपन्यसमी निष्कतः शिवः।                        |   |  |  |  |  |
| •                                          | सर्वेद्धः सर्वेदती च सर्वेदी दिनीलासकः ॥                         |   |  |  |  |  |
| 22                                         | १२ अर्थ (वैनियम १०५२) विनियं परतस्यरः ।                          |   |  |  |  |  |
|                                            | <b>निर्मु साः</b> सरिभवासन्दर्भवस्यातः <sup>क</sup> ारे १०० छ।   |   |  |  |  |  |
| ब्रह्मा और विष्णु को तंत्र का ज्ञान न होना |                                                                  |   |  |  |  |  |
| ą                                          | <ul> <li>४ व्रद्यिक्तुमुल्दिक्केन स्था कथितं प्रिये ।</li> </ul> |   |  |  |  |  |
|                                            | कथयामि तव स्नेहात् प्राचीतावस्याः ॥                              |   |  |  |  |  |
| 27                                         | ६ त्वयापि गोपितस्य हिन देवं वस्य कस्यभित्।                       |   |  |  |  |  |
|                                            | देवं भक्ताव शिष्याय स्नन्यथा पतनं मनेत् ॥                        |   |  |  |  |  |
|                                            | तंत्र वेदों के सार हैं                                           |   |  |  |  |  |
| 39                                         | १० मधित्वा ज्ञानमन्येन जेशारामर (र्शोबस्)।                       |   |  |  |  |  |
| 37                                         | सर्वज्ञेन मया देखि कुलक्षमः समुद्धृतः ॥                          |   |  |  |  |  |
|                                            | कौलों को जनसङ्ग्रस्य द्वारा निन्दा                               |   |  |  |  |  |
| 33                                         | ५१ निन्दन्तु बाम्बवाः सर्वे त्यजन्तुः भ्वीतृतस्याः ।             |   |  |  |  |  |
| **                                         | जना हतन्तु मां इष्ट्वा राजानो दरहयन्तु वा ॥                      |   |  |  |  |  |
| 77                                         | ५२ सेवे सेवे पुनः सेवे त्वामेव परदेवते ।                         |   |  |  |  |  |
| 77                                         | त्वस्वमें नैव मुंचामि मर्गाशस्त्रायवर्गितः ॥                     |   |  |  |  |  |

#### भ्रष्या॰ रखो॰

¥

Ξ

## कौल सिद्धान्तों का गुप्त रखा जाना

३ वेदशास्त्रपुरात्मानि प्रकाश्यानि कुलेश्वरि ॥ • रहस्यातिरहस्यानि कुलशास्त्राणि पार्वति ॥

#### मदिरा की प्रशंसा

सुरादर्शनमात्रे स् सर्वपापैः प्रमुच्यते । तद्गन्धनासामात्रेस् शतकतुकलं लमेत् । तस्य संदर्शमात्रे स् तीर्थकोटिकलं लमेत् । देवि ! तत्पानतः साज्ञात्कमेन्द्रक्तिं चतुर्विधाम् ॥ ..... यथा कतुषु विप्रास्तां सोमपानं विधीयते । मस्पानं तथा कार्ये समझामोरमोज्ञवम् ॥

#### प्रमत्तावस्था द्वारा मोन्नप्राप्तिः

बाबन्नेन्द्रियवैकल्यं यात्रन्नोत्मुखितिक्रिया । ताबद्वः पिबते मद्यं स मुक्तो नात्र संशयः । पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतित भृतले । उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ स्नानन्दात् तृप्यते देवी मूर्छनाद् भैरवः स्वयम् । वमनात् सर्वदेवाश्च तस्मात् त्रिविधमाचरेत् ॥

## कौल-संस्कारों में प्रमत्त विलास

चके ऽस्मिन् योगिनो वीरा योगिन्यो मदमन्थराः ।
समाचरित देवेशि ! यथोल्लासं मनोगतम् ।
श्रानैः पृच्छति पार्श्व स्था विस्मृत्यात्मविचेष्टितम् ।
विधाय वदने पात्रं निर्विश्णानि वसन्ति च ॥
यदन्यं पुरुषं मोहात् कान्तान्यमवलच्चते ॥
पुरुषः पुरुषं मोहात् किरान्यमवलच्चते ॥
पुरुषः पुरुषं मोहात् किरान्यमवलच्चते ॥
पुरुषः पुरुषं मोहात् किरान्यमवलच्चते ॥
पुरुषः पुरुषं मोहात् किरान्यम् नाम् च के ॥
तेम्यो द्रोहं न कुर्वेत नाहितं च समाचरेत् ।
सम्त्या मंशहयेत् तत्च गोपयेन् मातृजारवत् ।
चक्रे मदाकुलान् हष्ट्या चिन्तयेद् देवतािथ्या ॥
प्रवृत्ते मैश्वीचके सर्वे वर्णा द्विजातयः ।
निवृत्ते मैश्वीचके सर्वे वर्णाः प्रथक्षप्रथक् ॥

#### मेश्रुन का महत्त्व

#### ग्रम्बा० रखो०

C

मध्युक्ता वर्णेन्तः संस्थारमारेक्ति । संस्थापि कार्योते । यहानिकार्योतेना ॥ संस्थापि संपद्धांत्रं संस्थापम् इदं जस्तु । सिर्माकं संस्थापं संस्थापन्तिके तस्मारणः॥

## कीलों की भोगपुरि

ध्यावदास्थान्यः स्थात् प्रशुः प्रशुपतिः स्वयम् । विकर्णनाधादानीन गाद्यान् प्रशुप्तिः तेष्ट्रे ॥ व्यक्तमादः सन्त्रस्थान्यः वर्णनेवः स्थान्यस्थान्यः वर्णनेवर्षे । व्यक्तमादि सार्च न्यात् व्यक्तिकादः वृक्तिवर्षे ।

#### 3

## तांत्रिक सिद्धान्तों को गुप्त रखने का आदेश

प्रकट्यां न कुर्यात् ''''' छाः स्मत्स्यं न बदेत् । शिष्याय यदेत् । सम्म सामा बहिन्दीया लोके विष्याया छानेसानामा '' ।

#### The section of the

## तांत्रिक सिद्धान्तों को गुप्त रखने का आदेश

- १ ४ गोप्यं सर्वप्रयक्तेन गोपमं तंत्रकोरितम् ॥ देवीपूजा का वेतासादि से सम्बन्ध
- ६ ६४ निजेंने विधिने राजी मानं त्रयं तु निर्मयः । यजेद्देवी चत्रमतो निद्यत्र प्रसम्बिनाम ॥
- .. ६५ तेन सिर्धान्त वेतासास्तानास्का स्वेच्छ्या चरेत्।
- "
  "
  ६६ प्रस्ताने चित्रकारी निर्णने विविदेशी वा ।
  सम्बद्धाने वर्णनेती हुणाप्रगारिस्ता स

# तंत्रकियान तंत्र

#### शिवसिंग का उन्हर्य

१३ एनवर्गन्याने निक्वि च मनः वृद्धमन्त्रं प्रविद्धम् । योनी नामिनामधीनगरिकारा जिल्लानिकारनाम । विद्युक्षणाम्भीतनम् । प्रमानुनामी प्रवापुरप्रभीताम् । वरामाम् अर्थवर्गने विकासम्बन्धि अस्तिमन्त्रं भीन्यं ॥

#### प्रपंचसार तंत्र

#### पटल रखो॰ तंत्रों की दैवी उत्पत्ति

१ २१ वैदिकाँस्तांत्रिकाँश्चापि सर्वानित्थमुवाच ह ।

#### देवी का उत्कर्ष

" २६ प्रधानमिति यामाहुर्या शक्तिरिति कथ्यते । या युष्मान् ऋषि मां नित्यं ऋवष्टम्याऽतिवर्त्तते ॥

## त्रिपुरा देवी

स्राताम्राकांयुतामां कलितराशिकलारं जितसां त्रिनेत्रां,
 देवीं पूर्णेन्द्रवक्त्रां विधृतजपवटीपुस्तकामीत्यमीष्टाम् ।
 पीनोत्तुं गस्तनार्तां विललसितविलग्नामसृक्पंकराज—
मुख्डसुङ्मुण्डिताङ्गीमक्खतरदूकुलानुलेपां नमामि ॥

#### देवी और शक्तियाँ

७ प्रमा माया जया सूच्मा निशुद्धा नन्दिनी तथा। सुप्रमा निजया सर्वसिद्धिदा नवमी तथा॥

## गगोश श्रीर शक्तियों का साहचर्य

१७ २२ वीत्रा ज्वालिनी नन्दा समोगदा कामरूपिणी चोग्रा।
तेजोबती च सत्या संप्रोक्ता विम्ननाशिनी नवसी।।

## महानिर्वाग्ग तंत्र

## उल्लास रक्षो॰ कलियुग में तंत्र का प्रचार

- ६ मेध्यामेध्यित्रचाराणां न शुद्धः श्रौतकर्मणा ।
   न संहिताबौः स्मृतिमिरिटिचिद्वर्त् णां मवेत् ॥
- " ७ सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं मयोच्यते । विना ह्यागममार्गेण कलौ नास्ति गतिः प्रिये ॥

## शिव का उत्कर्ष

१० सर्वेवेदेः पुराग्रेश्च स्मृतिभिः संहितादिभिः। प्रतिपाद्योऽस्मि नान्दोऽस्ति प्रभुक्षेगति मां विना ॥

## शाकों के विभिन्न संप्रदाय

🕫 🧠 , 🗱 शाक्ताः श्रीवा वैभ्यात्राक्ष सीरवाग्यमहादयः 🛭

## रसो० श्रह्मा० तंत्रीं का अवाद्यास स्वरूप १५. न निधिनं च नदावं न गाशिगण्यं नथा। तृत्वापुत्राविकेषमी संसंस्थानीय विक्ती ॥ सर्वथा रिक्स मंग्रीप्रदे नाथ कार्या विचारसा । देवी का उन्कर्ष १० स्वं परा प्रकृतिः शाचार् बहुन्तः परमान्यनः । X त्वती जातं जरत्ववं त्वं जराजनां किये ॥ कील-संस्थाने की प्रवत रूप से वहते का विश्वास श्रीपनक्षी के सर्वा न सुनिस्तुर्थ विना। 99 समात् प्रकारमं कृषांत् कीलकः अस्तर परम स रीत संग्रात में गरेश-पूना ч गरेत्यं केनपातं च यदकं योगिनां तथा । गङ्कां च यमुनां चैव लक्ष्मी वास्त्री ततो यजेता ॥ मदिरा को दिव्यपद देना २०२ सुवादेल्ये बीषडन्तो मनुरस्याः प्रयुजने । २०६ मुलेन के नार का दस्या पुष्पांत्रसि तमः । रशंबेद ध्रादीयी च १०० ००० १० १० १ मास की परिश्वाद्ध २०६ - मांसमानीय एन जिल्लामा इलीविक ३ सदासुक्वणपुरतिकी तास्य । **संबदेन विद्या ।** अपरिगृद्ध सरापान से पाप श्रक्षि विना स्वतानं केवलं जिपसदरास । Ę मैशुन केवल स्वमायां से १४ शेपतस्वं महेशानि निवींजे प्रवक्ते कसी। 77 स्वकीया केवला नेया महिलेक्ट्रीवर्रिका ॥ कीन संकारों में सिवयन

१६५ वाक्स चालपेत् इप्टि वाक्स नालपेत्मनः । नायन् याने बक्कीत पर्यापनमनायमम् ।

| श्रेष्ट्या० | रस्रो० |                                                   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------|
|             |        | कौल-संस्कारों में पंचतत्त्व का अर्थ               |
| 19          | १०४    | महौषधं यज्जीवानां दुःखविस्मारकं महत्।             |
|             |        | स्रानन्दजनकं यच्च तदाबातत्वलच्चणम् ॥              |
| "           | १०५    |                                                   |
|             |        | बुद्धितेजो बलकरं द्वितीयं तत्त्वलच्चग्रम् ॥       |
| "           | १०६    | जलोद्भवं यत्कल्याणि कमनीयं सुखप्रदम्।             |
|             |        | प्रजावृद्धिकरं चापि तृतीयं तत्त्वलच्चग्रम्॥       |
| 73          | १०७    | सुलमं भूमिजातं च जीविनां जीवनं च यत ।             |
|             |        | त्रायुर्मूलं त्रिजगतां चतुर्थं तत्त्वलत्त्रणम् ॥  |
| 55          | १०८    | महानन्दकरं देवि प्राणिनां सृष्टिकारण्म् ।         |
|             |        | त्रनायन्तजगन्मूलं शेषतत्त्वस्य लच्च <b>ण्म्</b> ॥ |
|             |        | परिशुद्धिकृत भैरवीचक                              |
| 5           | १५४    | भैरवीचक्रविषये न ताहङ् नियमः प्रिये।              |
|             |        | यथासमयमासाद्य कुर्याच्चकमिदं शुभम् ॥              |
| "           | १७३    | स्वमावात् कलिजन्मानः कामविम्रान्तचेतसः।           |
|             |        | तद्रूपेख न जानन्ति शक्तिं सामान्यबुद्धयः॥         |
| >>          | १७३    | त्रतस्तेषां प्रतिनिधौ शेषतत्त्वस्य पार्वति ।      |
|             |        | ध्यानं देव्याः पदाम्मोजे स्वेष्टमंत्रजपस्तथा ॥    |
|             |        | कौलसंस्कारों में गगोश-पूजा                        |
| १०          | ११७    | षड्दीर्घयुक्तमूलेन षडंगानि समाचरेत् ।             |
|             | ,      | प्रासायामं तथा कृत्वा ध्यायेद् गस्पर्ति शिवे॥     |

# परिशिष्ट : बठा श्रध्याय

 यगोपसी और विष्णुवर्धन का सन्दसीर गिलानेस (स्तो शती)

> स जगतां पतिः पिनाकी जिस्तावर्गीतिषु वस्य दस्तकास्ति । द्वारित्व गरित निर्मा स्वयन्ति जिस्ति स्व स्वट्रा अस्य स्वयम् ॥ स्वयन्तित्व गरित जिस्ति स्वयन्ति । प्रयुक्तो वेनाका वहति स्वयानां जिस्ति ॥ पितृत्वं चानीतो जगति गरिमान गमयता । स श्रांतुर्भेयति प्रतिदिशस् मद्वाणि भवताम् ॥ ( C. I. I. P. XXII, P. 150 )

२. इरिवर्मा के मांगलोई-ताम्रगृ (४४४ ईस्वी )

जयति दुवदा निर्देशकान्त्रहरमण्डलः त्रमाद्यमि स्ट्रांच योगुर्विषवेदो जगतो यति \*\*\*\*\*\*\* विजयविजयस्यां स्वासिमकानेस् मातृगणः नुस्यासः विविधनः \*\*\*\*\*\* समो इतिकादिसायसार्वेस्थाः \*\*\*\*\*

[ E. I. XIV, P. 166 ]

३. स्वामिसट का देवरह किलालेख (तरी गतावही **देखी**)

·····ंश्यानं अपयुष्यमीतमः मातृवा लोकमातृमहरूलं भृतवेऽन्तु वः।

[ E. I. XVIII. P. 126]

४. श्रादित्यसेन का प्रमार रेख (मानवी शताब्दी)

ख्यासम्बद्धेसं स**्त्यो हर इब** शिविकारसं सम्बद्ध :

[ C. I. I. Pa. XXVIII. P. 200 ]

अन्तवर्मा का नागार्जुनी पर्वत का गुराविय मानवीं शती)

विग्वं स्टानेगुँगावितम् इदं नेपाकस्य गणावस्य । उच्चिद्धस्य सरोरहस्य सकतम् आदित्यः गोर्गं स्था सावतं भीत्यास्यम् शिराति स्वस्तः स्थाननृष्ट्रा

विन्यस्या द्भुतिवन्ध्यभृदरगुहामाश्रित्य कात्यायनी गामम् अनल्पभोगविभवं रम्यं भवान्ये ददौ । [ C.I.I. Pe. XXXI, P. 223-26]

६. छम्मक-ताम्रपट्ट (सातवीं शताब्दी )

श्रमस्भारमन्त्रिवेशितशिविक्तिगोद्वह्नशिवसुपरितुष्टसमुत्पादितराज-वंशानां पराक्रमाशिगतभागीरथ्यमलजलमूर्घाभिषिकानां दशावमेषाव-भृतस्त्रानानां भागशिवानां महाराज श्री भावनागदौहित्रस्य • • • •

[ C. I. I. XXXIV, P. 235 ]

७. निर्मायड-ताम्रपट्ट (सातवीं शताब्दी)

••••• भगवद्गित्रपुरान्तकस्य लोकालोकेश्वरस्यं प्रण्**तानुकस्यिनः** सर्वदुःखज्ञयकरस्य कपालेश्वरे••••••कपालेश्वर-बलि-चर्-सत्र स्टग्-धृप्रपदानाय •••••

[C. I. I. XIIV, P. 286]

८. जस्तमगडल प्रशस्ति (लगमग ७०० ईस्वी)

मर्गित्थितिलयहेनोर्विश्वस्य (ब्रह्मा) विष्णुरुद्राखां। मूर्तित्रयं प्रदथते संसारमिदे नमो विभवे॥ [ E. I. I. P. 12 ]

६. बैजनाथ-प्रशस्तियां ( स्राठवीं शताब्दी)

प्रशस्ति १. दुर्गे व्हान्हादिनि हस्त्रिक्षादिदेवस्तुते, सक्तिज्ञेमविधायिनि त्रिनयने ......

पशस्ति २ देवस्याहुतिलम्पटस्य परमा पुष्टिर्यतो जायते, तासिम् तिंसिन्द्रसिखतु वो मूत्यै सवानीविसुः।

[E. I. I, P. 104]

१०. नकली तालेख्वर-ताम्रपट्ट ( ऋाठवीं शतान्दी)

·····राजरौवारिकामिकामिकर किकवोटाधिकर शिकामात्य मद्रस्वामी पुरःसरेख · · · · · [ E. T. XXI, P. 140 ]

११. कर्कराज सुवर्णावर्ण के सूरत के ताम्रपट्ट (नवीं शताब्दी)

जिनेन्द्र-स्तृति के उपरान्त—

मा बीज्याद्वेदसाधाम यन्नामिकमलासंकृतम् ,

हैरश्च यस्य कान्तेन्द्रकलया कमलं कृतम् ।

[ E. I. XXI, P. 142 ]

१२. गुजरात के दन्तिवर्मा का शिलालेख ( नवीं शताब्दी ) बुद्धस्तुति के उपगन्त — स जीवश्यारवेशमा प्रकृति अस्त में २२ में

स बोटश्यावृत्रेष्टमारा प्र-वाधि घारा **नं० २२ में** ( **B. I. VI. P. 287** )

- १३. स्वतुराय शिलालेस्य न० ५ ( स्वारहवीं शताब्दी)
  श्रम्ये तत् शिवमेव बुद्धम् श्रमलं त्वस्ये जिनं वामनम् ।
  तसी सर्वेदविकारास्ताके शर्वाय नित्यं नमः ॥
  [ E. 1. I, P. 148 ]
- १४. जाजकतदेव का सहहर-प्रमार तेख ( बारहवी शताब्दी )
  पक्षारणक किलानसार स्वयन्ते वृद्धि विकास है।
  पाराम विकास सम्बद्धि विकास है।
- १४. स्वप्नेश्वर का भुवनेश्वर मन्दिर में शिक्तालेख ( बारहवीं शतान्दी)

  वृत्यारम्मे इस्त्यमिकिविकित रत्नदीपाः ।

  तस्मै इन्तरिक्षपुरविके तेन तास्ता मृगाच्यः ॥

  (E. 1. VI, P. 200)
- १६. ज्यानना का बुदाऊँ शिलालेख ( बारहवीं या तेरहवीं शताब्दी)
  यो बालः किल दिल्लापथ्यतो बौद्धप्रतिष्ठापिता,
  सम्प्रथन प्रतिमां जहार विधिना केलापि दूरं रुपा ।
  मेर्च रुपामाचेनचैद प्रतिभागत् ततो विश्वतो
  विज्ञातो गुनगैरण से निजयदे निजयो
- १७. दासोई शिक्षाचेख ( तेरहवीं शताब्दी )

  हासीई शिक्षाचेख ( तेरहवीं शताब्दी )

### परिशिष्ट : श्राठवाँ श्रध्याय

- १. चो-दिन्ह शिलालेख (लगभग ४०० ईस्वी)
  नमो देवाय भद्रे श्वरस्वामीप्रसादात् अत्रये त्वा जुष्ट करिष्यामि धर्म महाराज
  श्री भद्रवर्मणो यावच्चन्द्रादित्यो तावत.....
- २. भद्रवर्मा का भाइसोन-शिलालेख (पाँचवीं शताब्दी) सिद्धं नमो महेश्वरम् उमां च प्र\*\*\*\*\*\* ब्रह्माणं विष्णामेव च ।
- ३. शंमुवर्मा का माइसोन-शिलालेख (लगमग छठी शताब्दी)

स्थित्वुत्पत्तिप्रज्ञपविश्वानः श्रालिनः समराखां ...... इत्सनं वेचि त्रिमुत्रनगुरुकारणं स्थासुरेव

- ४. प्रकाशधर्मा का दुर्श्योग-मोंग का पीठिका-लेख ( छठी शताब्दी) इदं भगवतः पुरुषोत्तमस्य विष्णोरनादिनिधनस्याशेषमुवनगुरोः पूजास्थानम्
- प्रकाशधर्मा का थाक्-विक्-शिलालेख (छठी शताब्दी)
   श्री प्रकाशधर्मेति स्थापितवान् श्रमरेशमिह।
- ५. प्रकाशधर्मा का साइमोन-शिला नेख ( छठी शताब्दी)
  स्वाः शक्तीः प्रतियोज्ञतानुष्यतः चित्यादयो मूर्तयो,
  लोकन्धिरयुद्यादिकार्यप्रता तामिर्विना नास्ति हि ।
  यो ब्रह्मा विष्णुविदशाविपादिनुरासुरब्रह्मद्रपर्पमान्यः ।
  तथापि भूत्यै जगताम् दृत्यच्छ्मशानं भूमावितिचित्रमेतत् ॥
- ७. प्रकाशधर्मा का माइसोन-पोठिकालेख (छठी शताब्दी)

महेश्वरसखस्येदं कुवेरस्य धनाकरम् । प्रकाशधर्मा नृपितः पूजास्थानमकल्पयत् ॥ एकाविपिंगलेत्येष देव्या दर्शनद्धितः । संवर्धयत्वीशधनं पायाच्चाहि ततः सदा ॥

- ८. विकान्तवर्मा का माइसोन-शिलालेख (६८७)
  - इंशानन्यादम् तैः चतमभिलिपितं रुप्यकोषेन्दुनादो .....
- विकान्तवर्मा का माइसोन-शिलालेख न०२ (समय प्रानिश्चित)
   लोकाना परमेश्वरत्वममं वर्गा नवद्यवादनो ......

₹٥.

११.

१२.

१३.

१४.

१४.

| संस्ते द्वाप्युप्तस्यक्तितु अर्थ <b>ं सीसर्श्यं वान्यवैः ।</b> ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ख्र <sub>दार्भ</sub> द्रहाध्यै स्वतस्यस्य स्वत्य <b>विष्टपानां ।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| शास्त्वधं येन टाही यगपटिष परा त्रीपुरासां पुरासाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A STATE OF THE PROPERTY OF THE |
| स्त्रहरूपाण्डितः शर्वभवपशुपतीशानमाम <b>रद्रमहादेवोग्रामियान</b> ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| प्रायाससम्बद्धाः विभागे समाप्ति कार्तिकार्तिकार्गः विभागः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विक्रान्तरमां <b>द्वितीय का</b> साइसोन शिलालेख (७ <b>३१ ईस्वी</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्री प्रिमुक्तिरियम् अवस्थिते सर्गामनेयारिकस्था ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कोशं साननस्पित्कप्रविभागं सजीसमानीप्रपुत्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| इन्द्रवर्मा प्रथम का चांग-नि-कुङ-शिलालेख ( ७६६ <b>ईस्वी )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| यातालप्रभवश्च बीर्यातपश्च सत्वेन वा वीरिकीरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| करतःपुरविद्यासिनी दासकासीरोमविषके अवि <b>द्रव्यम् ।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| इन्द्रवर्मा प्रथम का स्नाई-नामोब-जिन्हानेख (८०२ ईस्बी )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अथ कालेन महता शंमो सनियगण्यात् कीत्यां च धर्मेण सत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्ट्रलोक्समगान्त्रपः·····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| जयति महामुग्हरपुरम्प्रमेर्गिविवविवसमेऽपि सितमस्ममावयोगादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| जपहुं वर्गनम्लन्द्रप्रिप्टेश्स्यः "अत्तित्तेत्रत्रप्रकेलन्तेः"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| वकुल-शिकालेख ( ८२६ ईस्वी )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| निहारी देवकुली ही हे जिन शंकरपोलापी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| विकान्तवर्मा द्वितीय का पो-नगर-शिलाखेख ( नवीं शताब्दी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तसमै श्री अराजनीयराव ११० बोहरसार ११०० स्त्रीसरी सह १०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| इन्द्रवर्मा द्वितीय का दींग-दुआँग-शिकार्वेख (नवीं शताब्दी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| इमं च परमं लोके उद्धनन्तर हं वरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ग्रहं लोकेश्वरं कर्तुं जगतां स्वां विमुक्तवे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ···ऋषि च वक्ष श्रीस्ट्रवर्ग केट्यारि संधान्यानि दासीदासान् **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तक्मीन्द्रायः तीष्ठेश्वरायः भिजुलंब्यरिसीरायः "वत्रवा <b>र् इति ।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

१६. इन्द्रवर्मा वृतीय का यो-सन्द-शिचालेख (८८६ ईस्वी)

श्री महालिंगदेवोऽयं स्थापितत्तेन तत्पिद्धः । स्थापिता च महादेवी श्रीमती मातरिप्रिया ॥

१७. मद्रवर्मा द्वितीय का हो-क्वे-शिलालेख (६०६ ईस्वी ) ततश्च दिचयो ब्रह्म संस्थिती सम्मते हरिः । इत्येकलिमी येन समते यस्तुत्रया ॥

|             | भेन्ते <u>ट्याल्ल</u> मन्त्रपन्त्रपन्तं <b>चीरार्शवं वान्थवेः ।</b> *****                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | त्रप्रार्थक्र पुर्वे नवलसुरमान्यन्तमं <b>विष्टपानां ।</b>                                                       |
|             | शान्त्ययं वेन दाही युगपदिष पुरा त्रीपुराखा पुराखाम् ।                                                           |
|             | स्यस्येगार्यवर्गन्यस्यक्नस्य एवन् यस्य उपन्य क्रामाने विस्थानी विस्तानम् सिः 📹                                  |
|             | बन्सुप्रकार्याचे विषय । सामीकार्याच्याप्र विषय स्थाप्त कर्मा के में स्थित स्थाप्त ।                             |
|             | प्राप्तानसम्बद्ध विभागीसम्बद्धिसम्बद्धाः स्वर्गीयम् विभाग |
| <b>१</b> 0. | विक्रान्तवर्मा द्वितीय का साइस्रोन शिकालेख ( ७३१ ईस्वी )                                                        |
|             | <b>औ</b> स्ंसुसुरविशेषस्थापनामिको सार्वापकोषापनियस्                                                             |
|             | कोशं सारसमावितृहपविभवं सश्रीभनारीवपुः ।                                                                         |
| ११.         | इन्द्रवस् प्रथम का यांग-ति-कुह-शिलालेख ( ७६६ ईस्वी )                                                            |
|             | पातालप्रमयश्च वीर्यातपश्च सरवेन वा योगिनो                                                                       |
|             | कृतनः दुर्गविज्ञानिसी वासवासीसोसकिपक्केशावि <b>द्रव्यम् ।</b>                                                   |
| १२.         | इन्द्रवर्मा प्रथम का स्तरई-लासोय-शिकालेख ( ८०२ ईस्बी )                                                          |
|             | क्रथ कालेन महता शंमी भितारायनात् कीर्त्याच धर्मेण सता                                                           |
|             | रहतोत्रमदासद्भः भाग                                                                                             |
|             | जयति । महासुरपुर वयात्रमर्शनिकिष्यविक्रमोऽपि सिन्सभनप्रभावयोगाविः                                               |
|             | त्रवहुं कार्यक्रमेनतदयसीयप्रदेशक्षाः । अवित्तकेष्ठत्रवर्णके <del>न</del> ीः । । ।                               |
| १३.         | बकुल-शिक्तादेख ( ८ <b>२६ ईस्वी</b> )                                                                            |
|             | निहारी देवकुली ही हें जिन शंबरणेन्सणेः।                                                                         |
| १४.         | विकारनवर्मा द्वितीय का यो-नगर शिकालेख ( नवीं शताब्दी)                                                           |
|             | तस्मै श्री भगवतीश्वराव 🖰 वीष्टरगर्भ 🗥 स्वीगरीः सङ्घाः 🕶                                                         |
| १४.         | इन्द्रवर्मा द्वितीय का दॉंग-दुओंग-शिकाकेल्य (नवीं शताब्दी)                                                      |
|             | इमं च परमं लोके पुडमन्यानलं करम्                                                                                |
|             | न्नहं लोकेश्वरं कर्तुं जगतां स्वां विमुक्तवे ।                                                                  |
|             | ···ऋषि च यह धीनद्रवर्ग देवाणि सवान्यानि वासीवासानः · · ·                                                        |
|             | त्रवृत्तीन्द्रायः तोष्ठेकस्य सिन्तुनंबद्यस्मोरस्यः ''वत्तवा <b>र् इति ।</b>                                     |
| १६.         | इन्द्रवर्मा तृतीय का वो-मन्द-शिलालेख (८८६ ईस्वी)                                                                |
|             | श्री महासिंगदेशेऽयं स्थापितस्तेन तिषदः।                                                                         |
|             | स्थापिता च महादेवी औनती स्टारियिया ॥                                                                            |
| <b>१७.</b>  | भद्रवर्मा द्वितीय का हो क्वे शिला पेस्य ( <b>६०६ ईस्वी</b> )                                                    |
| -           | ततम विविध हरा संस्थिती रामनी इसि ।                                                                              |
|             | इत्येकत्विमिनी येन सभते <b>यदनुष्टया ॥</b>                                                                      |

| १८. | इन्द्रवर्मा तृतीय का पो-नगर शिलालेख ( ६१६ ईस्वी ) |
|-----|---------------------------------------------------|
|     | श्राख्यान शैवोत्तरकल्पमीनः                        |

१६. परमेश्वरवर्मा प्रथम का पो-नगर में मन्दिर का शिलालेख (१०४० ईस्वी)

कृतानूतेरामृता भुवि भवति भवोद्भावभावात्मभावा, भावाभावस्वभावा भवभवकभवा भावभावैकभावा। भावाभावाप्रशक्तिः शशिमुकुटतनोरर्धकाया सुकाया काये कायेशकाया भगवति नमतो नो जयेवाश्वसिद्ध्यै॥

२॰. पो-नगर मन्दिर का शिलालेख (१०५० ईस्वी के बाद का)

या देवी सा श्री मलदाकुठारा-ख्या शं हर मम तस्य मार्या। व्याप्नोति यो निखिलवस्त्वशुमं शुमं वा, नो लिप्यते रिविरिवेद्धकला तदीया। देवो च चम्पुनगरप्रथितामिधाना या सा नतामिमतदा मम शं कुंद त्वम्॥

२१. जय इन्द्रवर्मा चतुर्थ का माइसोन मन्दिर का शिलालेख (११६३ ईस्वी)

दृष्टैर्महास्यैर्वहुवाक् स शर्वः

२२. वात-प्रे-वीप्टे-शिलालेख (६६७ ईस्वी)

विष्यवीशावेकमूर्ती कगलितयामिना स्थापितावत्रयुक्त्या।

भिश्र-श्राइनकोसी-शिलालेख (६६८ ईस्वी)

उद्यद्धातुनिमा विभिद्य कमलं खं याति या संहतौ

सण्द्यर्थे पुनरेति चन्द्ररुचिरा यन्मानसं मानिनी।
सा शक्ति भुँ वरेश्वरोदयकरी वागीश्वरी पातु वः॥

२४. फ्नोम-प्राह-शिलालेख ( लगभग ८६३ ईस्वी )

शिवशक्तिः स चार्यः शिवशक्तिविमागवित्। शिवशक्त्यनुभावेन शिवशक्तिविवर्धते॥

२४. प्रेश्च-केव-शिलालेख ( नवीं शतान्दी) वसति यदचलाशं शंभुशक्तिः सुशुभा ॥

### **अनुक्रम**शिका

राष्ट्रिका-- १४,२२,३२,३३,५३,५२, खक्लीक—१७० The state of the s श्रास्त्रकोत्र-१=१ अर्जन — ५५ ऋषिन--- १,४,५,७,६,१७,२०,२१,४४,६४, garren e ya হয়,ডায়,ডায়,গ্ৰহ,গ্ৰহ, ইয়াই, अर्थास - म् ३ १२६,१२⊏,१४४ ज्ञानीयास--- २०३,**१०४,१४५** ऋषिनपुरारण---११०,१२२,१२२,१२४ ऋर्षमेड् - ३१ ज्रसिमःभयः—६६ ऋनिनन्—**्**७ स्रामिस्नुः - ७७,८८ প্ৰতিশ্বাদ নৰ্ভা **ग्राध्नि**भित्रशिष्ट्रत - १० मुख्य-च्यु छ। ऋदीस्हिं-१४६ ज्ञसम्बर्गेगलः 👪 ऋघोपिन्यः—४४ ऋरीरह—३ ३ श्चर्यवंदर—⊏,६,१०,११,१२,१३,१४,१५, ऋशोक--१७४ २१,४४,४५,४७,७३,६६ **7777777-15 ग्रथवंशिरस्** उपनिषद् —'४२,८५ ल्ल्यद्रीप---==,४३= ऋदिति—६४ WARREN DE ऋडीन-१६५ The state of the s ऋत्यक--१११ स्मान-यय-१३२ व्यक्ति-स् ग्रहोस**—३**२,१**३२** THE STATE OF छन्त-प्रयोग्य<sup>क</sup> — २०५ श्रष्टाध्यायी—५७ श्चनन्त वर्मा-१४० करिसा**तु**− ६ अनुराना—११ ऋरिसस्यु—६ ग्रपर--१४७,१४८,१६६ करित्∓—६ श्रपसाद शिलालेख-१४० ग्रहुरमह्या—६ श्रीमनबरुत — १७१,१७२ ग्रहार—५.७ ग्रमर—५७ म्राका - १६३ ग्रमस्कंटक --- १३० आगम —£७,१३४.१४०.१६= ग्रमरकदेव—€.३ श्रागमिक निड'न--१३१ म्रमरावती की प्रकार-दिनि-१६६ क्रावित्य - २१ ग्रम्ब-१७ खानस्विति— १५७,३४६,१४४,१४६,१ स्टब्स्—२७,८६

| स्रानन्दरानिः १७२                               | उपनिषद्-ग्रन्थों-—५३,५६,१६७      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| न्त्रापनः— <u>४</u> ६                           | उपमन्यु— ७१,८०,८४,१३६            |
| श्रास्त्रिक—⊏⊏                                  | उपसदों—७७                        |
| स्त्रारस्य <b>क—</b> ६६                         | उपहन्तु—६                        |
| न्नाराध्य-१५६                                   | उमा—४१,५८,६१,७४,७६,⊏२,⊏३,६६,     |
| स्रारेलस्टाइन —२=,२३                            | १०६,१७५                          |
| ऋार्गेयी—४४                                     | उमापति—⊏४                        |
| ऋर्विमन्न — २                                   | उमामहेश्वर व्रत—१०६              |
| क्रार्यंप <del>र्म —</del> ८६                   | उमा हैमनती—४१,५८                 |
| श्चार्या—४६                                     | उल्कानवमी—११७                    |
| श्रालवर—१४ <b>६</b>                             | उल्कांत—१२५                      |
| <b>त्राशु</b> तोष—५७                            | कर्षमेद्र— १३३                   |
| क्रा <b>सिरिस—३</b> १                           | कर्ष्व-रेता—७६,१००               |
| इच्छाशक्ति—१७२                                  | कपा—१३७                          |
| <b>इन्द्र</b> —४,४,६,८,६,२१,७२,७५,७८,८८,८०,१२७, | ऊषा-त्र्यनिरुद्ध—१३७             |
| १३६, १३७                                        | ऋग्वेद—१,४,७,६,१०,१६,२१,३१,३४,४० |
| इन्द्रवर्मा—१७७                                 | ऋग्वेदीय त्रार्य — ३,७           |
| इन्द्रवर्मन द्वितीय—१७७                         | ऋग्वेदीयकेशी—८,१९                |
| <b>इन्द्रवर्मा</b> तृतीय—१७८,१७६                | ऋग्वेदीय सक्त — २,५,३०,४६        |
| इन्द्रवर्मा चतुर्थ—१८०                          | ऋत१०,१६                          |
| इल—६५                                           | एकदन्त—४५                        |
| इला—६५                                          | एकेश्वर – १४३                    |
| इश्तर२७,३१,३३,३४,८१,१२१                         | एकेश्वरता—१४५                    |
| ईश— <b>३८,</b> ४०,६१,१२३                        | एकेश्वरवाद—६⊏,६६,१३४             |
| ईशान—११,१२,२०,३६,६६,⊏६                          | एफोडाइटे—३५                      |
| इशानी—४४                                        | एवानी—३४                         |
| ईश्वर—इह                                        | एरिपग्डनयनार—१४ <b>६</b>         |
| उसातु—३४                                        | एलिसगेट्टी—१६३                   |
| डम—- <b>५</b> १<br><b>`</b>                     | एलीफेंटा-गुफा१४५                 |
| उच्चें:अवा१३२                                   | एलोरा—१४७                        |
| उत्पत्त—१७१                                     | एस्सेन—१८१                       |
| <u>उद्दर्भ—७</u>                                | ऐतरेय ब्राह्मण१३,२०,७७,१०२       |
| उदयगिरिगुफा—१४५<br>———                          | एश्वयं—६⊏                        |
| - <b>उ</b> पनिषद्—३६<br><b>-१</b> -०            | <b>त्र्रोडर—</b> २               |
| उपनिषद्-काल—मह,मम,१६५                           | कबकराज सुवर्यानव १४३             |
|                                                 | ***                              |

#9#5**—**#4 कदेसु— ३'४ कररपा-१४१ करिक – ११ बहै:बो-हर् क्राविंग-३,**=**,२२ कराना - १४३ क्यांतिन्—१००,११७,११६,१२० करारिनी-१५३ कपाली - १०७,१७६ कपालेश्वर-१०७,१५४ कमरहल-६१ कर्मकार—१६ कराल-१०७ कला--१७३ बल्पली बन्—३ क्रम्यागमुन्दर — १४% ड्रम्लुटु—१७३ कांजीवरम् - १४५ काठकसंहिता — ८ क्यान्यादशी--->१७,१४० व उन्दर्भ - ११५५ कारा—१३६ कापाल-१११ कापालिक--७२,१०७,१०८,१०६,१३८,१५३, न्ध्रद्र,१५५,३५६,३**५७,१६२** काम—१०५,१६⊏ कामदेव--६१,१२१,१३२ कामारि-६१ कामसूत्र—८६,६०,६५ कार्तिकेय-१२, ३४,८६,१२६,१४०,१४१ कारकमिद्धान्ती-१५३ काल-१७३ कालकृद--१३२ कालस्ल — १५७.१५८

State of the second The state of the s कालार्चिमं स्थानार--- १ ४३ मालियास---- ४,१३८,१४२ و د د سسځه و 高品を見れる――とかな Berry : Figure 199 किवि-१३ कीक-- २ 4.444. कुवेर--५६,१७६ कुमारगुत – ६४,६५ बुमारमम्भव—६४,१२८ कुरनकोराम्-१४% कुलुचानां पति-१६ कुलाल-१६ कुलार्शवतंत्र-१२१ 要用できまする 一大の क्रीच-१०४ ह निकासी—३०,१२७,१४१ grant to हत्तिप्राता —१४,१५,१६,२२,१४५ 更不了一生生, 234 कृष्णिय-१५६ कृष्णवस्त्रधारी---१८ इलाइनी—१०५ केन-उपनिषद्—४१**.५८** केशियक---२ केशी--७ केटम—⊏१,११७ बेलासपर्वत- १३० बैबल्य उपनिषद्—८४ नौदिलय-४४ कोटिलीय अर्थशास्त्र-५६

कौल-११६,११६,१३८ कौन्दुम—१३२ कौशीतकी ब्राह्मस्---२१ अञ्यादः—४४ कर्--१०७ कुन्द्रसाः--१२२ खनुरास्रो शिलालेख नम्बर-५,१४३ गंगा-१२४ गंगावतरगा—१३५ गरेन्द्रवर्ग-१२३ गढ़वा—६४ गग—१६,६५,८३ गगपति—१६,⊏३ रागाः भिय — १०६ १२५,१२६,१३५,१६१,१६३,१६४, १८१,१८२,१८४ गरोराजन्म—१३५ गर्वेशपुराण - १२५,१६१ १६२,१६३ गरोश्वर—⊏३ गरुड—८५ गवेधुक होम-१८ गारापत्य-१२५,१६२ श्रामदेवता—११⊏ गिरिधर--१६ गिरित्र-१६ गिरिशय—१६ गिरिशंत—३ गिरीश-१६ गिलगमेश—३४ गुडीमल्लम्—=ः गुद्देश्वर—१७= गोडोसारे ह —= इ गोधन—३ गौरीनयां — इस्

गौरी-१२ ग्नात्रों—३३ गृहसूत्रों—३८,४४,४६,४७,४८,४<u>८,५</u>० चक्रपूजां—१२१ चएड---१११ चरिडका---११७ चएडीकिदन—१⊏२ चरडीजागो—१८२ चन्द्रगुप्त द्वितीय—६३ चन्द्रमस्—२१ चन्द्रमा—६४ चन्द्रमौलि — ६२ चन्हुदड़ो—७६ चित्शक्ति--१७२ चिदम्बरम्—१४८ चेमी-हलई—८७ चाम ( चम्पा की भाषा )—१७८ चार्वाक—१३८,१४४,१७० चाहेदिनशिलालेख—१७५ छम्मक-१४० जटाजूटधारी—३ जटाघारी---१५४ जरासंध—७४ जयइन्देश्वरी—१८० जयंत---४६ जयपरमेश्वर वर्मा—१८० जयरथ---१७२ जयसिंहवर्मा—१७८ जया—८१ जंगम—१५५ जाजल्लदेव—१४४ जातक ग्रन्थों---५५ जावाल उपनिषद्—८४ जीनियाई—६

ज्येष्ठा-५२,५४

| जैमिनीय ब्राव्यण—२०,२१             | तृत—६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>डमरू</b> —€ ?                   | दधीचि — १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>₹₽₽</b>                         | graph and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| डाक्टर सेसहीतन - १                 | ्रिक्षकर्मे ५१४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| डाक्टर लडमगा—१३                    | दसडी१४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| चायोनीससंभद                        | वशकुमारचीरतं - १४४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| डिम—६०                             | GENERAL PROPERTY OF THE PROPER |
| <del>नेय</del> १७६,१ <b>६</b> १    | 7 m 2 2 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तंत्रग्रंथ—१६०                     | इ <i>४ प्रज्ञ-</i> इम, उर <b>्म०,म२,म२,</b> ५१ <b>३,१</b> २६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तैयराजनेत्र—१२१                    | <b>१३०,१३</b> ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्रजांगल — १८१                     | दिव्यमार्गी—१६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तस्वमति निद्धात—१६२                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मन्त्रकार्या विकास १६              | द्रतिहरा—-१२३,१४६,१४६,१८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तद्मक १६                           | दाल्प्य—=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नाम्बर—३१                          | दिएंग उच्चसमस्यल —१८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तारा —१२०                          | जिल्हा <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तालेश्वर ताम्रपत्रों—१४३           | दिशम्बरी—१२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| तिषिटक—५५                          | दिसम्बर जैन१४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| निहमूलर— १४१,१६७                   | दिति—६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तिरवारुर — १५१                     | Daniel Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| निरुवासराम्—१४ <b>म</b>            | द्विवर्हां—४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| विलोत्तमा—७४,६२                    | र्व <del>ीयमिकर्श—</del> कक्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तुकमस—- १८१                        | दुर्गाः—४६,५१,४३,२४३,२५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तैत्तिरीय त्रारस्यक—४५,⊏४          | देखहरण:—१०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तैत्तिरीय ब्राह्मण—१२३             | देवदासी— ६५,१४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्रिनेत्र—१७,८४,६०,१६२,१८१         | देवयजन—५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| त्रिपुर७७                          | देवसंकीर्तं—४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| त्रिपुरघ्न-—७⊏                     | देवागार—४⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| त्रिपुरदाह—७१,८०,११३,१२८,१४०,१७७   | देवाधिदेव—१२,५३,६४,६६,१०१,१११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| त्रिपुरध्वंस—६०                    | देवाधिपति—२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| त्रिपुरान्तक—१२३                   | देवी—१०२,१४५,१⊏३,१⊏४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| त्रिपुरा१२१                        | देवी स्वार <sup>्</sup> —१३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| त्रपुरारि—६२,१४५                   | द्वीत४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| त्रिमृद्धि—५७,६६,⊏६,६२,६६,१०५,१११, | <b>है तबादी</b> सांस्क ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १३४,१४२,१४५,१७८,१८३                | हीर्ज़ोन्य <del></del> २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| प्रसेस्य — ४६,४⊏,५०,५१<br>                | पाताल-प्रभव — १७७                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <del>ন্তুলিন্—</del>                      | पांखिनी—-५५                                  |
| नटराज—७५,६०,१४६                           | पारिजात—१३२                                  |
| नन्द—१५१                                  | पार्वती— १२,५८,५६,६१,६५,६६,७०,७६,            |
| नन्द्री—६५,६०                             | 53,56,68,808,808,808,808,808,808,808,808,808 |
| नयनार—१४८                                 | १०६,११०,११३,११६,,१२४,१२७                     |
| नयनार सुंदर१५१                            | १२८,१३२,१४०,१४१,१४५,१४५                      |
| नवनीतसुवर्शसमतनगासपत्य—१६२                | पार्षद—४५,५१                                 |
| न्हन-विश्वं शिलालेख—१७६                   | पार्षेदी—४५,५१                               |
| नारामेंगुत्यर—१५०                         | पाशुपत१५५,१५७                                |
| न्यस्मार्ह्यस—१४१                         | पाशुपत ऋस्त्र—७१,७४                          |
| रासित्त्वऋतिगत्त—१५१                      | पाशुपत व्रत—६६                               |
| नामानेतिह—६०                              | पाशुपत सिद्धांत—१५३                          |
| नारायम् उपनिपद्—=४                        | पिनाक—२२, ७१                                 |
| नित्रशिवनेदुमर —१४८                       | पिनाकधृक्—्ध⊏                                |
| निशाचर—१०७                                | पिंडार—३५                                    |
| निषाद — १६                                | पुंजिष्ठ—१६                                  |
| नीलकंठ—६०,८४,६०,१३१,१४६,१५६               | पुरास्— ६७,६८                                |
| नालमान—१६,२२,६०                           | पुराखकाल — १३⊏,१३६,१६०                       |
| नीलमतपुरारा—११०,११३                       | पुराग्यमस्य — ६६,११२,११४,११६,१२४,            |
| नीलरिखंडिन्—१६                            | 93× 934 937 9,556,558,                       |
| नीसशिखंडी—२२                              | १३४,१३५,१३८,१४०<br>पुरुषमेध-यज्ञ १३          |
| रम—३                                      | पुश्चली –११                                  |
| प्त्रेज्ञि—≖५                             | यूक्त—३,११४                                  |
| पर्जन्य— २                                | र्वता—                                       |
| पतिग्रम—१४म                               | पृथ्वी—३३, ६४                                |
| <del>प्रहा—४०,४२,४६,५३,५७,६६,६७,</del> ६७ | प्रसी—६                                      |
| परमात्मा—३६                               | पृष्ठतक—४६                                   |
| यग्मभागवत—६३,६४                           | पेरियपुराया—१४८,१५१,१५२                      |
| परमशक्ति—१०१                              | पेयालवर—१४ <b>६</b>                          |
| पसार्थनार—१७१,१७२                         | पो दिहू—१८०                                  |
| परमेरवर—६०,६४ <b>,१६३</b>                 | गो-नगर—१७६,१७६                               |
| <del>परा _ १</del> ०१                     | प्रकृति—४०, ४१                               |
| प्रयुक्ति—ह.१४,१६,६१.४६,६३                | मकाश्रधम्म१७६                                |
| पशुरन्ता — १=                             | मचंडाः—१२२                                   |
|                                           | 144                                          |

प्रतर्दन -- १३६,१३७,१४० प्रतिघोषिन्यः-४४ प्रत्यमिक्त-१७१.१७३ प्रयोध-चन्द्रीवय-१४६ प्रदेवसारतंत्र-१६० प्रवन्नेनद्वितीय-१४० प्रवरायुधयोधी-७१ प्रकृतिक स्तु - ४६ प्रिया हैव —१८० कतेहराह की मन्तर शिला - १६३ फ्रोम प्रात- १७६ फार्नेल-३६ मानियास—१=० बम्र —३,४,⊏१ কারমুক্র—হুড बीर-छन्-रिकालेख—१७म बारामह-१४१,१४२,१५५ बिलसाइ—६४ बृहदारायकोप्रनिष्य - ३६,४१ बेल-३३ वेन्द्र—३३ बैजनाथ प्रशस्ति-१४३ बोर्गर-१३= बोरोबुदुर-- १८१ बौद्धग्रन्थ--५५ बौद्धायसग्रहसूत्र-३८,४८,५०,५१ बौद्धसाहित्य-५५ दौद्वायनधर्मसूत्र—१५,५० ब्रह्म—६४,६७ हर्बा द्विद्-संद्रातिन्—७० ब्रह्म पुराम् — ६८,११२,१२३,१२८, १३०,१३१ ब्रह्मचैवर्तपुरासा—११⊏,११६,१२०,१२३,१२४,

१२७,१३५,१३६,१६७

हहार—६४.६६.७२**,७६,७७,७८,८६,६६,१००**,

१०३,११२,११३,११७,१२४,२४४,१६५, 考集をよう見す。有職職。を行い、そとうようと声。不禁す ह्रवाहारपुराहा -- ३०००,१००,१११,११२,११५ १२७,१३१,१५२ **刘起祖** 公422--- 5二'52'85'42'21'2二'22二'68R आकारणार्ज -- = १, च३,६४,६६,११४,१२१,१२२, १५६,१६०,१६७,१६७,१८४,१७७,१८०, भग--११४ भगवान्—६६ भगवान् जिन-१४३ भगवान् युद्ध - १४६ भगवती— ४४ भरवहरीस् ---१३० भगीरथ-५८ भर्ग-४२ भद्रकाली- १३० भवतमी—१७३, **१७**८ भगत-६० मब--१०,५५,१२४ क्ष्यमृति—१३३ भवानी-४८.५८,३०६,१२०,१४० भस्मधारी--१५४ सम्मनाक-२०७ सहर्ष-१७४ भारतीय नाइन्यान्य - मर्-१.º मार्गरात्र-१४०,१५४,१५५ भास--१३८ मिषक्-१३, १४, १६, २१, १४३ मीम- ५१ भीमराजानम् -- ६ भुवनेश्वर-१८३ मुत्रतेहको स्वरी—१८० स्वराष्ट्रि-४३

भूतपति — ४३,४३

भूतानां पति-५१ महालद्भी--१६१ मृपति—५१ भूमार—१६३ भैरव –६५,१११,१५६,१५७ मैपज्य---६५ मंदर्भनियम-१४६ मंडासोर स्तम्भ-६६ मजफिट—१८२ मस्त्यपुराख—६८,१०३,१०४,१०५,१०६,११०, १११,११२,१२२,१२४,१२७, १२६,१३१,१३५ मदन-दहन-१२६,१३५,१७६ मिख्कावासगर—१४८,१६६ मरदल-१२५ मनुश्मृति—⊏६ मनोरामा—४६ मयदानव--१२६ मागध--११ मरहुक--१५ मस्तौ-१,६,७,६ मलदकुठारा-१७६ मल्लदेव नन्दिवर्मा—१५० मायिन्—१०१ मल्हारि—१४६ मायी--१२६ महाकाल-११,१४६ महाकाली- ४६ महागाग्यस्य — १६२ महादेव--१०,११,१२,२०,४३,५६,६९,१०१ महादेवी-११६ मित्रा—२७ महानवमी--११७ महानिर्मार्गतंत्र-११२ महाभारत-प्रद,६३,६६,७०,७३,७६,७७, ७८,८३,८४,८६,१२८,१२६,१७५ महाभारतकाल-६९ मदाभिषक्—३ मुष्णांपति—१६ महायोगिनी-४६ मृत्येष्टक-- १४५ महायोगी--१०० मृलसर्वान्तिवादी—१८३

महाव्रती—१५४ महाविद्या-१२० महावैष्णवी--४६,१६१ महासदाशिव--१४५ महासेन--४६ महाश्वेरी — ११८,१३२ महिषमर्दिनी--१८२ महिषासुर—८१ महीघर--१३ महीश्वर—९१ महेश--११७ महेशमूर्ति—१४५ महेश्वर--- ३६,५५,५६,६६,१०१,१७५ माइसोन शिलालेख-१७५,१७६,१८० मार्कराडेयपुरास-११६ मातृकाएँ — ११८,११६,१३२,१४१,१६३ मानवगृहसूत्र—५० माया - ४०, १०१, १६८ मालती-माधव--१५५ मालविकास्निमित्र—६४ माहेश्वर—१५२ माहेश्वर योग-१०० मुखलिंग—१०४,१७७,१७८,१८३ मुंडी—६५, १५४ मुदायन्नुर---१५० सुनि—७,८,१९,२२ मुनिराय नयनार-१५२

मुपक - १२३ मेघदूत—९४,९५ नेयारी-4 नेयसंदरेकुर-१३० मन्योदेनिया — ५= मेत्रायणी उपनिषद्—४२ सैदावरी-संहिता — ४ मोहें बोदड़ो-२७,३० मीनिक सांख्य-१०० म्यूरह—१ मृगायु—१६ मृरष्ठकटिक —६५,१४१ यहुर्वेद---१२,१३,१४,१४,१६,१७,२०,२२,२३० १२३ यम-ध यशोधर्म - १६,१४० यद्यति—१११ वास्क-६ वांक तिञ्च व-शिक्ता नेत्र — १७७ योगमाहा—१३६ वीरोह्यर—६= यम्पु नगर - १७६ रथकार—१६ रामानुज -१५७ रामायुग् —४३ ५७ ६५,६६,६९,७१,७८,८०, **८१,८३,८**४ रामायन्त्-महासारन—३३,३७,६⊏,७४,७६, -x,-e,--,-e,e0,e3, ६६,६७,१००,१०१,१०२, १०६,१०७,१०६,११६,

**只要只要**更是是,只有这个有效。

११८,१२६,१२८,१३५,

१३५,१६६

२०४,२११,३१,३४,३४,३७,३६,४०,४१, ५२,५३,५४,४६,४६,४७,४८,४६,५०,४१, ४३,४४,४६,४६,४७,४८,४७,४६,५०,४१,

स्त्रपुर- ः स्त्रपुर- ः स्त्रपुर्श- ः स्त्रपुर्श- ः स्त्रपुर्श- ः स्त्रपुर्श- ः स्त्रपुर्श- ः स्त्रपुर्श- स्त्रपुर- स

লিমগ্রাক্সনিবিদ্যা — ১৯০ লিমগুর্বা — ১০৯,১০৯,११০,१२४,१२६, १৯০,২৪৯,১৯৯,১৯৯, १४८,১৪৯,১৯৯

वस्या—१० वस्यतेष्य —१५= वसुरुत —१३८,१३१

Frym-12.10

वर्षविता—६५ विष्णुपुराग्--∈⊏ वाक्—३४,४०,१६१ विष्णुरूपिन्— ६८ वागीश्वरी---१८० वीरमद्र—७९,८०,८२,१३०,१४५,१४६ वाद्यान्ह—१७⊏ वृष —४,६५ वासासुर--१२६,१३७ वृषम---४,५,६५,८५,६०,१०६,११२,१२३ वायु---६,७ वृषभमूर्तियाँ—२८ वायु-पुराग्य—ह⊏,हह,१००,१०३,१११,११२, वृषध्वज—६४,८८ ११४,११६,१२३,१२७,१३३, वेताल--११३ १३६ वेदांत-सिद्धांत--१०१ वासुकि सर्प-१०४ वेबर—१ वास्तब्य--१८ वेम कैंडफासिस—९० वाह्वीक--१२ वैकृत—६⊏ विकानवर्मा—१७६ वैदिक साहित्य-३९ विक्टन्तानांपति—१६ त्रात--१६ विक्रमोर्वशी—६४ त्रावपति—१६ विष्नमर्दन — १२५ ब्रात्य--१०,११ विष्नसूदन—१२५ वात्यस्तोम-१० विद्याराय-१५६,१६१ संघोषिन्यः—४४ विनायक—५२,५३,⊏३,१२२,१२३ संहितात्र्रों—३९,४३ विनायकपति-१२२ सकल निष्कल-१४५ विन्ध्यानिलय--११६ सत्यकामी—८ विमलचंद्र-१५० सत्यवर्मा—१७७ विरुपाद्यपंचाशिका — १७० सदाशिव---८४ विल्सन---२ सनत्कुमार—६८ विवर्त्त-१७२ समा-१६ विशाख-४६ समापति-१६ विश्वकर्मा — ७८ सम्बन्दर—१४८ विश्वामित्र—५८ सर्वदर्शनसंब्रह—१५३,१५७,१७१ विष्णु— ३८,४२,४८,५२,५५,५६,६०,६३, सर्वेश—६४ ६४,६६,६७,६८,७२,७८,८१,८३, सरत्र्रारेलस्टाइन—२८,२६ च्ह,ह७,हह,१००,१०३,१०५,११२, सर जान मार्शल-- २६ ११३,११४,११५,११७,१२४,१२६, सल्ला—२७ १२७,१२६,१३०,१३१,१३३,१३४, सहस्राच-१०,२१,७० १३४,१३६,१३७,१४०,१४१,१४३, सहस्रपात्—२१ १६१,१६५,१७५,१७८,१८८,१८१,१८३ सांख्य—६७,१२१,१२२,१६६,१६७

लांगु—१३,,र€० सौरतीई—१४१ संस्थान १६,४४,४४,४४,**८**६,७४५,७४५,० सारनाथ-१६४ स्वकाचार्य-५.६ जीतर, जिल्ला - १४४,१६१ निडांतरी रिका-१६० मुक्तिमार्थे—१८५,१६६ तिन्ध्मानरः—६ وبرسد الأجريكير بيهتي सिरासुरी-१=६ 99.34. FE,EE सिविदेश--१=३ भूतिकप्रक्रातिक र तक्ष Fart - 180 property of the property of th मुन्दरम् भी — १४३ स्तरिक्तिकारीय-१४८**६,४७,५६** सुन्दरहेर-१४४ ज्ञानिक न्या १४,५४ मुबागग्— १६ शार्व --- १०,१५,४३,५५,१२४ **表示一个的人**多 ಕಾರ್ಡ್ -- 38 स्त्रग्रंथ--- ४७,५२,५६,६१,७२,८३,१२२,१२४ शांख्यायन जैनमहा- १४,४४ सूर्य---५,६,७ शानः--३३,१६१ सेरमनपेरमल-१५१ शाकमत--३४,११६,१६२ सोम--१,४,१०२,१३२ ज्ञानकंडकड—५३ सोमाहद्र-४.१४,२० <u> शिवस्ति—२०२</u> हैन्द्रस्ट==== **₹**777 - 224,285 मीरपुरारा-१००,१०१,११०,११५,११६, Compliant from a magain ११७,११६,१२३,१२८,१३०, The street was a state १३५,१३६,१३७,१३८ Programme - Id. PAR म्हा-३६ जिल्लेक्सरा — ३३.०**२,८०,८३** स्कन्द---६२,७४,८२,८४,८६,८८,८५, TERRETT- 183 ६६,१२७,१२८ 97557-=1.2RE, 24E, 240, 205 स्कन्दजन्म---६६,१२६,१४१ िवहानदीयन्-१७० स्कृत्युप्त—१५,१६,१४१ दिस्तदेक:-३१,३२ स्ट्रैबो—३५ र्श्नितिश्म—स्ट,११७ स्तायूनंपति-१६ श्हरू — ==,१३८ स्तुपर्किंग-१८३ शूल —७१ स्तेनानांपति--१६ हीयनिखात-१६% स्मृति—६७ श्वान-६ स्वमयद—१७७ ब्बेतास्यतः उपनिषद् — ३६,४०,४१,४२,४३ स्वति—४४ **५.३,५६,६६,६७,११५,१४६,१६५,** स्वाहा-७५,७६ १६६,१६८ स्वप्नेश्वर का शिलालेख - १४३

शैव मत

श्रीन्नस्थर—१५१
श्री एन० एन० घोष—११
श्री मंडारकर—१,१५६
श्री बी० बी० रमन—१६७
श्री लेडी—१=४
श्री सारवारे—१६०
श्री सी० एल० फैन्ती—३०
श्री हरप्रसाद शास्त्री—१२
श्रुति—१३=,१६०,१६७
श्रीत मन्यों—१२०
श्रीत सन्यों—१२०
श्रीत सन्यों—१३०
श्रीत सन्यों—१३०
हरिद्रगाग्यपत्य—१६२
हरिद्रगाग्यपत्य—१६२

हर्यं घं मूर्ति— १४५
हर्षं चरित— १४१,१४२
हर्षं चरित— १४२
हर्षत्र न— १४२
हरित मुख—४५,५१,१३३,१६३
हरित शिरः— १२४
हुविष्क— ६१
हेटेरा— ३५
हेरम्ब— १६२
होएट— ११,१२
ह्यूनसाँग— १४२,१५४,१५५
च्यद्वीर— ३
चार— ६८
ज्ञान-शक्ति— १०१
ज्ञान-शक्ति— १७२

# सहायक यन्य-मृची

## [ संस्कृत-ग्रन्थ ]

### (क) वैदिक साहित्यः

| •          | ऋग्वेद संहिता<br>ऋथवेवेद संहिता<br>तैत्तिरीय संहिता<br>काठक संहिता | मैक्समुलर संस्करण, लन्दन, १८४६<br>रीथ और हिटनी का संस्करण, वर्लिन, १६२४<br>ज्यानन्याश्रम संस्कृत सीरीज<br>ओडर का संस्करण, लाइमिन्स, १६०० |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                    | •                                                                                                                                        |
| પ્ર.       | वाजसनेयि संहिता                                                    | वेबर का संस्करण, लन्दन, १८४६                                                                                                             |
| ξ.         | एतरेय ब्राह्मण                                                     | ग्रानन्दाश्रम संस् <b>कृत सीरीज्</b>                                                                                                     |
| ७.         | कौशीतकी ब्राह्मण                                                   | יי יי יי                                                                                                                                 |
|            | तैत्तिरीय ब्राह्मण                                                 | yo 29 25                                                                                                                                 |
| <b>.</b> 3 | तैत्तिरीय त्र्यारख्यक                                              | 77 77 77                                                                                                                                 |
| १०.        | तारच्य महाब्राह्मण्                                                | विब्लियोथिका इंडिका                                                                                                                      |
| ११.        | शतपथ ब्राह्मण                                                      | वेबर का संस्करण, लन्दन, १⊏४६                                                                                                             |
| १२.        | तलवकार ब्राह्मण                                                    | रामदेव दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत सीरीज्                                                                                                |

### (ख) उपनिषद्-साहित्य

| ₹.  | छान्दोग्य उप        | नेषद् | लच्मण शास्त्री का | संस्करण, | बम्बई, १६२७ |
|-----|---------------------|-------|-------------------|----------|-------------|
| ₹.  | वृहदारएयक           | "     | .57               | "        | 79          |
| ₹.  | <b>र्</b> वेतार्वतर | "     | 37                | 75       | 55          |
| ٧.  | केन                 | "     | 77                | 37       | 39          |
| પ્. | प्रश्न              | 77    | 27                | 37       | 17          |
| ξ.  | मैत्रायखीय          | >>    | 37                | 55       | 77          |
| ৬.  | कैवल्य              | 57    | 55                | 77       | 13          |
| 5.  | जावाल               | 53    | 77                | 53       | 59          |
| .3  | नाराक्ख             | "     | 79                | 73       | 99          |
| १०. | वृसिंह तापर्न       | ोय    | 77                | 79       | 79          |
| 88. | <b>ऋधर्वशिरस्</b>   | 51    | 53                | 77       | 35          |

<sup>\*</sup> निम्नलिखित संस्करणों के व्यतिरिक्त श्रीसानक्लेकर संस्करण (क्वीब, मनारा) विक संक १९६६) का भी साहारच्य तिथा गया है।

#### (ग) सूत्र-प्रन्थ

- १. शांखायन श्रीत सूत्र विश्लियोधिका इंडिका
- २. लाट्यायन " " " "
- ३. त्राश्वलायन ,, ,, ,, ,,
- ४. स्राश्वलायन रह्म ,, ,,
- बौधायन , , शामशास्त्री का ससंकरण, मैसूर, १६२०
- ६. मानव " " गायकवाड़ स्त्रोरिएंटल सीरीज
- ७. निरुक्तः यास्त लन्दमण् सस्य का संस्करणः, लन्दन, १६२७
- □ अष्टाध्यायी : पाशिनि

#### (घ) रामायग्-महाभारत

- १. रामायण बम्बई संस्करण : निर्णय सागर प्रेस
- २. ,, गोरेसियो का संस्करण
- ३. महाभारत दिच्या संस्करणः पी. पी. एस. शास्त्री, मद्रास, १९३२
- ४. ,, , , , कृप्णमाचार्य श्रीर व्यासाचार्य, बम्बई १९०६
- ५. , उत्तर संस्करण : प्रतापचन्द्र राय, कलकत्ता, १८८४
- ६ " भंडारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट और चित्रशाला प्रेस, पूना

#### (च) शास्त्र-साहित्य

- ऋषंशास्त्र : कौटिल्य शामशास्त्री का संस्करण, मैसूर १६०६
- २. मानव धर्मशास्त्र बम्बई संस्करण, १६२०
- नाट्यशास्त्र : भरत स्त्रानन्दाश्रम संस्कृत सीरीज्
- ४. कामसूत्र : वात्स्यायन वनारस संस्करण, १८८३
- प्रमहाभाष्यः पतंजिल कीलहार्नं का संस्करण १८६२

#### (छ) काव्य-साहित्य

- १. बुद्ध चरित : अश्वधोष कौवेल का संस्करण, आवसफोर्ड, १८६३
- २. सौन्दरनन्द : " जान्स्टन का संस्करण, लन्दन, १६२०
- ३. मृच्छकटिक : शूद्रक निर्णय सागर प्रेस, बंबई
- ४. मालविकान्ति मित्रम् : कालिदास " "
- भ. विक्रमोर्वशीयम्: " " "
- ६. श्रमिशानशास्त्रन्तलम्: " " " " ७ कुमारसंभवम् : " " "

#### (ज) धार्मिक-साहित्य

१. मिलामेखलई : ऋंग्रेजी ऋनुवाद एस. के. ऋावंगर, लन्दन, १६२८

२. तिस्वासगम् : मिल्क्ब्यास्यः पोप का संस्करण

१६. प्रवोधचन्द्रोदय: कुष्णमिश्र

३. शंकरविजय : स्नानन्दगिरि विवित्तयोधिका इंडिका

. ४. शिवज्ञानबोधम् : मेयकण्डदेवर जे. एम. एन. पिले मद्रास, १८६० ५. लिंगधारण-चिन्द्रका एम. ऋार. सरवरी, बम्बई, १६२८

### (क) पुराग साहित्य

| ₹.          | जनि-पुर      | <b>स्</b> ग् | श्रीमुख  | क्राध्य संस् | हिंदी की की ज        |            |               |
|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------------|------------|---------------|
| ₹•          | वस           | 77           | 99       | 33           | 79                   |            |               |
| ₹.          | ब्रह्मवैवर्त | 22           | 33       | 57           | 29                   |            |               |
| ¥.          | गरोश         | <b>33</b>    | 59       | 55           | 59                   |            |               |
|             | मत्स्य       | 77           | 77       | 33           | 55                   |            |               |
| ξ.          | सीर          | 33           | 77       | - 59         | 37                   |            |               |
| <b>v.</b>   | वायु         | 77           | 19       | 77           | 77                   |            |               |
| ⊏,          | ब्रह्माएड    | 33           |          | स्करण, १६    |                      |            |               |
| €.          | गरह          | 33           | -        |              | ईस्ट <b>ः भा</b> ग   | E          |               |
| १०.         | <b>लिंग</b>  | 59           |          | प्रेम, बम्ब  |                      |            |               |
| <b>११</b> - | माक्रडेव     | 57           |          | थिका इंडि    | ~                    |            |               |
| १२.         | नीसमत        | 33           |          |              | संस्कर <b>ण, सीड</b> | न, १६३१    | Ĭ.            |
| ₹₹.         | वराह         | 35           |          | थिका इंडि    |                      |            |               |
| ξ¥.         | विष्णु       | 33           | जीवानन्द | विद्यासागर   | का संस्करण,          | , कलकत्ता, | ; <b>==</b> ? |

### (ट) तंत्र साहित्य

| ۲.        | काली-तंत्र        |           | कन्हैया र   | ताल मिश्र व | न संस्करण, | मुरादाबाद, | १८०७ |
|-----------|-------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| ₹.        | कौलोयनिपद्        |           | तांत्रिक टे | क्स्टस् ए.  | एवलौन      |            |      |
| ₹.        | कुलचूड़ामिश       | तंत्र     | >>          | ,,          | **         |            |      |
| ٧.        | <b>कु</b> लार्ग्य | "         | "           | "           | "          |            |      |
| ч.        | महानिर्वाख        | 53        | "           | "           | "          |            |      |
| ξ.        | प्रपंचसार         | "         | "           | "           | 55         |            |      |
| <b>9.</b> | तंत्रराज          | <b>33</b> | "           | "           | 33         |            |      |
| ς.        | तंत्राभिधान       | 77        | "           | >>          | "          |            |      |

# त्रंग्रेजी तथा श्रन्य सहायक ग्रन्थ

| Arbamann.            | Rudra                                 |
|----------------------|---------------------------------------|
| Avyar C. V. N.       | Origin and Early History of Saivism   |
|                      | in India.                             |
| Barnett L. D.        | Heart of India.                       |
| Barnett. L. D.       | Hindu Gods and Heroes.                |
| Barth A.             | Religions of India.                   |
| Bergaigne            | Inscriptions Sanskrites du Campa et   |
|                      | Cambodge.                             |
| Bhandarkar R. G. Sir | Vaisnavism, Sivism and Minor Reli-    |
|                      | gious System in India.                |
| Bloomfield           | Religion of the Veda.                 |
| Coedes               | Inscriptions du Cambodge. Edites et   |
|                      | Traduits.                             |
| Crooke               | Religion and Folklore of North India. |
| Eliot C. Sir         | Hinduism and Buddhism.                |
| Elmore W. T.         | Dravidian gods in modern Hinduism.    |
| Farnell              | Cults of the Greek States.            |
| Gangooli             | The Art of Java.                      |
| Getty, Alice         | Ganesa.                               |
|                      |                                       |

Indo-Aryan Literature and Culture Ghose, N. N. (Origins) Hauer, J. W. Der Vrafya. History. Translated into English by Herodotus G. Hastine in Travels, Translated hat a English by 8. Hieun Tsang Beal, Trubner's Oriental Series The Religions of India. Hopkins J. W. Howard C. Sex Worship. Kaslimii Salvieno Jagdish Chandra Chattopadhyaya Religion of Babylonia and Assyria. Jastrow M. Jastrow M.....Civilisation of Babylonia and Angrica Kashinatha Sahaya. Saktism. Religion and Mythology of the Veda. Keith A. B. History of Indian and In I have an Art. Kumaraswami Dance of Siva. Kumaraswami Sanskrit Texts from Bali. Levi. S. Natural Religion in India. Lvall. A. Vedic Mythology. Macdonell A. A. Indus Civilisation Mackay E. Mohenjodaro and the Indias Civilisation Marshall J. Sir Suvarnadvina Majumdar, R. C. Anthropological Religion. Max Muller, F. The Religious Sects of the Hindus. Murdoch Original Sanskrit Texts. Muir Studies in Salva Si Vilhaufa. Mallasvami Pillai The Saktas. Payne E. A. Indian Philosophy Radhakrishnan S. Hinda Teomography Rao T.A G. The Saiva School of Hinduism. Sivapada Sundaram Pillai Dravidian Element in Indian Call re-Slater G. Indian Influence on SI Ballock Acts Stutterheim Indische Sindien

Value and a south In the

Weber

Whitehead

#### शैव मत

## सहायक सामियक पत्र

| A. S. I.    | Archaeological Survey of India.       |
|-------------|---------------------------------------|
| C. I. I.    | Corpus Inscriptionarum, Indicarum     |
|             | Vol. 111                              |
| Epig. Car   | Epigraphica Carnatica.                |
| E. I.       | Epigraphica Indica.                   |
| E. R. E.    | Encyclopaedia of Religion and Ethics. |
| Ind. Cul.   | Indian Culture.                       |
| I. A.       | Indian Antiquary.                     |
| J. R. A. S. | Journal of the Royal Asiatic Society. |
|             | Memoirs of the Archaeological Survey  |
|             | of India.                             |
| O. B.       | Oriental Bibliography.                |
| S. D.       | Siddhanta Dipika.                     |